# PARÁSARA-MÁDHAVA

(Text, Commentary with English Introduction)

Vol. III VYAVAHĀRAKĀŅŅA



Dr. N. P. UNNI





# PARĀŚARA-SMŖTI

पराशर-स्मृतिः

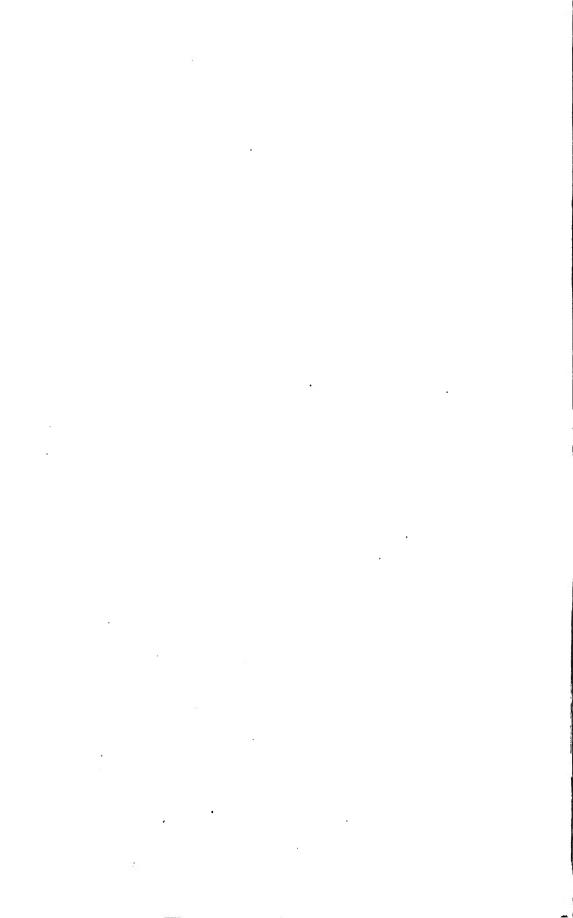

# PARĀŚARA-SMŖTI

#### PARĀŚARA-MĀDHAVA

Vol.-III

**VAVYAHĀRAKĀŅD**A

With the gloss by
MADHAVACHARYYA

Edited with the notes by
M. M. CHANDRAKANTA TARKALANKARA

Introduction by N. P. UNNI

ORIENTAL BOOK CENTRE
Delhi (India)

Published:

**Oriental Book Centre** 

5824, New Chandrawal,

(Near Shiv Mandir), Jawahar Nagar,

Delhi-110007

Ph.: 23851294, 65195809

E-mail: newbbc@indiatimes.com

All rights reserved, no part of this Publication may be reproduced in any form or by any means without permission of the Publisher.

Edition: 2007

TERR W

ISBN : 81-8315-057-8

Laser Type Setting by:

A-ONE GRAPHICS

JD-18C, IInd Floor, Pitampura,

Delhi-88, Ph.: 65640278, 9811167357

Printed By:
Jain Amar Printing Press
Delhi-110007

# पराशर-स्मृतिः

## श्रीमन्माधवाचार्य्यकृतव्याख्या सहिता

व्यवहारकाण्डरूप तृतीयभागात्मिका

महामहोपाध्याय श्रीचन्द्रकान्त तर्कालङ्कार परिशोधिता

भूमिका एन. पी. उन्नी

ओरिएंटल बुक सेन्टर <sub>दिल्ली</sub> (भारत) प्रकाशक :

ओरिएंटल बुक सेन्टर

5824, न्यू चन्द्रावल, निकट शिव मन्दिर,

जवाहर नगर,

दिल्ली-110007

Ph.: 23851294, 65195809

E-mail: newbbc@indiatimes.com

संस्करण: 2007

ISBN: 81-8315-057-8

अक्षर संयोजक:

ए-वन ग्राफिक्स

जे. डी.-18सी, पीतमपुरा, दिल्ली-110088

फोन: 65640278, 9811167357

मुद्रक :

जैन अमर प्रिंटिंग एजेन्सी,

दिल्ली

#### **Contents**

## Vol. I

| introduction:                 |         |  |
|-------------------------------|---------|--|
| (1) The Smṛtri Literature     | 1-50    |  |
| (2) Parāśara - The Author     | 51-53   |  |
| (3) Mādhava - The Commentator | 54-63   |  |
| (4) Contents of the Smrti     | 64-99   |  |
| (5) Vyavahārakāņḍa            | 100-122 |  |
| ACHARAKANDA                   |         |  |
| आचार-काण्ड रूप                |         |  |
| प्रथम अध्याय -                | 1-423   |  |
| द्वितीय अध्याय -              | 424-569 |  |
| तृतीय अध्याय -                | 569-796 |  |
| Vol II                        |         |  |
| PRĀYAŚCHITTAKŅDA              |         |  |
| प्रायश्चित्तकाशु              |         |  |
| चतुर्थ अध्याय: -              | 1-49    |  |
| पञ्चम अध्याय: -               | 50-60   |  |
| षष्ठाऽअध्याय: -               | 61-112  |  |
| सप्तमोऽध्याय: -               | 113-151 |  |
| अष्टमोऽध्याय: -               | 152-199 |  |
| नवमोऽध्याय: -                 | 200-237 |  |
| दशमोऽध्याय: -                 | 238-292 |  |
| एकादशोऽध्यायः -               | 293-361 |  |
| द्वादशोऽध्याय: -              | 362-538 |  |

#### ( ii )

#### Vol III

| 1-3     |
|---------|
| 4-8     |
| 17-28   |
| 28-36   |
| 37-41   |
| 41-46   |
| 46-53   |
| 53-60   |
| 60-64   |
| 64-131  |
| 131-137 |
| 137-141 |
| 141-146 |
| 146-147 |
| 147-149 |
| 149-150 |
| 150-173 |
| 173-182 |
| 182-185 |
| 185-190 |
| 190-204 |
| 205-230 |
| 231-246 |
| 247-255 |
| 255-258 |
| 258-262 |
|         |

| अथ स्वामीपाल विवाद: पदविधि।                               | 262-269 |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| अथ सोमाविवाद: निर्णय।                                     | 269-283 |
| अंथ दण्डपारूष्यम्।                                        | 283-293 |
| अथ वाक्यपारूष्यम्।                                        | 293-297 |
| अथ स्तेयम्                                                | 298-307 |
| अथ साहसम्                                                 | 307-315 |
| अथ स्त्रीसङ्गहणम्                                         | 315-325 |
| अथ दायभागाख्यंव्यवहारपदं कथ्यते।                          | 326-388 |
| अथ द्यूतसमाह्वयाख्येविवादपंदे निरूप्येते -                | 388-396 |
| पराशर माधवस्यशुद्धिपत्रम् - आचार काण्डम्                  | 1       |
| पराशरमाधवस्याकादिक्रमेण विषय सूचि -                       | 1-28    |
| पराशरमाधवोल्लिखितप्रवृक्तृणमकारादिक्रमेण                  | 29      |
| प्रज्ञापनपत्रम् -                                         |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितस्मर्कृणमकारादिक्रमेण                    | 30-47   |
| प्रज्ञापनपत्रम् -                                         |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानांदार्शनिकानामकारादिक्रमेण             | 48      |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                           |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितनिबन्धकृर्कृणमकारादिक्रमेण               | 49      |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                           |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्प्रवचनानामकारादिक्रमेण              | 50-52   |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                           |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्निर्दिष्टप्रवचनां श्रुतीनां         | 53-55   |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                           |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्निर्दिष्टस्मर्त्तृकानां स्मृतीनां   | 56      |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                           |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्पुराणानामकारादिक्रमेण               | 57-60   |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                           |         |
| पराशरमाधवोल्लिखतानाम्निर्दिष्टपुराणानामांपुराणसन्दर्भानां | 61      |
| प्रजापनपत्रम्                                             |         |

| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्इतिहासग्रन्थानां                          | 62-63 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                 |       |
| पराशरमाधवोल्लिखतानाम्श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासातिरिक्त ग्रन्थानां | 64    |
| प्रज्ञापनपत्रम्<br>-                                            |       |
| प्रराशरमाधवोल्लिखितानाम्दार्शनिक ग्रन्थानां-प्रज्ञापत्रम्       | 65    |
| पराशरमाधवोल्लिखतानाम्निबन्धग्रन्थानां प्रज्ञापत्रम्             | 66    |
| शुद्धिपत्रम् - व्यवहारकाण्ड-                                    | 1-2   |
| अवतरणिका -                                                      | 1-11  |
| विषयसूचि - व्यवहार काण्डस्य                                     | 1-21  |
| पराशरमाधवोल्लिखितश्रुतीनामकारादिक्रमेण                          | 22    |
| प्रज्ञापनपत्रम् –                                               |       |
| पराशरमाधवोल्लिखतनिर्दिष्टास्मर्तृनामस्मृतीनां                   | 23    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                 |       |
| पराशरमाधवोल्लिखितगीतावाक्यानां                                  | 24    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                 |       |
| पराशरमाधवोत्लिखितपुराणनाममकारादिक्रमेण                          | 25    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                 |       |
| पराशरमाधवोल्लिखितनिर्दिष्टनामपुराणवाचनाना                       | 26    |
| मकारादिक्रमेण-प्रज्ञापनपत्रम्                                   |       |
| पराशरमाधवोल्लिखितेतिहासनाम्नामकारादिक्रमेण                      | 27    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                 |       |
| पराशरमाधवोल्लिखित स्मृर्त्तनाम्नामकारादिक्रमेण                  | 28    |
| शुद्धिपत्रम् – प्रायञ्चित्तकाण्डम्                              | 1-    |
| विषयसूचि - प्रायञ्चित्तकाण्डम्                                  | 1-35  |
| पराशरमाधवोल्लिखितपौराणिकानामकारादिक्रमेण                        | 36    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                 |       |
| पराशरमाधवोल्लिखित दार्शनिकानामकारादिक्रमेण                      | 37    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                 |       |
|                                                                 |       |

| पराशरमाधवोल्लिखित स्मृतिनिबन्धकृर्त्तणमकारादि क्रमेण-          | 38         |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखित वैयाकरण नामकारादिक्रमेण                      | 39         |
| पराशरमाधवोल्लिखतप्रवचनानामकारादिक्रमेण                         | 40         |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखितनामनुक्तप्रवचनानांनुक्तप्रवचनानां             |            |
| पराशरमाधवोल्लिखित श्रुतीनामकारादिक्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्        | 41         |
| पराशरमाधवोल्लिखत स्मृतिग्रन्थानामकारादिक्रमेण                  | 42-43      |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखत नामनिर्दिष्टस्मर्तृकानांस्मृतीनां             | 44         |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखित पुराणनामकारादिक्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्         | 45-47      |
| पराशरमाधवोल्लिखित नामनिर्दिष्टपुराणानाम्नांपुराणनाम्यानां      | 48         |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखितस्मृतिपुराणितरिक्तानांधर्म्मग्रन्थानामकारादि- | 49         |
| क्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्                                         |            |
| पराशरमाधवोल्लिखितदर्शनग्रन्थानामकारादिक्रमेण                   | <b>5</b> 0 |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखितस्मृतिनिबन्धनामकारादिक्रमेण                   | 51         |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखतव्याकरणग्रन्थानामकारादिक्रमेण                  | 52         |
| บลเบลบลม                                                       |            |



#### सीगणेत्राय नमः।

# पराश्रमाधवः।



## व्यवहार् नाग्डम्।

वागीणाद्याः सुमनमः सर्वार्थानासुपक्तमे । यस्तता स्नतस्त्वाः खुः तं नमामि गणाननम् ॥ स्रोऽषं प्राप्य विवेकतीर्थपदवीमाद्यायतीर्थं परं भज्जन् सञ्जनसङ्गतीर्थनिपुणः सहन्ततीर्थं श्रयन् । स्रथामाकस्त्रयन् प्रभावस्त्रदरीं श्रीभारतीतीर्थतो-विद्यातीर्थसुपाश्रयन् इदि भजे श्रीकण्डमयाइतम् (१) ॥

<sup>(</sup>१) स्रोऽष्टं माधवाषार्थनामा विवेतस्पद्य तीर्थस्य पदवीं मार्गं प्राप्य द्वि क्याइतं श्रीकर्णं महादेवं भने ध्यायामीयर्थः। कीट्यो॰ उद्दं? खाखायो वेदस्तदूपे तीर्थे परं केवलं मञ्जन् खानं कुर्वम्। तदेकपरायय इत्यर्थः। तथा, सञ्जनसङ्गरूपेया तीर्थेन निप्रयः, निर्यातिप्रास्त्रतस्यः। तथा, सष्टुनं साधूनामाषर्थं, तदेव तीर्थं खयन् खाख्यन्। तथा, खीभारतीतीर्थतः तद्वामकाद्युरोः सकाः

सत्येकवतपालको दिगुणधीः यथीं चतुर्वेदिता पञ्चस्कन्धकती षडन्वयदृढः सप्ताङ्गस्वेंसस्ः। त्रष्टव्यक्तिकलाधरो नवनिधिः पुष्यद्गप्रत्ययः स्मान्तीच्छायधुरन्धरो विजयते श्रीबुक्कणः स्मापितः(१)॥

शात् लक्षां प्रभावजच्दीिकछदेवताप्रसादरूपां जच्दीमान्तलयन् प्राप्नविद्योत्तोऽर्थः। भारतीरूपात्तीर्थात् लक्षां प्रभावजच्दीं पाखिः खरूपामान्तलयित्वपरः। तथा, विद्या ब्रह्मावद्या, तद्रूपं तीर्थः मुपात्रयन् सेवमान द्रव्यथः। एतस्त्रेव विद्यार्ण्यद्दति नाम प्रसिद्धम्। इति नाशीप्रस्ति टीना।

(१) धर्म्भवर्त्ततं खदेशाधिपति वर्णयति सस्येति । स्रीमान् बुक्कणनामा न्यापितः राजा विजयते । कीटशः ? सत्यरूपं थदेकं मुख्यं व्रतं, तत्यानकः । तथा दिगुणशीरिति परापेन्तया दिगुणबुद्धिमानि- त्यर्थः । अयवा, दो गुणी सत्वरज्ञारूपी यन्यां, तादशी धीर्यस्य, न तु तमागुग्रशानिनीत्यर्थः । तथा, त्रीन् धम्मीर्थकामानर्थयते प्रार्थयते, तच्हीनः । तथा, चतुर्णां वेदानां सामाद्युपायानां वा वेदिता ज्ञाता । तथा, पश्चमः स्कन्धेषु तन्नामकेषु सद्दायादिपदार्थेषु कृती कुशनः । यद्कां नीतिशास्त्रे।

"महायाः साधनीपाया विभागी देशकालयाः। विनिधातप्रीतकारः सिद्धिः पञ्चाङ्गमिष्यते"—इति।

ष्यस्यार्थः। सहायाः राजकार्य्य मिन्त्रसीनकाद्याः। तथा, कार्यस्य साधने उपायाः सामादयः। तथा, देशकालयोर्विभागा व्यवस्था, व्यक्तिन् काले ष्यस्मिन् देशे स्वयमुपाय इत्येनं रूपा। तथा, विनिः पातस्य दुष्ट (?) रोगोत्पातादि रूपस्य प्रतीकारो निराकर्णम्। तथा, सिद्धः इष्टलाभः। एते पञ्चस्कन्धा राज्याक्षमित्वर्थः। कीद्दशी-

दृन्द्रस्याङ्गिरमो नलस्य सुमितः ग्रैं यस्य मेधातिष्य-द्धौंन्यो धर्मसुतस्य वैष्यनृपतेः स्वौजा निमेगौंतिमः । प्रत्यग्दृष्टिरक्त्यतीमहत्तरो<sup>(१)</sup> रामस्य पुष्यात्मनो-यद्गतस्य विभोरस्यत् कुलगुक् र्मन्त्री तथा माधवः ॥ प्रज्ञामूलमही विवेकस्रलिखैः सिका बलोपिन्नता<sup>(१)</sup> मन्तैः " पस्यविता विग्रालविटपा सन्ध्यादिभिः षड्गुणैः ।

#### वलोपघ्रिकामन्त्रेः,—इति पाठान्तरम् ।

राजा ? षड्न्वयदृष्टः, षसां गुणानामन्वयेन संबन्धेन दृष्टीऽजेय । इत्यर्थः। षसां शास्त्राणामित्यर्थान्तरम्। एनः कीटशः ? सप्ति-रक्षेः सर्वसङ्ग्रीसः। तानि च,—

"साम्यमायस्हलोशराष्ट्रदुर्गंबलानि च"—इति
गीतिशास्त्रोत्तानि श्रेयानि। तथा, खटौ(?) खत्तयो भूतयो यस्य,
तादृशस्य शिवस्य कलाया खंशस्य धारकः। ताख भूतयो जलाधियजमानचन्द्रस्याकाश्वायपुर्वधा खाममोत्ताः। पुनः कीटशः ? नवनिधः, नवसञ्चाका निधयो यस्य, ते च महापद्मादयः प्रसिद्धाः।
नवानां रसानां निधिरित्यर्थान्तरम्। नवो नूतनो निधिरित वा।
पुनः कीटशः? पुख्यद्शप्रत्ययः, पुद्धन्ती वर्द्धमाना दशा यस्य, तादशः
प्रत्यये। श्वानं यस्य, तादशः। तथा, स्मार्त्तानां पाषिष्ठिभद्रशिष्ठाःनामुक्त्रायस्य खेद्धपुरम्थरः तत्प्रवर्त्तक इत्यर्थः। इति काशोपुक्तके
टीका।

- (१) खन्तजङ्ग्रातिकूस्येन सिंदरानन्दरूपेणाञ्चति प्रकाशते इति प्रत्यक् तथा दृष्टियस्येति विग्रदः। इति काश्रीपस्तके टीका।
- (२) प्रश्चेव मूर्णं च मधी च यस्याः, सा तथा। वजैरापन्नता नातीपन्ना। उपन्नः पुनरात्रयतकः। स्तरुमन्यत्।

ग्राम्य कोरिकता यग्नःसुरिभता सिद्धा ससुद्यत्पला सम्माप्ता भुवि भाति नीतिस्नतिका सर्वेक्तरं साधवम् ॥ श्रीमती जननी यस्य सुकीर्त्तिर्मायणः पिता । बायणो भोगनायस्य मनोवुद्धी सदोदरौ ॥ यस्य नौधायनं सूत्रं ग्राखा यस्य च याजुषी । भारदाजं कुलं यस्य सर्वज्ञः स दि माधवः॥

> स माधवः सकलपुराणसंहिता-प्रवर्त्तकः स्मृतिसुषमापराग्ररः । पराग्ररस्मृतिजगदीहिताप्रये पराग्ररस्मृतिविद्यतौ प्रवर्त्तते ॥

वाखाते श्राचारप्रायश्चित्ते । श्रय व्यवद्वारः प्रस्तूयते ।

यद्यपृणादानादीनामधादशपदानां व्यवसाराणां मध्ये कमिप व्यवसारं पराश्वरो न व्युत्पादितवान्, तथाधासारकाण्डे सतुणां वर्णानां असेणासारान् ब्रवन्,—

"चित्रयसु प्रजाश्चेव चितिं धर्मण पास्रयेत्"—
दत्यसिन् वचने चित्रयविशेषस्य राज्ञ आचारविशेषसेवभवोषत्",
"चितिं धर्मण पास्रयेत्"—दिति। तच चितिषास्रनं नाम, चित्यात्रितासु प्रजासु दुष्टानां नियहः शिष्टोपद्रवपरिचारश्च। एतद्रथंसेव शि

राजाचारविश्वेषमेत्रमवोचत्,—इति पाठान्तरम्।

अगरीयरः रामश्रणादिचिचयावतारः। तञ्च गीतासु भगवता विस्पष्टमभिचितम्,—

"यदा यदा हि धर्मस्य म्बानिर्भवति आरत। श्रम्युत्यानसधर्मस्य तदाऽऽत्मानं स्वजाम्यहम् ॥ परिचाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे"—इति।

यथा सहतां रावणादीनां भिचाये रामाधवतारः, तथा चुहाणां चौरादीनां भिचाये राजावतारः,—इति द्रष्टव्यम्। श्रतएव मनुः,—

"श्रराजको चि कोकेऽसिम् सर्वतो विद्रते अथात्। रचार्थमस्य सर्वस्य राजानमस्जत् प्रभुः॥ चन्द्रानिखयमार्काणामग्रेश्च वरूणस्य च। दम्द्रवित्तेष्रयोश्चेव मात्रा श्वाचत्य प्राश्वतीः(१)॥ यसादेव स्रेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः। तसादिभभवत्येष सर्वभूतानि तेजसः॥ तपत्यादित्यवचैव चचूंषि च मनांसि च। म चैनं भुवि प्रक्षोति कश्चिद्णभिवीचितुम्॥ सोऽग्निर्भवति वायुख सोऽर्कः सोमः स धर्मराट्। स सुवेरः स वरूणः स महेन्द्रः प्रभावतः॥ साक्षोऽपि नावमन्त्रयो मनुष्य दति भुक्तिपः। सहतौ देवता श्वेषा नर्क्षेण तिष्ठति॥

<sup>(</sup>१) चन्द्रादीमां श्रामातीर्नित्यामाचा खंश्रान् खाल्य राजानमेळ जेदिति पूर्वेश सम्बन्धः।

एकमेव दहत्यग्निरं दुरूपसिष्णम् ।
कुलं दहति राजाग्निः सपग्रद्रव्यमञ्चयम् ॥
कार्यं सोऽवेच्य प्रतिञ्च देशकालौ च तत्वतः ।
कुरूते धर्मसिञ्चार्यं विश्वरूपं पुनः पुनः"—इति ।

एतच धर्वमसाभिराचारकाण्डएव राजधर्मान् व्याचचाणैः प्रप-चितम् । वृहस्पतिस्तु विशेषतः स्रणादानादिव्यवहारविचारमेव राजोत्पत्तिप्रयोजनमभिप्रेत्य तदिचारचमत्रसुपपादियतं दन्द्राचा-तमकतं राज्ञ उदाजहार,—

> "गुणधर्मवतो राज्ञः कणयाम्यनुपूर्वग्रः । धनिकणिकधन्दिग्धौ प्रतिभूलेख्यधान्तिणः ॥ विचारयति यः सम्यक् तस्थोत्पत्तिं निवोधत । सोमाग्यकानिलेन्द्राणां वित्ताप्यत्योर्थमस्य च ॥ तेजोमाचं समुद्भृत्य राज्ञोमूर्त्तिर्वनिर्मिता । तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ भूयोभोगाय कन्पने स्वधमान्न चलन्ति च । नाराजके क्षविवणिक्कुसीदपद्यपालनम् । तसादणित्रमाणान्तु नेताऽसौ निर्मितः सुरैः"—इति ।

कोने हि, राजा भूपो नृप दत्येते प्रब्दा एकार्थवाचिने प्रयु-व्यनो। तत्र राजप्रब्दो रूढः, भूपनृपप्रब्दौ यौगिकौ। भुवं पातीति भूपः, नृन् पातीति नृपः। तथाच राज्ञो भूपालकलं मनुख्यालकलं च गुणः। तत्रयुक्तधर्मी व्यवहारविचारः। स च पूर्वं नाभिहितः, किन्तु वर्णाश्रमधर्मान् व्याच्चाणेन दृहस्पतिना राजन्यपि चित्रयत्ववर्णप्र- युक्तोग्ट इत्यात्रमप्रयुक्त धर्मीऽभिहितः। त्रतः परं भूपलगुणप्रयुक्त
व्यवहार विचारात्मको राजधर्मीऽभिधीयते। धनिको धनप्रदाता,

प्रिणकस्तदीयस्वार्थस्य ग्रहीता, तयोः सन्दिग्धिर्विवादः (१)। प्रतिभूस्तस्य प्रत्यर्पणं कारियस्थामीति प्रतिश्रुत्य तदीयस्य भारस्य

वोढा। लेखं धनसङ्खादृद्धि विभेषादियुक्तं पत्रम्। साचिण उत्त
माधमण्योः सम्प्रतिपत्ताः मध्यस्याः। एतेषां प्रतिभादीनां चयाणां

सन्दिग्धिर्म्यायान्यायवर्त्तिताभ्यां सन्देशः। तस्मिन् सन्देशे सति

योराजा विचारियतं प्रभवति, तस्योत्पत्तिरिधीयते दृत्यर्थः।

यसाद्राजा सोमेन्द्रादिदेवतां प्रसम्भूतलादृणादानादीन् स्ववहारान्

विचारियतं प्रभवति, तस्रात्तानसौ विचारयत्। तदाह याञ्चवस्त्यः,—

"व्यवहारान् नृपः पग्छेद् विदक्षिक्रीहाणैः सह । धर्मग्रास्तानुसारेण कोधलोभविवर्जितः"—इति ।

श्रत्र व्यवहार प्रब्दो रूढियोगाभ्यां निर्णयफलकमर्थिप्रत्यर्थि-विवादमां चष्टे। तत्र रूढिः कात्यायनेन निरूपिता,—

"प्रयत्नसाधे विच्छिने धर्माखे न्यायविसरे।

साध्यमूलसु यो वादो व्यवहारः स उच्यते"—इति।

न्यायः शिष्टमम्प्रतिपनं सौकितमाचरणं, तस्य विस्तर द्रदं मदीयं धनमन्येनापद्यतम् ; तत् चेचं धनादिकमेतस्य युक्तं नान्य-स्वेति उपपत्तिपुरः धरो निर्णयः। तस्मिन् न्यायविस्तरे विषयीश्वेते सति तस्मवर्त्तकोऽर्थिप्रत्यर्थिनोर्यो विवादः स व्यवद्वार उच्यते। मदीयं धनं श्वन्येनापद्यतं तत् पुनर्भया साधनीयमिति श्रर्थी यदुद्दिस्थ प्रवर्त्तते,

<sup>(</sup>१) चन्दिन्धी इति पदं सन्दिन्धिग्रब्दात् सप्तम्येकवचने निव्यक्षम्।

तद्भनं वाध्यम्। तच मूलं यस्य विवादस्य, योऽयं वाध्यमूसः। य च कदा यम्यद्यते,—इत्यपेचायासुक्रम्,—"प्रयक्षवाधे विच्छिन्ने धर्माखे"— इति ।

"सत्यं त्र्यात् प्रियं त्र्यात् न सोनः स्थात् न वार्ह् विः"— दत्यादिविधिनिषेधावुपलभ्य विदितानुष्ठाने प्रतिषिद्धवर्जने सोत्पन्न खत्याद्यः प्रयतः । तेन साध्यो धर्मानामकः पदार्था धदा विश्विको भवति, तदानीमयं विवाद खत्पद्यते । श्रमति तु धर्म-विश्वदे नास्ति व्यवद्यारस्थावकाग्रः ।श्रतएव नार्दः,—

> "मनुः प्रजापितर्यस्मिन् काले राज्यसबूभुजत्। धर्मिकतानाः पुरुषास्तदाऽऽसन् सत्यवादिनः॥ तदा न व्यवदारोऽध्यत् न देषो नापि मत्सरः। नष्टे धर्मे मनुखेषु व्यवदारः प्रवर्त्तते"—इति।

रुखतिस्त देवलोभादिदुष्टखैव व्यवहर्दत्वमाह,— "धर्मप्रधानाः पुरुषाः पूर्वमायन्नहिंयनाः ।

स्रोभद्देषाभिभृतानां व्यवहारः प्रवर्त्तते"॥

तसाद्धर्मे विच्छित्रे सति साधमूला न्यायनिर्णयक्तो विवादी-धवदार्थन्देन क्लाऽभिधीयते। हारीतोऽपि निक्षिसभिष्रेत्याह,-

"स्वधर्मस्य यथा प्राप्तिः परधर्मस्य वर्जनम् । न्यायेन क्रियते यनु यवद्वारः स उच्चते"—इति। यवद्वारप्रबद्ध यौगिकमधे कात्यायन श्वादः,— "वि नानार्थेऽव सन्देहे हरणं हार उच्चते। नानासन्देहदरणाद्वावहार इति स्मतः"—इति। यवसार द्रत्यच विश्वन्दो नानेत्येतसिम्पर्धं वर्णते। श्रवश्रव्यः सन्देशे वर्णते। तानेतानेवंविधानेकमन्देश्यारिणोयवसारानर्धा-दिगतरागदेववशात् प्राप्तान् राजा सम्यन्विचारयेत् (१)। तदि-चारस्य राज्ञो गुणधर्मस्य श्राचारः। श्रतएव श्राचारकाण्डे यवसाराणामन्तर्भावमभिप्रेत्य पराश्ररः प्रथग्यवसारकाण्डमस्रता, "चितिं धर्मेण पासयेत्"—द्दति स्चनमाचं यवसाराणां स्नतवान्। तानेवाच स्वचितान् यवसारान् वयं स्वत्यम्तराणि तन्त्वन्धनानि चानस्त्य यथाश्रक्ष निक्ष्पयामः।

तच पूर्वीदाचताभ्यां क्रियोगस्रातिभ्यां व्यवहारखक्षपं निक्-पितम् ।

#### श्रय तद्वेदाः निरूषने ।

तच मपणलापणलाभ्यां देविध्यमाच नारदः,
"शोत्तरोऽनुत्तरश्चेति मृ विज्ञेयो दिलचणः।

शोत्तरोऽभ्यधिका यच विलेखापूर्वमः पणः"--इति।

श्वषं यदि पराजयेयं, तदा श्रास्त्रप्रापिताद्ष्डद्रयात् श्वधिक-सेवं द्रश्यं राश्चे तुभ्यश्च दाखामीति पत्रं लिखिला यदिभिभाषणं, तदुत्तरम्। तेन यद्द वर्त्तते इति सोत्तरः। तद्रहितोऽनुत्तरः। पुनर्प

<sup>(</sup>१) अर्थो धनम् । धर्यादिविषयराग्रदेषवद्यात् प्राप्तान् व्यवद्वारान् राजा विचारयेदिव्यर्थः। व्यवद्वारानर्थान् विगतराग्रदेषवद्यात् प्राप्तानिव्यादिपाठे, प्राप्तान् व्यवद्वारान् राजा विगतराग्रदेषवद्यात् विचारयेदिति सम्बन्धः।

चतुष्पात्तादिभिस्तयोदग्रभिः प्रकारैः व्यवद्यारस्य त्रवान्तरभेदान् यप्व निर्दिश्य विद्यणोति,—

"चतुष्पाच चतुःखानः चतुःसाधनएवच । चतुर्हितः चतुर्थापी चतुःकारी च कीर्क्तितः॥ चियोनिर्द्धभियोगञ्च दिदारो दिगतिस्तथा। श्रष्टाङ्गोऽष्टादग्रपदः ग्रतग्राखस्त्रयेवच ॥ धर्मस व्यवहारस चरित्रं राजग्रासनम्। चतुष्पाद्वावद्यारोऽयमुत्तरः पूर्ववाधकः। तच मत्ये स्थिते। धर्मी यवहारसु माचिषु॥ परिचंतु खीकरणे राजाज्ञायां तु ग्रायनम्। सामाच्पायसाध्यवाच्तुःसाधन उच्चते॥ चतुर्णामपि वर्णानां रचणाच चतुर्चितः। कर्त्तारं तत्माचिण्य मभावाजानमेवच ॥ याप्रोति पादगो यसाचतुर्यापी ततः सरतः। धर्मखार्थस्य यशमो लोकहेतोस्तयेवच । चतुर्णां करणादेष चतुष्कारी प्रकीर्त्तातः॥ कामाक्कोधाच लोभाच चिभ्धा यस्मात् प्रवर्कते । चियोनिः कीर्त्यते तच चयमेतदिवादकत्॥ द्वाभियोगसु विज्ञेयः ग्रङ्कातन्वाभियोगतः । शक्का असतान्तु संयोगात् तत्तं होढादिदर्शनात् ॥ पचदयाभिसम्बन्धात् दिदारः म उदाद्दतः । पूर्ववादस्तयोः पचः प्रतिवादस्तद्त्तरः ॥

स्तं तत्त्वादिसंयुक्तं प्रमादाभिद्दितं छलम् ॥
राजा सपुरुषः सभ्याः ग्रास्तं गणकलेखकौ ।
दिरण्यमग्निरुदक्तमष्टाङ्गः स जदाद्वतः ॥
च्यणादानं खुपनिधिः सम्भूयोत्यानमेवच ।
दत्त्तस्य पुनरादानमग्रुश्रूषाऽभ्युपेत्य च ॥
वेतनस्थानपाकमं तथेवास्तामिविकयः ।
विक्रीयासम्प्रदानञ्च कीलाऽनुग्रय एवच ॥
समयस्थानपाकमं विवादः चेत्रजस्तया ।
स्त्रीपुंसयोञ्च सन्न्थो दायभागोऽय साइसम् ॥
वाक्पारुष्यं तथेवोक्तं दण्डपारुष्यमेवच ।
द्यूतं प्रकीर्णकञ्चेवत्यष्टाद्ग्रपदः स्रतः ॥
कियाभेदान्त्रन्थाणां ग्रत्गाखो निगद्यते"—इति ।

नतु धर्मादीनां पादलमयुक्तं, प्रतिज्ञोत्तरप्रमाणनिर्णयाणां व्यव-शारपादलात्। यतो याज्ञवस्काः प्रतिज्ञादीनि प्रक्रत्यास्,—

"चतुष्याञ्चवहारे।ऽयं विवादेषूपदर्शितः"—इति । वृहस्यतिर्पि,—

"पूर्वपचः स्रतः पादः दितीयश्चोत्तरः स्रतः। क्रियापादसृतीयस्त चतुर्था निर्णयः स्रतः"—इति। नायं दोषः। धर्मादौनां प्रकारान्तरेण पादलोपपत्तेः। योऽयं निर्णयाख्यञ्चतुर्थपादाऽभिद्दितः, स धर्मादिभिञ्चतुर्भिः निष्पद्यते। तदाद व्यस्पतिः,— "धर्मेण व्यवहारेण चित्रिण नृपाज्या । चतुःप्रकारोऽभिहितः सन्दिग्धेऽर्चे विनिर्णयः"—इति । तमान्त्रिण्यहेत्त्तया धर्मादीनां व्यवहारपादलं भविव्यति । तेषां च निर्णयहेतुलं कात्यायनेन प्रपश्चितम्,—

"दोषकारी तु कर्दलं धनखामी खकत्थनम्। विवादे प्राप्नुयाद्यत्र स धर्मणेव निर्णयः"—इति। दोषकारी वाक्पार्थादिकारी च यस्मिन् विवादे खवहारे चरिष-राजगामननेरपेन्छोण धर्माभिसुखः मन्नद्धोधर्माद्भीतः खिकीयं दोष-कर्दलं खयमेव श्रद्धीकरोतिः यनु धनखामी खवहारादिप्रायासम-न्तरेण धर्माभिसुखाद्धनापहारिणः खकीयं धनं प्राप्नोति,तच दोषका-रिणोधर्माधिसुखामेव निर्णयहेतुः। खबहारस्य निर्णयहेतुलं सएवाह,—

"स्रतिग्राम्बन्तु यत्किञ्चित् प्रयितं धर्मसाधकैः। कार्याणां निर्णयाद्धेतीर्थवद्दारः स्रतो दि सः॥"—इति। यच धर्मग्राम्बकुग्रलैर्विदद्भिरिय्यिप्रत्यर्थिनोर्थे निर्णयाय धर्मग्रास्तं

<sup>\*</sup> सन नकारोऽधिकः प्रतिभाति। दोषकारी इत्यस्य निवरण्डप-त्वात् वाक्षारुखादिकारीत्यस्य। परन्तु, सर्वेत्वादर्शपुत्तकेषु स्थित-त्वाइन्तितः।

र्रात्यमेव पाठः सर्वेद्यादर्शपुन्तकष् । सम तु, सन् अध्वा अध्यक्षीत् भीतः,—इति-पाठः प्रतिभाति ।

यत्त्रज्ञनसामी,—इति का॰। सम तु, यत्र धनसामी,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>्</sup>र प्रापितस्, - श्रांत का०।

<sup>।</sup> कार्याणां निर्णयार्थे तु व्यवचारस्तृतौ चि कः,—इति का॰। सम तु, व्यवचारः स्तृतौ चि मः, —इति पाठः प्रतिभाति।

प्रख्यापितं भवति, स निर्णयो व्यवसार्जन्यः। चरित्रजन्यं निर्णय-मास् सएव.—

"यद्यदाचरते येन धर्में वाऽधर्म्यसेव वा। देशस्याचरणं नित्यं चित्चं तिद्धं कीर्त्तितम्"—इति। प्रास्तोक्षधर्यादनपेतं\* धर्में, तिद्वपरीतं अधर्में, तदुभयं देशाचा-रातुषारेण यत्र स्तीकियते,तत्र चित्चं निर्णयक्षेतुः। राजधायनस्थ निर्णयक्षेतुतामान्न सएव,—

> "न्यायग्रास्ताविरोधेन † देशदृष्टेसचैवच । यद्भुषं स्वापयेद्राजाऽन्यायं तद्राजग्रासनम्"—इति ।

न्यायशास्त्रं व्यवहारप्रतिपादकं स्रतिशास्त्रं, तस्य देशासारस्य वा विरोधेन राजा वमनुशास्त्रि, स निर्णयो राजशासनजन्यः। वयो-कामां धर्मादीनां चतुर्णां मध्ये पूर्वस्य पूर्वस्य च बाध्यसं उत्तरी-न्तरस्य बाधकलञ्च वृहस्यतिना प्रपश्चितम्,—

> "शास्त्रमेव समाश्रित्य क्रियते यच निर्णयः। यवसारः स विज्ञेयो धर्मस्तेनापि सीयते॥ देशस्त्रित्याऽतुमानेन नैगमानुमतेन च। क्रियते निर्णयस्त्र व्यवसारस्त कथ्यते॥

<sup>\*</sup> प्रास्तोत्तधमीायुपेतम्,--इति प्रा॰ स॰।

<sup>†</sup> सर्वेखाद प्रीप्तति स्विवमेव पाठः। मम तु, न्यायप्रास्त्रविरोधेन,—इति पाठः प्रतिभाति। खतएव, उत्तरः पूर्व्वधाधक इत्यादिना राजप्रासनस्य सर्व्वधाधकत्वमुक्तं सङ्गच्छते। न्यायप्रास्त्राविरोधेन,—इति पाठे तु, 'ऽच्याव्यम्'—इत्यच न्याय्यं, 'देशाचारस्य वा विरोधेन'—इत्यम, देशाचारस्य वाऽविरोधेन,—इति पठितुमुचितम्।

विद्याय चिताचारं यत्र कुर्य्यात् पुनर्नृपः। निर्णयं, सा तु राजाज्ञा चरित्रं बाध्यते तया"—इति।

(१)चतुर्षु वर्षेषु यः कश्चिद्राजद्रोहं कला राज्ञो भीतः सन् ऋति-भीरतया खापराधमङ्गीचकार । तच ममीपवर्त्तनः साचिणो वर्णि-बधं निवार यितुमिच्छनाः सत्यसुसङ्घा, तत्र साच्यनृतं वदेदित्ये-तादृशं शास्त्रमेवाश्रित्य तदीयमपराधं पर्य्यदार्षुः। तत्र व्यवद्वारेण धर्मी बाध्यते। नेरलदेशादौ वेग्यागमने माचिभिरापादितेऽपि देशा-चारवणाचायं राजा दण्डाते। तच चरिचेण व्यवहारस्य बाधः। सत्यपि तादृ ग्रे देशाचारे 'लयैवं न व्यवहर्त्तव्यम्'-इति राजा यदा-ऽनुशास्ति, तदा राजाञ्चया चरिचस्य बाधः । <sup>(२)</sup>ये एते प्रोक्ताः धर्मा-दयञ्चलारः पादास्ते सत्यादिषु चतुर्षु प्रतिष्ठिताः। देषकारी खय-मनृताङ्गीतोऽयमपि श्रपराधोऽस्तीति सत्यं ब्रुते। श्रतो धर्मस्य सत्ये श्रवखानम्। प्रतिज्ञोत्तरयोः क्रतयोः माचिणा यख पचोऽभ्यपगम्यते, तस्य जयः, तेन व्यवहारसस्य साचिष्यवस्थानम्। कार्णाटकदेशे बला-मातु जसुताविवाहों न दे। षाय, केर जदेशे कन्यायाः ऋतुमतीलं न देाषायेत्येवमादिकसत्तदेशसमयः।तत्र तत्र पत्रादिशासनञ्च तिष्ठति। शिष्यते इति ग्रामनं, राजाज्ञानुमारेण प्रजानां वर्त्तनम् । तच्च राजा-ज्ञायां प्रतिष्ठितम्। सामदानभेददण्डैश्चतुर्भिः देषकारिणो देष-

मन्ताङ्गीताऽपि,—इति का॰।

<sup>(</sup>१) उत्तरः पूर्व्ववाधक इति नारदवचनां प्रां चाचरे चतुर्व्वित्वादिना ।

<sup>(</sup>२) तच सत्वे स्थितोधर्मा इत्यादिवचनानि व्यास्थातुमुपकमते, ये एते इत्यादिना।

करणाय\* चतुःसाधनलम्। चतुर्त्तितलं विस्पष्टम्। कर्चादिचतुष्टय-यापिलं मनुना स्पष्टीकृतम्,—

> "पादे। अर्भस्य कर्त्तारं पादे। गच्छति साचिणः। पादः सभासदः सर्वान् पादे। राजानस्च्छति"—दिति।

जेतुर्नृपद्य वा धर्मार्थयग्रसे। लोकानुराग सम्पादनाचतुष्कारितम्। वियोनिलं स्पष्टम्। श्रम्तां कितवस्तेनादीनां संस्गं यः करोति, तस्मि-स्पि चौर्यादिग्रद्धा जायते। होढ़ोऽपचतद्रव्यादिदर्भनम्, तिस्त्रं वा। तस्मादिभयोगो भवति। श्रियंप्रत्यिचेनाः यौ पूर्वोत्तरपचौ तौ व्यव-हारस्य प्रवर्त्तकौ। तस्मात् दिद्धारत्मम्। द्रव्यमङ्कादिकं यायातय्येनान्यया वा राजादीनां श्रये यदा ब्रूते, तदा तस्योभयस्य उपरि व्यवहारः प्रवर्त्तते। ततो दिगतित्मम्। श्रष्टाङ्गेषु सपुरुषो राजत्येनतदेकमङ्गम्। श्रतो नास्ति नवलसङ्क्षाप्रमितः। स्वणादानादीनां श्रष्टाद्मपदानां स्वरूपसुपरिष्टात् तत्र तच विचारियव्यते!। एतेषां श्रष्टादमपदानां सध्ये एकैकस्य पदस्य श्रवान्तरियाभेदादनन्तभेदनिम्नलं ग्रतभाखत्म्। एतान् श्रष्टादमपदानवान्तरानन्तभेदिभिन्नान् व्यवहारान् प्रकारान्तरेण देधा संग्रहाति कात्यायनः,—

"हे पदे साध्यभेदानु पदाष्टादग्रतां गते। श्रष्टादग्रक्रियाभेदाङ्गिनायय सहस्रधा"—इति।

<sup>\*</sup> दोषकारणाय,—इति का॰। सम तु, दोषकरणादिति पाठः प्रतिभाति। † धर्माणीस्त्रयालोकानुराग,—इति का॰। सम तु, धर्मार्थयश्रोकोका-नुराग,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>।</sup> विवदिष्यते,—इति प्रा॰ स॰।

दिपदलं विग्रदयति वृष्ट्यतिः,—

"दिपदे। व्यवधारः स्टाङ्कनिषंषायसुद्भवः ।

दिवप्रकोऽर्थम् खसु (१) हिंसामूसः चतुर्विधः"-इति ।

तदैतद्भथविधं सएव विरुणोति,—

''क्रुमीदनिष्यदेयाद्यं\* सभूयोत्यानमेवच ।

स्रत्यदानमध्यश्रूषा<sup>†(९)</sup> भ्रतादे।ऽखामितिकयः ॥

क्रयविक्रयानुप्रयः समयातिक्रमस्त्रया ।

स्तीपुंसयोगः स्तेयञ्च दायभागोऽचदेवनम्॥

एवमर्थमसुत्थानं पदानि तु चतुर्देश ।

प्रगरेव प्रभिषानि क्रियाभेदैरनेकधा ॥

पार्ये दे माइमञ्ज परस्तीमंग्रहस्त्या ।

हिंसोद्भवपदान्येवं चलार्याह वृहस्यतिः"-इति ।

जगति संभावितानभेषान् विवादानुकेष्वष्टाद्यासु सएव श्रम-र्भावष्यति.—

"पदान्यष्टादग्रेतानि धर्मग्रास्तोदितानि तः।

मूसं सर्वविवादानां ये विदुस्ते परीचकाः"—इति ।

इति व्यवद्वारपरिच्छेदः।

<sup>\*</sup> कुसीदनिधाधेयादां,—इति ग्रा॰।

<sup>ं</sup> स्तवदारमशुस्रुवा,—इति का॰।

<sup>‡</sup> रवमर्थसमुत्यानपदानि,—इति पाठो मम प्रतिभाति।

<sup>(</sup>१) दिसप्तकहति चतुर्दश्रहत्वर्थः।

<sup>(</sup>१) श्रतिः वर्ममृत्यं, तस्याभतेरदानं भ्रत्यदानम् ।

#### श्रय सभा निरूप्यते।

#### त्रष ष्ट्रस्यतिः,—

"दुर्गमधे ग्रहं कुर्याक्रक्षहचान्वितं पृथक्। प्राग्दिणि प्राञ्चुखीन्तस्य सच्छां कन्पयेत् सभाम् ॥ मान्यधूपासनोपेतां बीजरत्वसमन्विताम्। प्रतिमाऽऽलेख्यदेवस्य युकामकास्तुना तथा"—इति।

ग्दहं राजग्दहम्। तस्य प्राग्दिशि धमाधिकरणस्ता सभा। सा स्व वास्त्रशास्त्रज्ञचणोपेता कर्त्तवा। तस्याः सभायाः धर्माधिकरणसं कात्यायने। दर्शयति,—

"धर्मगास्तिवरारेण मूसकार्विवेयनम् । यनाधिकियते खाने धर्माधिकरणं हि तत्"—इति । मूलखावेदितार्थस्य सारासार्तितेननं तन निष्कर्षः । तन प्रवेशकालं सएवारु,—

"प्रातरत्याय च नृपः कला नित्यं समाहितः।
गुरं च्योतिर्विदे वैद्यान् देवान् विप्रान् पुरोहितान्॥
यथाईमेतान् सम्पूज्य सुप्रयाभर्णेनृपः।
श्रभिवन्द्य च गुवंदीन् समुखान् प्रविभेत्सभाम्"—इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सस तु, सार्यविष्यनं,—इति पाठः प्रति-भाति । तत्तिविष्यकः,—इति शा॰ । सम तु, तत्त्वनिष्यकः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

प्रविष्य तत्र विदक्षिमिकिभिय सह कार्याण्यनुमन्द्रधात् तदाइ मनु:,-

> "व्यवहारान् दिदृषुमु ब्राह्मणैः मह पार्थिवः। मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्चेव विनीतः प्रविशेक्षभाम् ॥ तत्रामीनः स्थितो वाऽपि पाणिमुचम्य दचिणम्। विनीतवेषाभरणः पछत् कार्य्याणि कार्य्यणाम् ॥ प्रत्यहं देशदृष्टेश शास्त्रदृष्टेश इत्सिः। अष्टाद्रमसु मार्गेषु व्यवहारान् प्रथक् पृथक् '- इति

विचारकालमा इकात्यायन:.--

"दिवसस्याष्ट्रमभागं सुक्षा कालवयञ्च यत् । म कालो व्यवहाराणां प्रास्तदृष्टः परः सप्तः '-- इति दिवसमष्ट्या कला प्रथमभागमग्रिहोत्राद्यं सुक्षा श्रनलरभाग **पयं यवहार**कालः । श्रव बच्चोस्तिथौराह सम्बर्त्तः,—

"चतुर्दशी ह्यमावास्था पौर्णमामी तथाऽहसी ; तिथिखासु न पर्येनु! व्यवहारांन्तु नित्यग्रः" - इति । **घेयसुक्ता सभा, तस्याः चातुर्विधःमाह वृह्साति:.**— "प्रतिष्ठिताः प्रतिष्ठिता मुद्रिता प्रास्त्रिता तथा : चतुर्विधा सभा प्रोक्ता सभ्यास्त्रैव तथाविधाः ॥

<sup>\*</sup> निबन्धानि,—इति का०।

<sup>🕇</sup> भागचयन्तु, — इत्यन्यच पाठः।

<sup>‡</sup> तिथिस्वेतासुना परंगत्,—इति साः

प्रतिष्ठिता पुरे ग्रामे चला नामाप्रतिष्ठिता।
सुद्रिताऽध्यचमंयुक्ता राजयुक्ता च ग्रास्तिता"—इति
राजग्रहसमीपवर्त्तिनः सभाखानानुख्याद्न्यान्यसुख्यानि खानान्याह सगुः,—

"द्य खानानि वादानां पञ्च चैवाबवीद्धगुः। निर्णयं येन गच्छन्ति विवादं प्राप्य वादिनः॥ श्वारखास्तु खर्कैः कुर्युः सार्थिकाः\* सार्थिकैस्तथा। सैनिकाः सैनिकैरेव यामेऽप्युभयवासिभिः॥ खभयानुमतसैव रुद्धाते खानमीपितम्। कुलिकाः सार्थमुख्यास्य पुर्यामनिदासिनः॥ यामपौरगणश्रेखसातुर्विद्यस्य वर्गिणः। कुलानि कुलिकासैव नियुक्ताः नृपतिस्तथा"—इति।

खंतरारण्यकेः । यामेऽपीत्यादि शब्दात् ये यामे श्ररणादी व नियमान्त, तेऽगुभयवासिभः यामवासिभररण्यवासिभिश्च निर्णयं कुर्यः, जभयव्यवहाराभिश्चलाक्तेषाम् । कुलिकाः कुलश्रेष्ठिनः । सार्थः यामयाचादौ मिलितो जनसङः । सुख्याः यामण्यादयः । पुरं सुख्यं नगरं, तक्षादवंचीनो यामः । १पुरयामनिवासिनां भेदः । कुलिकादौनि पञ्च स्थानानि । तानि चारण्यकादिजनविश्रेषाणामेव । यामाकारेणावस्थितजनविवादे समीप्यामनिवासिभः निर्णयः ।

<sup>• &#</sup>x27;सार्थ' स्थाने 'सार्ड'--इति पाठः ग्रा॰ पुक्तके सर्वेच।

<sup>†</sup> स्थानमीचितम्.—इति शा०।

<sup>‡</sup> ये तु,--इत्येताबन्मानं शा० पुस्तके ।

<sup>§</sup> खत्र, 'इति'—इति भवितुं युक्तम्।

श्विशित्यर्थिनोरमनुश्रयानुमतं खानं कुलिकषार्थमुख्यपुरशः मिनता-सिनो ग्रह्मन्ते । यामादीनि दश खानानि साधारणानि । ग्रामो-यामाकारेणाविख्यतो जनः । पौरः पुरवासिनां समूहः । गणः कुनानां समूहः । श्रेणो रजकाद्यष्टादश्वहीनजातयः । चातुर्विद्यः श्वान्वी विक्या-दिविद्याचतुष्ट्योपेतः (१)। वर्गिणो गण्यस्त्रवः। तथाच कात्यायनः,-

"गणः पाषण्डपूगश्च\* ब्राह्मणश्रेणयस्तथा ।

ममू इखाश्च ये चान्ये वर्ग्याखास्ते टहरपतिः"-इति ।

त्रायुधधराणां समृहो जातम् । कुलानि श्रयिंप्रत्यर्थिनोः सगो-चाणि। कुलिकासच दृद्धाः। नियुक्ताः प्राद्विवाकमहितास्त्रयः सभ्याः। नृपतिः ब्राह्मणादिमहितः। सभ्यानाह याज्ञवस्त्र्यः,—

"श्रुताध्ययनसम्बद्धाः धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ।

राज्ञा सभासदः कार्याः रिपौ मिचेच ये समाः"—इति। तेषां मङ्खामार वृहस्पतिः,—

"स्रोकधर्माङ्गतत्त्वज्ञाः<sup>(२)</sup> सप्त पञ्च वयोऽपि वा।

<sup>\*</sup> पौगरहपृगञ्च,—इति स॰ शा॰।

<sup>🕇</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वच ।

<sup>(</sup>२) "ब्राची चित्री चथी वात्तां दर्ह्डनीतिस्व शास्त्रती"— इत्यान्धी चित-क्यादिविद्याचनुष्ठयं ज्ञेयम्।

<sup>(</sup>२) लाके लिकाचारः देशाचार इति यावत्। धर्मीधर्मशास्त्रमिति प्रित्ताचे । च्यक्कानि, "शिक्ता कल्पोचाक्ररणं निरुत्तं ज्योतिनं चितिः। इन्द्रसां विचितिचैव बड्कोवेद इच्यते"— इत्युक्तलक्षणानि विराह्मानि।

यत्रोपविष्ठाः विप्राय्याः सा यज्ञसदृग्री सभा"—इति । तन वर्त्थान् सएवाह,—

"देशाचारानभिज्ञा ये नास्तिकाः श्रास्तवर्क्किताः। उन्मत्तकुहका लुआः न प्रष्टयाः विनिर्णये"—र्ति । राज्ञः प्रतिनिधिमाइ याज्ञवल्काः,—

"श्रपश्चता कार्यवशात् यवहारान् नृपेण तु ।

सभीः सह नियोक्तयो त्राह्मणः सर्वेधर्मावित्"—इति ।

सोऽपि राजवत् सर्वेकार्याणि विचारयेत्। यदाह मनुः,—

"यदा खयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम् ।

तदा नियुक्तादिदांसं त्राह्मणं कार्यदर्शने ॥

सोऽस्य कार्याणि सम्पन्नेत् सभीरेव विभिर्वतः।

सभासेव प्रविग्येमामाभीनः स्थित्एववा"—इति ।

स च विचारको ब्राह्मणः प्राध्विवाक द्रति उचाने । तदाह वृहस्पतिः,—

"राजा कार्याणि सम्पश्चेत् प्रािद्धवाकोऽपि वा दिजः।
न्यायाङ्गान्यपतः कृत्वा सभ्यप्रास्त्रमते स्थितः॥
बलेन चत्ररङ्गेन यतो रज्जयते प्रजाः।
दीष्यमानः स्वयपुषा तेन राजाऽभिधीयते॥
विवादे एक्कृति प्रशं प्रतिप्रशं तथैवच।
प्रियपूर्वं प्राग्वद्ति प्रािद्धवाकोऽभिधीयते"— रति।
नारदोऽपि,—

उन्मत्तवृद्धलुआस्त्र,—इति का०।

"श्रष्टाद्यपदाभिज्ञः षड्भेदाष्ट्रसहस्रवित् । श्रान्वीचिक्यादिकुश्रनः श्रुतिसः तिपरायणः ॥ विवादमंत्रितं धमें एच्छति प्रक्षतं मतम्। विवेचयति यस्तसात् प्राद्विवाकस्तु स स्छतः॥ यथा प्रच्यं भिषक् कायादुद्धरेद्यन्त्रयुक्तितः । प्राद्विवाकस्तथा ग्रन्थमुद्भरेञ्चवहारतः"—इति । प्रािद्वाकस्य गुणाः स्रत्यन्तरे दर्भिताः-"श्रकूरो मधुरः स्निग्धः क्रमायातो विचचणः । जलाहवानलुभ्य वादे योच्यो नृपेण तु"-इति। प्राि्वाकस्य त्रनुकन्पमा इकात्यायनः,— "ब्राह्मणो यव न स्थान् चित्रयं तव योजयेत्। वैश्वं वा धर्मशास्त्रज्ञं श्र्द्रं यदेन वर्जधेत् ॥ \* थच विप्रो न विदान् स्थात् चित्रयं तच योजधेत्। वैश्वं वा धर्मगास्तर्घ शृद्धं यत्नेन वर्ष्वयेत् "-इति। तदवर्जने बाधताच मनुः,--"जातिमाचोपजीवी वा कामं सार् ब्राह्मणबुवः<sup>(१)</sup>।

नास्त्ययं स्नोकः स॰ शा॰ ग्रस्तकये।ः।

<sup>(</sup>१) ब्राह्मणमात्मानं ब्रवीति न खयं ब्रह्मणदत्ती यः, घोऽयं ब्राह्मणब्रवः। स च्--

<sup>&</sup>quot;धर्मकर्माविद्दीनम्तु ब्राद्धीर्तक्तिविर्व्जतः। ब्रवीति ब्राह्मणोऽस्रीति तमाञ्जर्बाह्मणबुवम्"—इत्युक्तनद्यगः।

धर्मप्रवक्ता नृपतेन तु श्र्ट्रः कथञ्चन ॥

यस्य श्र्ट्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् ।

तस्य सीदित तद्राष्ट्रं पद्धं गौरिव पश्यतः ॥

दिजान् विद्याय सम्पश्चेत् कार्य्याणि वृषसेः सद ।

तस्य प्रचुम्यते राष्ट्रं बसं कोणञ्च नश्यितः — दिता।

गणक-सेखकाविप कार्य्यावित्याच वृद्दस्पतिः, —

"ग्रब्दामिधानतस्त्रज्ञो गणनाकुणसो श्रुचो ।

नानासिपिज्ञो कर्त्तयो राज्ञः गणकसेखको"— दिता।

धासोऽपि, —

"निस्तन्थन्योतिषाभिज्ञं । स्पृटं प्रत्ययकार्णम् । श्रुताध्ययनसम्पन्नं गणकं योजयेन्नृपः ॥ स्पृटलेखं नियुष्त्रीत प्राब्दं लाचणिकं ग्रुचिम्।

<sup>\*</sup> स्मुट जेख्यं नियुझीत प्रब्दं,—इति प्रा॰।

<sup>(</sup>१) न्योतिः प्रास्तं हि गणितस्तर्थ-जातकस्तर्थ-सिद्धान्तस्तर्थस्यचयोपेतिमिति गणिततत्त्वचिन्तामणिप्रस्तिष्क्षस् । गणितस्तर्भे
यक्षायक्षमेदाद् दिविधं गणितं निर्णोतस् । जातकस्तर्भे तु जातस्य
प्रभाष्ट्रभचिन्ता । सिद्धान्तस्त, "चुद्यादिप्रवयान्तकानकत्त्रवामानप्रभेदः क्षमाश्वारस्य द्युसदां दिधा च गणितं प्रशास्त्रया सीत्तराः ।
भूधिष्ण्यस्त्रस्थितेस्य कथनं यन्त्रादि धचे।चते सिद्धान्तः स उदाइति।ऽच गणितस्त्रस्य वृधेः ॥ — इति सिद्धान्तिः स उदाइति।ऽच गणितस्ति प्रतिवे।मानुने।मभेदादिति गणितन्तत्व
सिन्तामणो व्याख्यातमः

स्रष्टाचरं जितकोधमनुश्चं सत्यवादिनम्"—इति । साध्यपानोऽपि कर्त्तव्य इति तेनैवोक्रम्,—

"माध्यपालस्तु कर्त्तव्योराज्ञा माध्यस्य माधकः।

क्रमायातो दृढः श्र्ट्रः सभ्यानाञ्च मते स्थितः"—इति । वृहस्यतिर्पि,--

"श्राकारणे रचणे च साच्यर्थिप्रतिवादिनाम्। सभ्याधीनः सत्यवादी कर्त्तवञ्च स पूरुषः"—इति।

राज्ञा कतिपयैर्विणिग्धिर्धिष्ठतं सदः कर्त्तव्यम् । तदा ह कात्यायनः,—

"कुजगीजवयोद्धीर्वत्तवद्भिरमत्तरैः।

विणिग्भः स्थात्कतिपयैः कुलभृतैरिधिष्ठितम्"—इति ।

कुलभूतैर्टन्दभूतैरित्यर्थः । तेषामुपयोगमाच सएव,—

"श्रोतारो विणजसन कर्त्तवा न्यायर्शने"-इति ।

यथोत्तराजादियुत्तायाः सभायाः दग्राङ्गानि सप्रयोजनान्यास् रुष्ट्यातिः,—

"नृपोऽधिक्तमभ्याश्च स्तिर्गणकलेखकौ।
महेमाम्यम्बुपुरुषाः साधनाङ्गानि वे दग्न ॥
एतद्द्रगाङ्गकरणं यस्त्रामध्यास्य पार्थिवः।
न्यायान् पग्येत् कतमितः सा सभाऽध्यरसमिता॥
दग्रानामपि चैतेषां कर्म प्रोक्तं प्रथक् प्रथक्।

<sup>&#</sup>x27; हैमाउन्यम्बद्भपुरुषाः,--इति का॰।

सभाधवो नृपः प्रास्ता सभाः कार्यपरीषकाः ॥
स्वादिनिर्णयं पूते अयदानधननाथा ।
प्रापणार्थं हिरप्यामी जलं द्रवितलुश्चयोः ॥
गणको गणयेहृष्टं सिखेन्न्यायस्य लेखकः ।
प्रत्यर्थिसभानयनं साचिणास्य स पूरुषः ॥
वाग्रप्यस्य धिग्रप्यो विप्राधीनौ तु तावुभौ ।
प्रर्थद्ष्यस्य धिग्रप्यो विप्राधीनौ तु तावुभौ ।
प्रर्थद्ष्यस्यावृक्षौ राजायन्तावृभाविष ॥
राष्ट्रा ये विदिताः सम्यक् सुलत्रेणीगणाद्यः ।
साहसन्यायवर्ज्यानि सुर्युः कार्य्याणि ते नृणाम्"—इति ।
यथाविधि विचारे राष्ट्रः फलमाह्य कात्यायनः,—
"सप्राह्यवाकः सामात्यः सन्नाद्याणपुरोहितः ।
समभ्यः प्रेष्ठको राजा खर्गं तिष्ठति धर्मतः"—इति ।
वैपरीत्ये दोषमाह मनुः,—

"श्रदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्वेवाणदण्डयम्। श्रयभो महदाप्तोति नरकश्चेव गण्ड्यति"—इति। सभ्यानां प्रसमाच दृष्टस्पतिः.—

"श्रज्ञागितिसरोपेतान् सन्देषपटकात्वितान्। निरामयान् यः कुरुते ग्रास्ताष्ट्रनग्रकाकथा॥ इष्ठ कीर्त्तिं राजपूजां सभते खर्गतिष्ट्य सः। सोभदेषादिकं त्यक्षा यः कुर्यात्कार्य्यनिर्णयम्॥

<sup>#</sup> गगायेदिछं,— इति का॰।

प्रािद्वाकस्, = इति काः।

सएवा ह,-

ग्रास्तोदितेन विधिना तस्य यज्ञफलं भवेत्"—इति। विपचे दोषमाच कात्यायनः,—

"न्यायणास्त्रमितकस्य मध्येयंत्र विनिश्चितम्।
तत्र धर्मी ह्यधर्मेण हतो हिन्तः न मंग्रयः॥
श्रपन्यायप्रवृत्तन्तु नोपेच्यं तत् मभासदः।
उपेचमाणाः मनृपाः नरकं यान्यधीसुखाः॥
श्रन्यायेनापि तं यान्तं ये तु यान्ति। सभासदः।
तेऽपि तद्वागिनम्तसाद्वोधनीयः स तैर्नृपः॥
न्यायमार्गाद्वेपेतन्तु जात्वा चित्तं महीपतेः।
वक्तयं तिष्रयं तत्र न सभ्यः किल्विषी भवेत्?"—इति।
कार्यानिष्यत्ताविष यथाशास्त्रवादिनो नास्ति प्रत्यवायः,—इति

"सभ्येनावश्यकर्त्तवं धर्मार्थमहितं वचः ।

ग्रहणोति यदि नो राजा स्थान्तु सभ्यस्ततोऽनघः"—इति । यदा तु राजा यथाशास्त्रं धर्मं श्रुवा दोषकारिणि पचपातं न करोति, तदा निष्पापो भवति । तदाह मनुः,—

''राजा भवत्यनेनामु मुच्चन्ते च सभासदः ।

एनो । गच्छति कर्त्तारं निन्दाईं। यत्र निन्दाते"-दति ।

<sup>\*</sup> हतोहीति,--६ति कार।

<sup>†</sup> नोपेनन्ते सभासदः,—इति का॰।

<sup>🖠</sup> येऽन्यान्ति, - इति ग्रष्टान्तरीयः पाठः समीचीनः।

६ ''तित्रियं न वक्तर्यं तदचने कि ल्विषीं भवेत्''— इति पाठान्तरं काः।

<sup>॥</sup> यती,--इति का॰। विना,--इति ग्रा॰।

श्रन्यथावादिनः सभ्यस्य द्ख्याह नार्दः,—

"रागाद्ज्ञानतो वाऽपि यो लोभादन्यथा वदेत्।

सभ्योऽसभ्यः स विज्ञेयस्तं पापं विनयेद्स्थ्रम्"— इति ।

कात्यायनोऽपि,—

"स्रेहादज्ञानतो वाऽपि मोहादज्ञानतोऽपि वा। तत्र सभ्योऽन्यथावादी दण्झोऽसभ्यः स्पृतो हि स."—इति। याज्ञवक्कोऽपि,—

"रागाद् देषाद् भथादाऽपि स्मत्यपेतादिकारिणः । सभ्याः प्रथक् प्रथक् दण्ड्याः विवादात् दिगुणं दमम्"—द्गति । वहस्पतिर्पि,—

"त्रन्यायवादिनः सभ्याः तथैवोत्कोचजीविनः। विश्वस्तवञ्चकाञ्चेव निर्वास्थाः सर्वएव ते"—इति। कात्यायनः,—

"श्रिनिणैते तु यद्यर्थं सभाषेत रहोऽर्थिना।
प्रािखवाकोऽपि दण्डाः स्थात् सभाश्चैव विशेषतः"—इति।
राजादीनां सभायासुपवेशनप्रकारमाह तहस्यितः,—

"पूर्वामुखस्द्रपविश्रेट्राजा सभ्याः उदङ्ग्खाः ।

गणकः पश्चिमास्यसु लेखका दिच्यागुखः"—इति ।

सभापविष्टाः नृपादयो यस्थाङ्गानि, तमङ्गिनं व्यवहारं पुरुष-रूपेण परिकल्पयति सएव,—

सभ्यास्त्रेव,—इति स॰ ग्रा॰।

"एषां मूर्ड्या नृपोऽङ्गानां सुखञ्चाधिकतः स्वतः । बाह्य सभ्याः स्वतिर्वस्तौ जङ्गे गणकलेखकौ॥ हेमाम्यम्ब्वन्नपुरुषाः पादौ च पुरुषस्य च"—इति । था दृद्धराहित्यादिदेषपरहिता, सा सुख्या सभा। तदुक्तं महाभारते,—

> "न मा सभा यत्र न सन्ति दृद्धाः म ते दृद्धाः ये म वदन्ति धर्मम् । नामौ धर्माः यत्र न सत्यमस्ति न तत्मत्यं यक्कतेनानु विद्वम्"—इति । इति सभानिक्षणम् ।

# श्रय व्यवहारदर्शनविधिनिरूप्यते।

मच प्रजापति:,-

"राजाऽभिषेकसंयुक्तो बाह्मणो वा बक्कश्रुतः । धर्मायनगतः पर्यत् व्यवद्वाराननुष्वणान्"—इति । भारदः,—

"तस्माद्धमांसनं प्राप्य राजा विगतससरः । समः स्थात् सर्वभ्रतेषु विभ्रदेवस्ततं व्रतम्"—इति । (१)यथा यमः,

"प्रियदेखी समी जाता प्राप्तकाले नियक्कति । तथा राज्ञा नियम्तवाः प्रजास्तद्धि वमनतम्"—इति ।

<sup>(</sup>१) यमे।यथा प्राप्तकाते प्रियदेखावुभावपि नियक्ति, तथा राज्या सन्देश प्रजा नियन्त्रखाइति सम्बन्धः।

यञ्चवहारप्रतिपादकं धर्मशास्त्रं यच तदन्तर्गतं द्रव्यदण्डादि-रूपमर्थशास्त्रं, तदुभयमपि व्यवहारदर्शिना राज्ञा श्रनुसरणीयम् । तदाह सएव,—

"धर्मग्रास्त्रार्थग्रास्त्राभ्यामितरोधेन पार्थिवः । समीचमाणो निपुणो व्यवहारगितं नयेत्''—इति । धर्मग्रास्त्राणि पितामहेन द्रिप्तानि,—

"वेदाः साङ्गास्त चलारो मीमांसा स्टतयस्तथा।

एतानि धर्मणास्ताणि पुराणं न्यायदर्भनम् "—इति।

ननु न धर्मणास्तान्तर्गतमर्थणास्तं, किन्वन्यदेव नीत्यात्मकम्।

थन् भविष्यपुराणे दर्भितम्,—

"वाड्गुण्स्य प्रयोगस्य प्रयोगः कार्यगौरवात्। सामादीनामुपायानां योगो व्याससमासतः। श्रधवाणाञ्च निचेपः कष्टकामां निरूपण्म्॥ दृष्टार्थेयं स्तृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्गरुडाग्रज"—इति। वादम्। श्रस्तिचयर्थशास्त्रे धर्मशास्त्राविरुद्धो योऽंशः स उपा-देयः, इतरस्तु परित्याच्यः। तदाह नारदः,—

"यच विष्ठितिपत्तिः स्वाद्धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोः।
त्रर्थशास्त्रोत्रमुख्य धर्मशास्त्रोत्रमाचरेत्"—इति ।
धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोविंरोधे । न्यायेन निर्णतयम्। तदाह

<sup>\*</sup> पुरागान्यायदंशिनाम्,—इति का॰। हिस्समेव पाठः सर्व्वत्र । समे तु, तत्तु,—इति पाठेः प्रतिभाति ।

<sup>(</sup>१) धर्माशास्त्रयोगर्थशास्त्रयोश्च विरोधे इत्यर्थः।

याजवरुग्यः, --

"सायोर्विरोधे न्यायस्त बलवान् व्यवहारतः"—इति। व्यवहारतो दृद्धयवहारप्रसिद्धो न्यायोबलवान्। न्यायानात्रयले वाधमाह दृहस्पतिः,—

"नेवर प्रास्तमात्रित्य न कर्त्तव्यो हि निर्णयः।
युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते॥
चोरोऽचोरोऽसाधुः साधुर्जायते व्यवहारतः।
युक्तिं विना विचारेण साण्डव्यञ्चोरताङ्गतः॥
श्रमत्याः सत्यसदृष्णाः सत्याञ्चासत्यसन्तिभाः।
दृष्यन्ते भ्रान्तिजनकाः तसाद्युक्ता विचारयेत्"—इति।
न्यायस्य निर्णायकलसुपपाद्यति सनुः,—

"यथा नयत्यस्क्षातैः स्टब्स स्गयुः पदम् । नयेत्तथाऽनुमान्त धर्मस्य नृपतिः पदम् ॥ वाक्यैं विभाश्या सङ्गिभावमन्तर्गतं नृणाम् । स्वर्यणिङ्गिताकारै सनुषोसे छितेन वा"—इति ।

याज्ञवस्योऽपि,—

"त्रशाचिके इते चिक्के युक्तिभिश्चागरेन च । द्रष्ट्यो व्यवहारसु कूटचिक्कहताद्वयान्"—इति ।

यनु पूर्वमुक्तं, स्तास्क्तः नुषारितात् दिगतिरिति ; तत्र इनं देयम्। तदाह याज्ञवन्त्रः,—

<sup>\*</sup> बृद्धव्यवद्दारात् प्रसिद्धाः,---इति ग्रा॰ स॰ ।

<sup>ं</sup> चौरा (चौरः साध्यसाधर्जायते,--इति का॰।

<sup>📘</sup> वाह्ये,---इत्यन्यत्र समीचीनः पाठः ।

"क्नं निरस्थ भृतेन व्यवहारात्रयेत्रृषः। भृतमयनुषस्यम्तं हीयते व्यवहारतः"—इति॥ निर्णये प्रमाणं माच्यादिकम्। तदाह गौतमः। "विप्रतिपत्तौ माचिनिमित्ता मत्यव्यवस्या''—इति । मनुरपि,—

''प्रत्यहं देशदृष्टेश्व शास्त्रदृष्टेश्व हेत्सः।

श्रष्टाद्यासु मार्गेषु निवन्धानि पृथक् पृथक्''— इति । देशाचारैः ग्राम्बोक्तदिचादिभिश्वाष्टाद्यपद्सम्बन्धीनि का-र्घ्याणि निर्णयत् । तत्र देशाचारोऽनुकन्यः । तदाह कात्यायनः,—

'तिमात् गाम्बानुमारेण राजा कार्याणि माध्येत्। वाक्याभावे तु मर्वेषां देशहृष्टेन तस्रयेत्'"— इति । देशहृष्टस्य लज्जणमास् मण्व,—

"यस्य देशस्य यो धर्मः प्रवृत्तः सार्वकालिकः।

श्रुतिस्वयिवरोधेन देशदृष्टः स उच्यते"—इति।

तत्तदंशीयानां मियोविवादे देशदृष्टेन निर्णयः। तदाह सएव, —

"देशपत्तनगोष्ठेषु पुरशासेषु वादिनाम्।

तेषां स्वसस्यद्वर्मशास्त्रतोऽस्येषु तः सह"॥

यद तत्तहेगीयानां दतरं: मह विवादः, तत्र गाम्ततो निर्णयो-न तु दंशदृष्टतः। लेखादिप्रमाणाभात्रे राजा खेळ्या निर्णयेत्। तदाह मण्य,—

> "लेखं यत्र न विद्यंत न भुक्तिनं च माचिणः। न च दिव्यावतारोऽस्ति प्रमाणं तत्र पार्थिवः"—इति।

देशद्रं मतं नयत्,─इति का॰।

विषागि दिसमयेषु समियिभिरेव निर्णेतयम्। तदाह यासः,—
"विषकि शिन्पिप्रसृतिषु कृषिरङ्गोपजीविषु ।
श्रिश्रक्यो निर्णयोद्यन्यैस्तन्तेरेव तुं कार्यत् ॥
गुरः खामी कुटुम्ब्य पिता खेष्ठः पितामहः।
विवादानय पर्यथुः खाधीने विषये नृष्णम्"—इति ।
निर्णयकारिणां उत्तमाधमभावमाह नारदः,—
"कुलानि श्रेणयश्चैव गणास्याधिकतो नृपः।
प्रतिष्ठा व्यवहाराणां सर्वेषामुत्तरोत्तरम्"—इति ।
पितामहोऽपि,—

"यामे दृष्टः पुरं यायात् पुरे दृष्टस्तु राजनि । राज्ञा दृष्टः सुदृष्टो वा नास्ति तस्त्र पुनर्भवः"—इति । राज्ञो नियममार पितामरः,—

"न रागेण न सोभेन न कोपेन नयेश्रृपः।
परेरप्रार्थितानर्थान् न चापि खमनीषया"—इति।
श्रक्षापवादमाद्व सएव,—

"क्लानि चापराधांश्च पदानि नृपतिस्तथा। स्वयमेव निरम्भीयात् नृपस्तीवेदकैर्विना"—इति। तच क्लान्यार सएव,—

"पिथभङ्गी कराचेपी प्राकारोपरिसङ्घकः।

<sup>\*</sup> स्वज्ञ स्रोदेव तु,—इति का॰।

<sup>†</sup> पथिभद्गकराच्तेषः,—इति ग्रा॰ स॰।

निपानस विनाभी च तथा चायतनस च॥ परिखापूरकश्चैव राजिस्क्रद्रप्रकाश्चकः। श्रनःपुरं वाषग्टहं भाष्डागारं महानसम् ॥ प्रविश्रत्यनिथुको यो भोजनञ्च निरौच्यते। विष्मूचस्रेयवातानां चेप्नुकामो नृपात्मजः॥ पर्यक्षामनबन्धीः चाष्ययस्थाननिरोधकः। राज्ञोऽतिरिक्तवेषञ्च विध्तञ्च विश्रेच यः॥ यश्चापदारेण विभेदवेखायां तथैवच । प्रायासने पादुके च प्रायनासनरोहणे ॥ राजन्यामन्त्रप्रयने यस्तिष्ठति समीपतः । राज्ञो विदिष्टसेवी वा ऽष्यद्त्तविचितासनः॥ वस्ताभरणयोश्चेव सुवर्णपरिधायकः। खयं ग्राहेण ताम्नूलं ग्रहीता भचयेनु यः॥ श्रनियुक्तप्रभाषी च नृपाक्षीत्रकएवच । एकवासास्त्रथाऽभ्यक्ती सुक्तकेग्रोऽवगुण्डितः॥ विचित्रिताङ्गः स्रम्बी च परिधानविधूनकः। क्लान्येतानि पञ्चाप्रत् भवन्ति नृपषिक्षधौ"—इति ॥ त्रपराधानाच नारदः,—

"त्राज्ञालङ्गनकत्तारः स्त्रीवधी वर्णसङ्गरः। परस्त्रीगमनञ्जीर्थं गर्भस्वैव पतिं विना॥

<sup>\*</sup> कार्यं काम्यानुबन्धं,--इति स॰ ग्रा॰।

र राचीऽतिरिक्तवर्षस दिवर्षस,—इति ग्रा॰ स॰।

वाक्पार्थमवाच्यन्तद्' दण्डपार्थमेवच ।
गर्भस्य पातनच्चैवेत्यपराधाः दग्नैवच''—इति ॥
विवादमन्तरेणापि दण्डस्य चेतुलादेतेषामपराधलम् । श्रतणव
सम्पर्तः,—

"श्रासेनं पियभङ्गञ्च यश्च गर्भः पितं विमा।
खयमचेषयेद्राजा विमा चैन विवादिना॥
कन्याऽपद्यारकं पापं विक्तञ्च पिततं तथा।
परापनादमंयुकं खयं राजा विचारयेत्॥
षड्भागकानं गुन्कार्थं मार्गच्चेदकमेनच।
खराष्ट्रचौर्थभीतिञ्च परदाराभिमर्भनम्॥
गोत्राह्मणिनहन्तारं मस्यानाञ्चेन घातकम्।
दंशितानपराधांञ्च खयं राजा विचारयेत्"—इति।
नदणाह पितामहः,—

"उत्वत्तीः मन्यघाती च श्रायद्य तथैवच । पटहाघोषणाच्छादी दश्यमखामिकञ्च यत् ॥ राजाबकी दृद्रयं यत् यचैवाङ्गविनाश्यनम् । दाविंग्रतिः पदान्याङः नृपज्ञेयानि पण्डिताः"—इति।

<sup>🍍</sup> मवाच्यया, -- इति का॰।

रगड्न,-इति का॰।

<sup>🗓</sup> उत्क्रतिः,—इति ग्रा॰।

<sup>ं</sup> दाचिंग्राति, - इति का॰।

<sup>(</sup>१) पट हेन यदाघुष्यते, तस्याच्छादनकर्ता इत्यर्थः।

यत्र इसादीनि राजा खयं द्रष्टुमग्रकः, तत्र स्तोभकात् सूच-काच बोद्वयम्। तयोः खरूपमाद्य कात्यायनः,—

> "प्रास्तेण निन्दितं तर्थमुख्योराज्ञा प्रचोदितः। श्रावेदयति यः पूर्वं स्तोभकः स उदाइतः॥

नृपेणैव नियुक्तः स्थात् परदोषमवेचितुम् । नृपस्य समयं ज्ञाला सूचकः स उदाह्वतः"—इति ।

शास्त्रनिन्दितं इखादिकम्। श्रर्थमुख्यो धनलाभप्रधानः। राज्ञा शास्त्रादिपर्यासोचनपुरःमरमेव कार्यं कर्तव्यम्। तदाइ हारीतः,—

> "शास्त्राणि वर्णधर्मास्तु प्रकृतीनाञ्च भूपितः। यवहारस्त्ररूपञ्च ज्ञाता कार्यं समाचरेत्"—इति।

प्रक्रतयः पितामहेन दर्शिताः,—

"रजनस्मिकारस नटो वहटी एवख । कैवर्त्तनस विश्वेयो खेष्किभिन्नो तथैवच ॥ मेधिकस्तिरवयालहाती लचिट्टिघिटिकौं। कौचेदिकाः? भारपदामानगोण्डोपगोपमाः॥ एताः प्रकृतयः प्रोक्ता श्रष्टाद्य मनीषिभिः। वर्णानामाश्रमाणान् सर्वदैव वहिः स्थिताः"—इति।

<sup>\*</sup> तथं मुख्यसार्थः,—इति का॰।

वुरूड़,-इति का॰।

<sup>🕽</sup> लच्तट्ट्घट्टिकाः, — इति पाठः।

कोसेदिकाः — इति का॰।

मनुस जात्यादि समीचणीयमित्याह,—

"जातिजानपदान् धर्मान् श्रेणीधमीश्च ग्राश्वतान्।

समीच्य कुलधमीश्च खे वर्णे प्रतिपादयेत्"—इति।

उन्मार्गवर्त्तनः कुलादीन् खमार्गे खापयेदित्याह याज्ञवक्काः,—

"कुलानि प्रकृतीश्चैव श्रेणीर्जनपदानि।

खधमाचिक्तितान् राजा विनीय खापयेत्पिथ"—इति।

कार्यदर्शनप्रकारमाह नारदः,—

"धर्मग्रास्त्रं पुरस्क्रत्य प्राड्विवाकमते स्थितः।

यमाहितमतिः पश्चेत् व्यवहारमनुक्रमात्॥

त्रागमः प्रथमः कार्य्याः व्यवहारपदन्ततः ।

विचारो निर्णयश्वेति दर्भनं स्थाचतुर्विधम्"-इति ।

श्रागमोऽर्थिवचनश्रवणं, तदादौ कर्त्तव्यम् । ततस्तद्वचनं ऋणादाना-द्यन्यतममस्मिन् पदे श्रन्तभाव्यम् । ततः प्रतिज्ञोत्तरप्रमाणानां विचारः । ततः प्रमाणतोजयावधारणम् ।

इति व्यवसारदर्भनविधिः।

<sup>•</sup> काय्यं,—इति का॰।

## ऋयासेधादिविधः।

तच नारदः,-

"वक्तखेऽर्षे न तिष्ठन्तमुत्कामन्तञ्च तद्दरः। श्रामेधयेत् विवादार्थं यावदाज्ञानदर्भनम्"—इति।

प्रथमन्तावदधी प्रत्यर्थिनं प्रति त्वयैतावनाह्यं देयमित्यादिकं कार्थं ब्रूयात्। तच यदि तदुक्त'मनभ्युपगम्योत्कान्तुमिच्छेत्, तदा स्वकार्य्यपर्यन्तं राजाञ्चया तं निरुन्धात्। त्रासेधभेदानाह सएव,—

"खानाचेधः कालकृतः प्रवासात् कर्मणस्तथा । चतुर्विधः खादाचेधस्तमाचेधं न सङ्घयेत्"—इति ।

श्रसात् खानात् लया न चिलत्यमिति खानायेधः।
मदीयद्रयप्रदाने दिनमेतन्नोसङ्घनीयमिति कालायेधः। श्रदला
यामान्तरं न गन्तयमिति प्रवासायेधः। श्रदत्ता न सन्ध्यावन्दनं
कर्त्त्रयमिति कर्मायेधः। सन्ध्यावन्दनादिवदिन्द्रियनिरोधो न
श्रायेधार्षः। तदाह कात्यायनः,—

"यिख्वित्र्यिनरोधेन याहरेत् कुप्रकादिभिः।
श्रासेधयेदनासेधेः स दण्ड्यो न वितिक्रमात्"—इति।
इत्त्रियिनरोधवत् विषमदेग्रोऽपि नासेधार्षः इत्याह नारदः,—
"नदीसन्तारकान्तारदुर्देग्रोपञ्चवादिषुं।
श्रासिद्धश्च परासेधसुत्कामन्नापराध्रुयात्"—इति।
श्रासेध्यासेधकयोः तत्काकोसङ्घने दण्डमाह सएव,—

<sup>\*</sup> तदुत्तर,-इति का॰।

<sup>ं</sup> दुर्गमोपलवादिषु,-इति का॰।

"श्रामेधकालश्रासिद्ध श्रामेधं योऽतिवर्त्तते।

म विनेयोऽन्यथा कुर्वन् श्रामेद्धा दण्डभाग्भवेत्"—दित ।
श्रन्यथा कुर्वन् श्रयोग्ये निश्रीयादिकाले तमामेधयन्। श्रनामेधानाइ कात्यायनः,—

"व्रचपर्वतमारूढ़ा ह्येभरथनीगताः।
विषमस्याय ते गर्वे नामेध्याः कार्य्यसाधकैः॥
व्याध्यार्त्त्यसनस्याय यजमानस्येवच।
श्रनुत्तीर्णाय नामेध्याः मत्तोत्मत्त्रजड़ास्त्रया॥
न कर्षको वीजकाले मेनाकालेऽघ मेनिकाः।
प्रतिज्ञाय प्रयातस्य कृतकालय नान्तरा॥
उद्युक्तः कर्षकः मस्ये तोयस्यागमने यदा।
श्रारम्भसङ्गरं यावत् तत्कालं न विवादयेत्"—इति।
व्रहस्यतिरिपः—

"मनोदाहोद्यतो रोगी ग्रोकार्क्ता स्तवालकः।

मक्तो दृद्धोऽभियुक्तय नृपकार्थ्याद्यतो वती॥

श्रामने सैनिकः मङ्को<sup>(१)</sup> कर्षकथायमङ्गः है।

विषमस्याय नामेध्याः स्तीमनाथास्त्येवच" – इति।

नारदोऽपि, –

"निवेष्टुकामो रोगार्चा यियचुर्थमने स्थितः।

<sup>\*</sup> खारम्भाः सङ्ग्रहं,—इति का०।

<sup>(</sup>१) मङ्की युद्धे खासने सति सैनिको नासेधाः।

श्रीभयुक्तस्वाऽन्येन (१) राजकार्योद्यतस्वा॥
गवां प्रचारे गोपालाः सस्यारके क्षषीवलाः।
गिल्पिनश्चापि तत्कालमायुधीयासु विग्रन्ते॥
श्रप्राप्तव्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखो कृती।
विषमस्याश्च नासेध्या न चैतानाक्चये कृपः"—इति।
कदा तर्हि द्रव्यं दापनीयिमित्याकाङ्गायां व्रहस्यतिराह,—
"विणि विक्रीतपण्यस्तु सस्ये जाते कृषीवलः।
सवोद्यताश्चेव तथा दापनीयाः कृतिकयाः"—इति।
यद्यासिद्धो नागच्केत्, तदा राजा तमानयेत्। तदाह वृहस्यतिः,—
"यवाभियोगं कुर्ते सत्येनाग्रङ्कया तथा।
तसेवानाययेद्राजा सुद्रया पुरुषेण वा"—इति।
गारदोऽपि,—

"देशं कालञ्च विज्ञाय कार्याणाञ्च बलाबलम्। श्रकल्पादीनपि<sup>२)</sup> तथा भनेराङ्गानयेत्रृपः "— दति। श्राङ्गानानर्हानाइ हारीतः.—

"श्रकस्पवालस्यविर्विषमस्यक्रियाऽऽकुलान्।

\* व्यक्त ल्यादीनिय भनेयिनि राक्नानये त्रृपः,— इति का॰।

<sup>(</sup>१) खन्येन वादान्तरेगाभियुक्ती वादान्तरार्धे नासिधाः।

<sup>(</sup>२) व्यक्त ख्योऽसमर्थः।

कार्यातिपातियमनिनृपकार्यीत्ववकुलान् १)॥

मनोन्मन्तप्रमनां स्व<sup>(२)</sup> सजातिप्रभुकां स्वियम्।

धर्मे।त्युकान् जडानार्न्तस्त्वासाहानयेष्ट्रपः"—इति ।

कात्वायनोऽपि,—

"धर्मीत्सुकानभुद्ये रोगिणोऽय जडानिप ।
श्रस्त्रयमक्तोत्मक्तार्कस्त्रियो नाझानयेत्रृपः ॥
न हीनपचां युवतीं कुले जातां प्रस्तिकाम् ।
सजातिप्रभुकाञ्चेव तथा नाझानयेत्रृपः"—इति ।
सजातिप्रभुका तु मरीचिना निह्ना,—

"मर्ववर्णीत्तमा कन्या सजातिप्रभुका स्रता।
तद्धीनकुटुम्बिन्यः खैरिष्द्रो गणिकाय याः॥
निष्कुना याय पतिताः तामामाज्ञानमिळते"—इति।
दृप्तस्य 'ढण्डमाह बहस्यति:,—

"श्राह्नतो यम्त नागच्छेत् दर्पाद्वन्धुवनान्वितः । श्रमियोगानुकृपेण तस्य दण्डं प्रकन्पयेत्"—इति ।

<sup>(</sup>१) श्यसनं विषय्, कामजकोधजदोषविश्वं षोवा। स चारादशप्रकारः मनुनोक्तः। यथा,—

<sup>&#</sup>x27;'स्रायाऽचोदिक्सस्यः परिवादः स्त्रियोसदः। तौर्याचिकं स्थाऽटाच्या कामजो दशकोगणः॥ प्रिशृन्यं साहसं दोह ईर्थाऽस्याऽर्थट्यगम्। वारदाह्यस्य पाष्यं कोधजोऽपि गणोऽरुकः''—इति।

<sup>(</sup>२) मत्तीमदादिना, उन्मत्तीवालादिना, प्रमत्तो (नविहतः ।

#### कात्यायनोऽपि,—

"श्राह्नतस्त्वमन्येत यः प्रको राजग्रीसनम्।
तस्य कुर्याकृपो दण्डं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥
हीने कर्मणि पञ्चाप्रकाध्यमे तु प्रतावरः।
गुरुकार्येषु दण्डः स्थात् नित्यं पञ्चप्रतावरः"—इति।
श्रापन्नस्थानागमनेऽपि दण्डो नेत्याह व्याषः.—
"परानीकहते देग्रे दुर्भिचे व्याधिपौडिते।
कुर्वीत पुनराज्ञानं दण्डं न परिकन्ययेत्"—इति।
इत्यासेधादिविधिः।

## श्रय दर्भनोपक्रमः।

#### श्रव मनुः,—

"धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः भमास्तिः । प्रणग्य स्रोकपालेग्यः कार्य्यदर्शनमारभेत्"—इति । श्रारभ्य कर्त्तव्यमाद्य कात्यायनः,—

"काले कार्य्यार्थिनं प्रच्छेत् प्रणतं पुरतः स्थितम्। किं कार्य्यं का च ते घोडामा भेषोक्रीहि मानव। केन किं किन् कयं कस्मात् प्रच्छेदेवं मभागतम्"—इति। दृहस्पतिरिप,—

"श्रागतानां विवदतासमक्तदादिनां नृपः। वादान् प्रयत्नाताकतान् न चाध्यचनिवेदितान्॥ पीडितः खयमायातः शास्त्रेणार्थौ यदा भवेत्।
प्राद्विवाकस्तु तं पृच्छेत् पुरुषो वा श्रनैः श्रनैः"—इति ।
पृष्टस्य कार्थं यथावदावेदयेदित्याह याज्ञवस्कः,—
"स्रत्याचार्व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः ।
श्रावेदयित चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्"—इति ।
यदि केन्निविस्त्रिनेन स नावेदयेत तदा स व्यवहारो

यदि नेनिचिनिमित्तेन स नावेदयेत्, तदा स व्यवहारी न बलात् कारियतव्य दत्यभिष्रेत्य चेदित्युक्तम्। त्रावेदनकाले सखादयो-वर्जनीया दत्याह उग्रना,—

"समखोऽनुत्तरीयो वा मुक्तकच्छः महामनः।
वामहस्तेन वा स्थानी वदन् दण्डमवाप्नुयात्"—इति।
श्रियंनः प्रतिनिधिमभ्युपगच्छिति कात्यायनः,—
"श्रियंना मिन्नयुक्तो वा प्रत्यार्थप्रहितोऽिय वा।
यो यस्थार्थं विवदते तयोर्जयपराजयौ"—इति।
श्रान्तरेणापि नियोगं पित्रादयो विवादं कुर्युरित्याद पितामहः,—
"पितः माता सुद्धदाऽिष बन्धुः सम्बन्धिनोऽिष वा\*।
यदि कुर्युरुपस्थानं वादं तत्र प्रवर्त्तयेत्।।
यः कश्चित् कारयेत्किश्चित् नियोगाद्पेन केनचित्।
तत्तेनेव दृतं ज्ञेयमनिवर्त्यं हि तत् स्थतम्"—इति।
उक्तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य विवादश्च निषेधित नार्दः,—

<sup>\*</sup> सम्बन्धिकाऽपि वा,—इति भागा

प्रवक्ती, - इति का॰।

"यो न भ्राता न च पिता न पुत्तों न नियोगक्तत्"। परार्थवादी दण्डाः स्थाद् स्थवसारेषु वित्रुवन्"— दति। कात्यायनोऽपि,—

"दासाः कर्मकराः गिष्णाः नियुक्ताः बान्धवाख्या। वादिनो न च दण्डाः स्युर्थस्ततोऽन्यः स दण्डभाक्"—इति। श्रावेदितार्था लेखनीय दत्याह नारदः,— "रागादिना यदैकेन कोपितः करणे वदेत्। तदोसिति लिखेस्पवें वादिनः फलकादिषु"—इति। करणे धर्माधिकरणे। लिखितस्य श्रर्थस्य सभावितले सति प्रभुक्तच प्रवर्त्तते दत्याह कात्यायनः,—

"एवं पृष्टः स यद्बूयात् तत्सभीकांद्वाणैः सह।
विस्रव्य कार्यं न्याय्यचेदाक्वानार्यमतः परम्॥
सुद्रां वा निचिपेत्तस्मिन् पुरुषं वा समादिग्रेत्"—इति।
श्राह्नतं प्रत्यर्थिनं सुर्चितस्थाने स्थापयेदित्याह पितामहः,—
"सभायाः पुरतः स्थायोऽभियोगी वादिना तथा।
ग्रंसितेऽन्यच वा स्थाने प्रमाणं सोऽन्यथा न तः"—इति॥
स्थापितस्य क्लवादिलादि वाद्यलिङ्गिनिच्चेयम्। श्रतण्व मनुः,—
"श्राकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च!

<sup>\*</sup> नियाजितः,—इति पुन्तकान्तरीयः पातः।

<sup>‡</sup> रेगगदिना यदैकेन काऽिय वा,—इति शा॰ स॰।

<sup>1</sup> तत्स्थाने,—इति पान

नेत्रवत्रविकारेश्व ग्रह्मतेऽन्तर्गतं मनः (१)"—इति । लिङ्गान्तराणि याज्ञवल्का श्राह,—

"देशाहेशान्तरं याति स्कणी परिलेढि च। ललाटं खिद्यते चास्य मुखं वैवर्णमेति च॥ परिश्रय्यत्स्वलदाक्यो विरुद्धम्बद्ध भाषते। वाक् चनुः पूजयित ना तथोष्ठौ निर्भुजत्यपि<sup>(२)</sup>॥ स्वभावादिक्रतिं गच्हेन्मनोवाक्कायकर्मभिः। श्रभयोगेऽय साच्ये वा दृष्टः स परिकीर्त्तितः"—इति॥ क्सवादप्रचे सएवाइ,—

"उभयोः प्रतिभूर्याद्यः समर्थः कार्यनिर्णये"—इति । त्रच वर्ज्यानाद्य कात्यायनः,—

"न खामी न च वे भनुः" खामिनाऽधिकतस्तथा।
विरुद्धोदण्डितस्वैव संभयस्थो न च कचित्॥
नैव रिक्यी न रिक्यस न चैवात्यन्तवासितः।
राजकार्यनियुक्तास ये च प्रविज्ञाता नराः॥
नाभका धनिने दातुं दण्डं राज्ञे चं तत्समम्।
नाविज्ञातो यहीतयः प्रतिभूस्तिक्षयास्प्रति"—इति।

<sup>\*</sup> कता,--इति भ्राः।

<sup>(</sup>१) माकारी विक्तः। इक्तिं खेदवेपण्रीमाञ्चादि।

<sup>(</sup>२) न परकीयां वाचं प्रतिवचनदानेन पूजयति, चचुख परकीयवीचा-योन। निर्भुजति कुटिकीकरोति।

यदि वादी विवादप्रतिभुवं दात्मसमर्थः, तदाऽपि तेनैवोक्तम्,—

"श्रथ चेत् प्रतिभूनीस्ति दचोयस च\* वादिनः ।

स रचितो दिनस्थान्ते दद्याद् स्रत्याय वेतनम् ॥

दिजातिः प्रतिभूहीनो रच्छः स्थात् वाद्यचारिभः ।

ग्रूद्रादीन् प्रतिभूहीनान् वन्धयेत्रिगडेन तु ॥

श्रतिक्रमेऽपयाते चं दण्डयेत् तं दिनाष्टकम् ।

नित्यकर्मीपरोधस्त न कार्यः सर्ववर्णिनाम्"—दति ।

श्रमियोक्तादीनां उक्तिक्रमोऽपि तेनैवोक्तः,—

"तचाभियोक्ता प्राग् ब्रूयादिभयुक्तस्त्वनन्तरम् ।

तयोरन्ते सदस्यास्तु प्राद्विवाकस्ततः परम्"-दति ।

प्राग् ब्रूयात् प्रतिज्ञां कुर्य्यादित्यर्थः । तथाच नारदः,—

"श्राज्ञालेख्ये पष्टिके ग्राभने वा

"माज्ञालख पाइक ग्रासन वा
माधौ परे विक्रये वा क्रये वा ।
राज्ञे कुर्यात् पूर्वमावेदनं यः
तख ज्ञेयं पूर्ववादो विधिज्ञैः"—इति ।

विदादे पूर्वाभियोक्तुरेव प्रतिज्ञावादिलमित्धर्थः। श्रवापवाद-मार सएव,—

> "यस चाम्यधिका पीडा कार्यं वाऽम्यधिक भवेत्। तस्यार्थवादो ‡ दातयो न यः पूर्वं निवेदयेत्"—इति ।

<sup>\*</sup> बादयाग्यस्य,—इति भा॰। वादयाग्यस्त,—इति ग्रस्थान्तरे।

<sup>†</sup> अतिक्रमे च पाते च,—इति का॰।

<sup>🕽</sup> तस्यार्थभावो,—इति यज्ञान्तरीयः पाठः।

#### कात्यायनः,—

"यस स्वाद्धिका पौडा कार्यं वाऽभ्यधिकं भवेत्।
पूर्वपचो भवेत्तस्य न यः पूर्वं निवेद्येत्"—इति।
यवोभयोरपि परस्परमर्थिलं प्रत्यर्थिलञ्च साध्यभेदाद्युगपद्गविति, तेवेत्स्वष्टजातेवेज्ञपौडस्य वाऽर्थिनो वादः पूर्वे द्रष्ट्यः। तथास्य
वृद्धस्यतिः.—

"श्वहंपूर्विकयाऽऽयातावर्षिप्रत्यर्थिनौ यदा। वादो वर्णानुपूर्विण ग्राह्मः पौडामवेच्य च"—इति। समानवर्णते पौडापेचया ग्राह्मः। श्वनेकवादियुग्मानां युगपदु-पस्थाने दर्भनक्रममास्र मनुः,—

"त्रर्थानर्थावुभी बुध्वा धर्माधर्मी च केवली।
वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्चेत्कार्थ्याणि कार्य्यिणाम्"—इति।
इति दर्भनोपक्रमो निरूपितः।

# श्रय चतुष्पाद्यवहारः प्रस्तूयते ॥

प्रतिज्ञोत्तरं प्रमाणं निर्णयस्त्रित चलारः पादाः। तत्र प्रतिज्ञां संग्रहाति याज्ञवन्काः,—

"प्रत्यर्थिनोऽग्रतो लेखं यथाऽऽवेदितमर्थिना।
समामासतद्द्वीहर्नामजात्यादिचिक्तितम्"—दिति।
एतच रहरातिना रषष्टौकतम्,—
"उपस्थिते ततस्तिसन् वादौ पचं प्रकल्पयेत्।

निवेद्य सप्रतिज्ञञ्च प्रमाणागमसंयुतम् ॥
देप्राखानसमामासपचादनीभजाति च।
द्रव्यसङ्घोदयं पौडां चमालिङ्गञ्च लेखयेत्॥
प्रतिज्ञादोषनिर्मुतं साध्यं सत्कारणान्वितम्।
निश्चितं लोकसिद्धञ्च पचं पचिवदो विदुः॥
प्राचरस्त्रसन्दिग्धो वङ्गयेश्वाष्यनाकुनः।
यक्तोविरोधकरणे विरोधिप्रतिष्धकः"—दति।

ततः प्रत्यर्थाक्वानानन्तरम् । तसिनुपस्थिते प्रत्यर्थिन्यागते मति ।
निरवद्यं पचदोषर्हितम् । पचदोषाश्च कात्यायनेन दर्शिताः,—
"देशकान्तविहीनश्च द्रव्यमङ्खाविवर्जितः ।
माध्यप्रमाणहौनश्च पचोऽनादेय द्रव्यते"—द्रति ।

स्रत्यनारेऽपि,—

"श्रमिद्धं निराबाधं निर्धं निष्प्रयोजनम् ।
श्रमाधं वा विरुद्धं वा पचाभामं विवर्जयेत्"- इति ।
श्रमिद्धं, मदौयं ग्रग्नविषाणं ग्रहीला न प्रयच्छतीत्यादि। निराबाधं,
श्रमद्गरहपदीपप्रकाग्रेनायं खग्रहे व्यवहारं करोतीत्यादि। निर्धकमिभधेयरहितं कचटतप इत्यादि। निष्प्रयोजनं, यथा, श्रयं देवदत्तोउस्मद्गरहमिष्ठी सुखरमधीते, इत्यादि। श्रमाधं यथा, श्रहं देवदत्तेन
सभूभङ्गं प्रहसित इत्यादि। विरुद्धं यथा, श्रहं म्क्रेन ग्रप्त इत्यादि।
पुरराष्ट्रादिविरुद्धं भागञ्च विषयपचदोषनिहितम्। निर्वद्धं,

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, निरवद्यप्रतिज्ञञ्च,—इति पाठः प्रतिभाति। निरवद्यं पद्धदेषदिज्ञिमिति व्याख्यानदर्भनात्।

मदीयं द्रयमनेन ग्रहीतं तत्प्रत्यपंणीयमिति प्रतिज्ञा, तया युक्तं सप्रतिज्ञम् । प्रमाणं चिखितभुक्त्यादि । त्रागमो द्रयप्राप्तप्रकारः कात्यायनोऽपि स्पष्टसुदाजहार,—

"निर्दिश्य कालं वर्षञ्च मासं पत्तं तिथिन्तया। वेलां प्रवेगं विषयं स्थानं जात्याक्वती वयः॥ सध्यं प्रमाणं द्रव्यञ्च सङ्घा नाम तथाऽऽत्मनः। राज्ञाञ्च कमग्रो नाम निवासं साध्यनाम च॥ कमात् पित्वणां नामानि पीडामाहर्ददायकौ। चमालिङ्गानि वाक्यानि पर्च सङ्गीर्त्यं कल्पयेत्॥ देगं कालं तथोन्मानं सन्विवेगं तथेवच॥ जातिः संज्ञाऽधिवासञ्च प्रमाणं चेत्रनाम च। पित्वपैतामहञ्चेव पूर्वराजानुकी र्मनम्॥ स्थावरेषु विवादेषु दशैतानि निवेग्नयेत्"—इति।

देशादीनां स्थावर विवादेषु पुनर भिधानं, यत्र यावदुपयुज्यते तत्र तावदेवोपादेयं न तु सर्वे मर्ववेति प्रदर्शनार्थम् । संग्रहकारोऽपि,—

> "त्रर्थवद्धर्मसंयुक्तं परिपृष्णमनाकुलम् । साध्यवदाचकपदं प्रकृतार्थानुबन्धि च ॥ प्रसिद्धमिविरुद्धच निश्चितं साधनचमम् । सिद्धिप्तं निखिलार्थञ्च देशकालाविरोधि च ॥ वर्षत्मासपचाहोवेलादेशप्रदेशवत् । स्थानावस्यसाधास्यं जात्याकारवयोय्तम्

सभावसतिसाध्यास्या, — इति का०।

साध्यप्रसाणसङ्खावदात्मप्रत्यर्थिनासवत् । परात्मपूर्वजानेकराजनासभिरक्कितम् ॥ चसानिङ्गात्मपीदावत् कथिताहर्ददायकम् । यदावेदयते राज्ञे तद्वाषेत्यभिधीयते"—दति ।

परात्मपूर्वजानेकराजनामिः परः प्रतिवादी, त्रात्मा वादी, तद्योः पूर्वजाः पित्रादयः. त्रनेके राजानो सुक्तिकालीनाः, तेषां नामिभः। भाषादोषास्तु नारदेन दर्णिताः.—

"श्रन्यार्थमर्थहीनञ्च प्रमाणागमवर्जितम् । लेखाम्यानादिभिर्भष्टं भाषादोषा उदाहृताः"—इति । तांश्च खयमेव व्याच्छे.—

"दृष्टे साधारणेऽयेको यद्ययेवानियुक्तकः।
लेखयेद्यन्तु भाषायामन्यार्थञ्च विद्वृधाः ॥
गणिते तुन्तिते सेये तथा चेत्रग्रहादिके।
यत्र सञ्चा न निर्दिष्टा सा प्रसाणविविज्ञिता ॥
विद्यया प्राप्तमायातं वन्तं कौतं क्रमागतम्।
न लेवं निष्यते यत्र मा भाषा स्थादनागमा ॥
ममा मामन्त्रथा पचिक्तिथिवीरम्तथैवच।
यत्रैतानि न निष्यन्ते लेख्यहौनान्तु तां विदुः।
लेखयिता तु यो भाषां निर्दिष्टेन तथोत्तरे।
उद्गित् सान्तिणः पूर्वम् ऋधिकान्तां विनिर्दिश्चेत्।
यत्र स्थाद्भयं मवं निर्दिष्टं पूर्ववादिना।
सन्दिग्धसिव निष्येत स्रष्टां भाषां तु तां विदुः"—इति।

त्रर्थे साधारणे बह्नमां सम्बन्धिनि कार्थे। पुनरपि सएव देवपदं संग्रह्म विक्रणोति,—

"भिन्नक्रमोव्युक्तमार्थः प्रकीर्णार्थीनिर्थकः ।

त्रतीतकाले। दिष्टस पचे। पचार्थक स्थते।

यथास्थान निवे भेन नेव पचार्थक स्पना।

ग्रस्थते न स पचस्त भिस्नक स उदाहतः॥

मूलमर्थं परित्यच्य तहुणे। यत्र लिख्यते।

निर्थकः स वै पचीश्वतसाधनवर्जितः॥

श्वतकालमितकान्नं द्रव्यं यत्र हि लिख्यते।

त्रतीतकात्तः पचे। प्रमाणे सत्यपि स्थतः॥

यस्मिन् पचे दिधा साध्यं भिन्नकाल विमर्भणम्।

विस्त्रस्थते क्रियाभेदात् स पचे। दिष्ठ उच्यते"— इति।

एकेन श्रियंना विक्रमाध्यनिर्देशो युगपन्न कर्त्त्रयः, कास्नभेदेन

तु कर्त्त्यः। तदुभयं कात्यायन श्राह्न,—

"पुरराष्ट्रविरुद्धस्य यस राजा विवर्जितः । श्रमेकपदमङ्गीर्णः पूर्वपद्धा न मिध्यति ॥ बद्धप्रतिज्ञं यत्काधं व्यवहारेषु निश्चितम् । कामन्तदपि ग्रह्णीयात् राजा तत्त्वनुभुत्यया"—इति । पूर्ववादिना नियममाह दृहस्पतिः,—

"स्वायुकं किया ही नमसारान्यार्थमा कुलम् । पूर्वप चं लेखयता वाद हानिः प्रजायते ॥ उपदिग्याभियागं यन् ममती त्यापरं वदेन् । क्रियाभुक्षाऽन्यथा ब्रूयात् स वादी हानिमाप्नुयात् ॥
न्यूनााधिकं पूर्वपचं तावदादी विशेषध्येत् ।
न दद्यादुत्तरं यावत् प्रत्यर्थी सभ्यसन्त्रिधी"—इति ।
कात्यायने।ऽपि,—

"ऋधिकान् क्रेद्येदर्थान् हीनांश्च प्रतिपूर्येत् ।

भूमौ निवेणयेत्तावद् यावदर्थीऽभिवर्णितः"—इति ।
नारदेाऽपि,—

"भाषायासुत्तरं यावत् प्रत्यर्थौ नाभिलेखयेत् । यस्मन्तु लेखयेत्तावद् यावदस्तु विवचितम्"—दति । व्यप्रगन्धं वादिनं प्रति यहस्पतिराह,—

"श्रमियोक्ताऽप्रगत्सातात् वक्तं नेतस्हते यदा।
तस्य कालः प्रदातयः कार्य्यग्रक्षनुरूपतः"—इति।
कालेयत्तामाह कात्यायनः,—

"मलेखनं वा लभते च्यहं मप्ताहमेववा।
मित्रत्यद्यते यावदिवादे वकुमिच्छतः"—इति।
पूर्वपचस्य चातुर्विध्यं प्रतिपाद्यति दृहस्यतिः,—
"चतुर्विधः पूर्वपचः प्रतिपचस्वयेवच ।

चतुर्धा निर्णयः प्रोक्तः कै सिद्दृष्टविधः स्रतः॥
प्रद्वाऽभियोगस्वयञ्च सभेऽचैंऽभ्यर्थनं तथा।
वन्ते वादे पुनर्न्यायः पन्ने ज्ञेयसतुर्विधः॥
भान्तिः प्रद्वा समुद्दिष्टा तथ्यं नष्टार्थदर्भनम्।

<sup>•</sup> उद्याधिकं,—इति क्रा॰।

लक्षेऽर्षेऽभ्यर्थनं मोहः तथा वृत्ते पुनः क्रिया"॥

एतत् पाण्डुलेख्येन लिखिलाऽऽवापोद्धारेण<sup>(१)</sup> ग्रोधितं पचे

निवेशयेदित्याह कात्यायनः,—

"पूर्वपचस्य भावोत्तं प्राद्विवाकोऽभिलेखयेत्।
पाण्डुलेख्येन फलके ततः पत्रे च ग्रोधितम्"—इति।
ग्रोधनं यावदुत्तरदर्भनं, नातः परम्। श्रतएव नारदः,—
"ग्रोधयेत्पूर्ववादन्तु यावन्नोत्तरदर्भनम्।
श्रवष्टश्रस्थोत्तरेण निष्टत्तं ग्रोधनं भवेत्"—इति।
श्रेयोपादेयौ पूर्वपचौ विविनित्ति ष्टस्यितः,—
"राज्ञा विवर्जितो यश्र यश्र पौरविरोधकत्।
राष्ट्रस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथेवच॥
श्रन्ये वा ये पुर्याममहाजनविरोधकाः।
श्रनादेयास्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकौत्तिताः॥
न्यायं वा नेच्छते कर्ते नान्यायं वा करोति यः।
स लेखयित यस्त्वेवं तस्य पची न सिद्यति॥
विरुद्धं वाऽविरुद्धं वा दावप्यभौ निवेश्वितौ।
एकस्मिन् यच दृश्येतां तं पत्तं दृरतस्थिजेत्॥

<sup>ै</sup> विश्रोधितम्,—इति का०। क्रिक्कन्नस्यायं वा,—इति का०।

<sup>(</sup>१) खावापः पूर्व्वमिलिखितस्य निवेशनस्। उद्घारः पूर्व्वे निवेशितस्था-पनथः।

उन्मत्तमत्ताभिक्षता महापातकदूषिताः ।
जडातिरुद्धवालाश्च विज्ञेयाः स्युर्निरुत्तराः ॥
पद्यः प्रोक्तस्त्वनादेयो वादी चानुत्तरस्तथा ।
यादृग्वादी न यः पद्यो ग्राह्यस्तत्कथयाम्यद्यम् ॥
पीडातिश्रयमात्रित्य यद्ववीति विविद्यतम् ।
स्वार्थमिद्धिपरो वादी पृर्वपद्यः स उच्यते"—इति ॥
दिति प्रतिज्ञापादो निरूपितः ।

### श्रथ उत्तरपादे। निरूधते।

तञ्च याजवल्काः मंग्रहाति, -

"श्रुतार्थस्थात्तरं लेखं पूर्वावेदकमन्निधौ" - इति । तदेतद् दहस्यतिर्विद्यणोति,—

"यदा चैवंविधः पचः कित्यतः पूर्ववादिना । द्यात् तत्पचक्क्क्यं प्रतिवादी तदोक्तरम् ॥ विनिश्चिते पूर्वपचे याद्यायाद्यविभेषिते । प्रतिज्ञार्थे स्थिरीभृते लेखयेदुत्तरं ततः"—इति ।

उत्तरे खतः प्रवत्यभावे च तद्दापनीयभित्याहः । भएव,—
"पूर्वपचे यथार्थे तु न दद्याद्त्तरं तु यः ।
प्रत्यर्थी दापनीयः खात् मामादिभिरूपक्रमः ॥

<sup>(</sup>१) तथाच प्रत्यथीं यदि स्वयमुत्तरं दातुं न प्रवर्त्तते, तथा राखास उत्तरं दापनीय इत्यर्थः।

प्रियपूर्वं श्रयेत्सामः भेदस्त्वभयद्र्यिनः । यथापकर्षणं दण्डः ताड्नं बन्धनं तथा"—इति ॥ उत्तरस्वचणमाच प्रजापतिः,—

"पचस्य व्यापकं माध्यममन्दिग्धमनाकुलम् । त्रव्याख्यागस्यमित्येतदुत्तरन्तदिदो विदुः"—इति ॥ द्वारीतोऽपि,—

"पूर्वपचस्य सम्बन्धमनेकार्थमनाकुलम् । श्रनन्यमयस्तपदं यापकं नातिस्वरि च ॥ सारस्तमसन्दिग्धं खपचैकांशसभावम् । श्रिथंश्रवसमृढार्थं देयसुत्तरमीदृशम्"—इति ॥

खपचैकां ग्रमभवं अनवगेषितखपचैकदेशं, समूर्णखपचिति था-वत्। सहसोत्तरन्दातुमसकं प्रति कात्यायन श्राह,—

"श्रुता लेखाममत्यायं प्रत्यर्थी कारणाद्यदि । कालं विवादे याचेत तस्य देयो न मंग्रयः"—इति ॥ कालभेदं कारणायं ग्रेषञ्चाह नारदः,—

"ग्राकीनलार् भयार्त्तलात् प्रत्यर्थी स्रितिविश्वमात् । कालं प्रार्थयते यत्र तत्र तत्रस्थुमईति ॥ एकाइं श्वरपञ्चाइं सप्ताइं पचमेववा । मामं मामवयं वर्षे सभते प्रक्षपेचया"—इति ॥

तच व्यवखामाच मएव,-

प्रियः सामः,--इति का॰।

"सद्यः कृते सद्यवादः" मार्चेऽतीते दिनं चिपेत् ।

षडिब्दिके विराचन्तु सप्ताइं दाद्याब्दिके ॥

विंग्रत्यब्दे द्याइन्तु मासाद्धं वा सभेत सः ।

मार्स विंग्रत्यमातीते चिपसं परतो भवेत् ॥

श्रस्ततन्त्रजडोन्मत्तवासदीस्तिरोगिणाम् ।

कास्तः संवत्सरादर्वाक् स्वयमेव यथेपितम्"—दिति ॥

कात्यायनोऽपि.—

"संवत्सरं जडोनात्तेऽमन्स्कें व्याधिपीडिते। दिगन्तरप्रपञ्चेन त्रज्ञातार्थं च वस्तुनि॥ मूलं वा साचिणो वाऽथ परदेग्रे स्थितो यदा। तत्र कालो भवेत् पुंसामा खंदेग्रसमागमात्॥ दत्तेऽपि काले देयं स्थात्पुनः कार्यस्थ गौरवात्"—इति॥ कालदानस्य विषयमाइ नारदः,—

"गहनवादिवादानामसामर्थात् स्रतेरपि। च्छणादिषु हरेत् कालं कामन्तव्बुश्रसया"—इति॥ च्छणादीन् दर्भयति पितामरः,—

"च्छणे।पनिधिनिहेपे। दाने सम्भूयकर्मणि। समये दायभागे च कालः कार्यः प्रयक्षतः"—इति॥ इड्ड्यितिरपि,—

"साइसस्वेयपार्थगोऽभिप्रापे तथात्यये।

**<sup>\*</sup> तदा वादः.— इति का**ः।

<sup>†</sup> धनसे,— इ'त ग्रा॰ स॰।

<sup>।</sup> ऋगेऽपि च निधिचोपे,-- इति का॰।

भूमौ विवादयेत् चिप्रमकालेऽपि चहरपतिः"—इति । कात्यायनोऽपि,—

"धेनावन दु हि चेत्रे स्तीषु प्रजनने तथा। न्यासे याचितने दत्ते तथेव क्रयविक्रये॥ कन्याया दूषणे सोये कल हे साइसे विधी। जपधी क्रूटसाच्छे च सद्यप्त विवादयेत्"— इति॥ उपधिभयादिवशात् प्राप्तं कार्यम्। उत्तरस्य भेदाना इ नार्दः,—

"मिया मम्प्रतिपत्तिश्च प्रत्यवस्तन्दनं तथा।
प्राङ्न्यायश्चोत्तराः प्रोक्ताश्चलारः प्रास्पवेदिभिः"—द्वि॥
मिथादीनां खरूपमाइ रहस्पतिः,—

"श्रभियुक्तोऽभियोगस्य यदि कुर्यान्तु निह्नवम् । मिथ्या तन्तु विजानीयादुत्तरं व्यवहारतः ॥ श्रुत्नाऽभियोगं प्रत्यर्थीं यदि तत् प्रतिपद्यते । सा तु सम्प्रतिपत्तिस्तु ग्रास्त्रविद्विह्नदाद्वता ॥ श्रिर्यनाऽभिहितो योऽर्थः प्रत्यर्थी यदि तन्त्रथा । प्रपद्य कारणं ब्रूयात् प्रत्यवस्कन्दनं हि तत् ॥ श्राचारेणावसन्नोऽपि पुनर्लेखयते यदि ।

स विनेयो जितः पूर्वं प्राङ्न्यायसु स उच्यते"—दृति॥ प्रजापतिरपि,—

"यावदावेदितं किञ्चित् मत्ममन्थमिहार्थिना । तावत्मवमममूत मिति मिय्योत्तरं स्वतम् ॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत्र । मम तु, तावत् सर्वमसङ्कृत, — इति पाठः प्रतिभाति ।

यस्वेव देयमेवेतं नामभावितमर्थिना ।
दित सम्प्रतिपत्थास्यं दितीयमिदसुत्तरम् ॥
दत्तमेव ममानेन किन्वस्थापि मया पुनः ।
प्रतिदत्तमितीदृक् च प्रत्यवस्कन्दनं स्वतम् ॥
प्रसिन्नर्थान्तरे पूर्वं प्रारक्षोऽस्यक्रमर्थिना ।
जितस्थायं मया तच प्राङ्न्यायविधिकस्यते"—दित ॥
मिस्योत्तरस्थानान्तरभेदमाह सएव,—

"मिथीतत् नाभिजानामि तदा तत्र न सन्निधिः।
श्रजातश्चासि तत्काले दति मिथ्या चतुर्विधम्"—दति॥
उत्तराभागानाह कात्यायनः,—

"त्रप्रसिद्धं विरुद्धं यदत्यन्पमितस्रिरि च।

मन्दिग्धासभावायक्तमन्यार्थञ्चातिदोषववत् ॥

यञ्चसपदमयापि निगूढार्थं तथाऽऽकुनम्।

याखागम्यमसारञ्च नोत्तरं स्वार्थसिद्धये"—दिति ॥

त्रप्रसिद्धादीन् सएव व्याच्छे,—

"चिक्राकारसहस्रन्तु समयं वाऽविज्ञानता । भाषान्तरेण वा प्रोक्रमप्रसिद्धन्तदुत्तरम् ॥ प्रतिदत्तं मया बाख्ये प्रतिदत्तं मया न हि । यदेवमाह विज्ञेयं विरुद्धं तदिहोत्तरम् ॥ जितः पुरा मया लन्त श्रर्थेऽसिन्तिति भाषितम्। ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र । ममतु, तस्यैव देयमेवैतत्,—इति पाठः प्रतिभाति ।

पुरा मया च प्रमितमङ्गीकारोत्तरं स्वतम् ॥

ग्रहीतमिति चास्मार्त्तं कार्यक्तेन इतं मया ।

पुरा ग्रहीतं यद्व्यमिति चेत् वस्तुभूरि तत् ॥

देयं मयेति वक्तथे मया देयमितीदृग्रम् ।

सन्दिग्धसुत्तरं ज्ञेयं यवहारे वृधेसदा ॥

वसावतेन चेतेन साहमं खापितं पुरा ।

श्रमुक्तमेतन्त्रन्यन्ते तदन्यार्थमितीरितम् ।

श्रमी दत्तं मया सार्धं महस्तमिति भाषिते ॥

प्रतिदत्तं तद्धें यत्तदिहाव्यापकं स्वतम् ॥

पूर्ववादिक्रयां यावत् सम्यङ्नैव निवेग्रयेत् ।

मया ग्रहीतं पूर्वं न तद्यास्पदसुत्त्रते ॥

तिक्तंनामरसं किश्चिद् ग्रहीतं न प्रदास्वति॥ ।

निगूदार्थन्तु तज्ज्ञेयसुत्तरं व्यवहारतः ॥

किन्तेनैव सदा देयं सया देयं भवेदिति ।

<sup>\*</sup> जितः प्रश् मया जन्तुर्थेऽसिन्निति भाषितम्।
प्रश मया पत्रमिति पद्यतं चोत्तरं स्मृतम्,—इति का॰।
उभयमप्यसङ्गतमिव प्रतिभाति। क्रमप्राप्तस्यायस्पोत्तरस्थैवात्र स्थानुमुचितत्वात्।

<sup>ं</sup> देशं ममेति वक्तर्थं, - इति का॰।

भावितम्,-इति का॰।

<sup>🕆</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । ममतु, तर्द्धे,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>।</sup> किचित्रह्मीतं प्रदास्यति, -- इति का॰।

एतदाकु समित्युक्त सुत्तरं तिद्दो विदुः॥ काकस्य कति वा दन्ता \* सन्तीत्यादि तदुत्तरम्। श्रसारमिति तत्तेन सम्यङ् नोत्तरमिष्यते"— इति।

त्रच चिक्नेत्यादेरयमर्थः । विवादविषयस्य गोसिरस्यादिद्रयस्य वर्णविशेषादिकं चिक्नं, दीर्घग्रहङ्गलादिराकारः, सहस्वादि संस्था, समयः कालविश्रेषः शंकेतविश्रेषो वा, तत्सर्वमजानता यत्रोत्रं, जानता वा सभ्यानामपरिचितया भाषया यदुक्तं, तद्भयमप्रसिद्धम्। बाख्य-एव मया सर्वे द्रव्यं प्रतिदत्तमित्युक्ता, स पुनरपि विस्सत्य वा प्रति-वादिबुद्धिप्रच्छादयितुकामो वा<sup>†</sup> न दत्तमिति यद्गूयात्, तदि-रुद्धम्। पुरा मयाऽयं जित दति वऋये सति जितप्रब्दं परित्यव्य तदुभयम् । ग्रहीतमित्येतावत्येव वक्तव्ये सति प्रथमतः तदनुक्ता तेन कर्त्तवं तत्कार्यं मया कतिमत्येतादृषं प्रकतानुपयोगि किञ्चिदुका पश्चाद्गृहीतमिति यद्भूयात्, तद्त्तरमितिस्ररि। देयं मयेत्युके सित मन्देचमनारेण दातवानिश्वयो भवति, तदनुक्ता मया देयमिति यदि ष्र्यात्, तदानीमरू देयं इति वा ऋदेयमिति वा पदं हेन्तुं भ्रकाला-द्त्तरं मन्दिग्धम्। यदि षोत्र प्रतिवादी मत्यौत्रेण दत्त्विति ब्रूयात्, तदसभावि। एकादभवस्वाणि मया दत्तानीति वक्रये सति, रुद्राकाशनामकानि युश्रत्पतियोगिशब्दवाच्यलेन विभाषितानीत्येव-मप्रसिद्धः पदेरभिचितमुत्तरसुक्रम्। प्रकृतस्य प्रतिश्वार्थस्य उचित-मुत्तरमनुक्ता चार्नुपय्क्रमेव किञ्चिद्भूतेः एतेन वादिना प्रावखेन

<sup>·</sup> काकस्य दन्तानोसन्ति,—इति कुारा

<sup>&#</sup>x27; सभ्यादियुद्धिधचीदयितुकामी ता,—इति का॰।

दोबंच्येन वा किञ्चिताहमं कर्नामत्यादि । तत्र प्रकृतस्य अनुकलात् उत्तरमन्यार्थं भवित । प्रतं दयमिति प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य प्रतदय-मित्युत्तरं दोषवत् । साद्धं सहस्रं अद्यं देयमिति प्रतिज्ञातस्य तद्दं प्रमितमिति वक्तय्ये सित विस्पष्टं न वदित, किन्तु नोके यः को-ऽपि किमग्रहीतनामर्थं दास्थतीत्येवसप्रसिद्धप्रच्देन व्यतिरेकसुखेन काकस्वरेणाभिहितसुत्तरं निगूदम् । किन्तेनेव मदा देयं मया देयमित्यत्रोभयोर्वाक्ययोरादेयमिति वा पदच्चेदमस्भवादर्थस्य अनि-श्चमत्यत्रोभयोर्वाक्ययोरादेयमिति वा पदच्चेदमस्भवादर्थस्य अनि-श्चयात् किमिति काक्का व्यव्यमानस्थायिनश्चयादिदसुत्तरं व्या-सुस्तम् । तियात्रा सुवर्णगतं ग्रतीतिमत्यभियोगे नाहं पितुर्वाक्यं जानामीति वक्तये मित व्यत्यस्तान्ययेन दुर्वाधं वचो त्रूते, ग्रहीतं प्रतं वचनात् सुवर्णानां पितुर्न जानामीति । तदिदसुत्तरं व्याख्या-गस्यम् । काकदन्तादिविषयं निष्पयोजनं अमार्गमिति । मंकरा-ख्यस्त्तराभाममाह कात्यायनः,—

"एकेंकदेशे यसात्यमेकदेशे च कारणम् । मिय्या चैकेंकदेशे यत् संकरं तदनुत्तरम्"—इति॥ तच सएव विश्वदयति,—

"न चेकसिन् विवादे तु किया स्यादादिनोर्दयोः। न चार्थमिद्धिरुभयोर्न चैकच कियादयस्"—इति ॥

मिष्याकारणोत्तरयोः सङ्गरे ऋर्थिप्रत्यर्थिनोर्दयोरिय क्रिया प्राम्नोति ।

<sup>•</sup> भिष्या चर्वेकदेश,-- इति काः

"सिया किया पूर्ववाद कारण प्रतिवादिनि"—इति सार-णात्। तदुभयमेकिसम् व्यवहारे विरुद्धम्। यथा सुवणं रूपक्षमतं च श्रमेन ग्रहीतिमित्यभियोगे सुवर्णञ्च ग्रहीतं रूपक्षमतं ग्रहीतं प्रतिदत्तिमित्। कार्णप्राङ्ग्यायमद्भरं प्रत्यर्थिनएव किया-द्यम्।

"प्राङ्ग्यायकारणोको तु प्रत्यर्थो निर्दिगेत् कियाम्" – दित स्वरणात्। यथा सुवर्णं ग्रहीतं प्रतिद्त्तं क्षके व्यवहारमार्गेण पराजित दित्। ऋच प्राङ्ग्यायेन जयपविण वा न्यायदिशिक्षितं भवितव्यं कारणोत्तरे तु भाक्तित्व्यादिभिः भावियतव्यभित्य-विरोधः। एवसुत्तरचं सङ्करेऽपि द्रष्ट्वम् यथाऽनेन सुवर्णं रूपक-ग्रतं वस्ताणि च ग्रहीतानीत्यभियोगेः सत्यं सुवर्णं ग्रहीतं प्रति-दास्थामि, रूपकणतं न ग्रहीतां, वस्त्रविषये पूर्वं न्यायंन पराजित-दित्। एवं चतुःमङ्करेऽपि। एतेषां चानुत्तरत्वं योगपयेन. तस्य तस्यांग्रस्य तेन तेन विवादप्रसिद्धेः। क्रमेणोत्तरत्वमेव। क्रमञ्चार्थिनः प्रत्यर्थिनः सभ्यानाञ्चेक्कया भवित। यच पुनर्भयोः सङ्करः दे तच यस्य प्रभूतार्थविषयत्वं तच क्रियोपादानेन व्यवहारः प्रवर्त्तयितयः। पञ्चादन्यविषयोत्तरोपादानेन्।। यच च सम्प्रतिपत्तरक्तरान्तरस्य

इत्यमेव पाठः सर्व्यच । सम तु, प्राङ्चाये,— इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ं</sup> इस्थमेव पाठः सर्वेच । सम तु, भावियत खम् .— इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>।</sup> इस्थमेव पाठः सर्वेच । सम तु, एवमुत्तर त्रयः -- इति पाठः प्रतिभाति ।

६ प्रवर्भयीरसङ्घरः, -- इति पा॰ स॰।

<sup>।</sup> पश्चादल्यविषालतरोपादानेन,-इति कार्

च सङ्गरः, तत्रोत्तरोपादानेनः व्यवशारोद्रष्टवः । सम्प्रतिपत्तेः प्रयोगाभावात् । यथा हारीतेनोक्रम्,—

> "मिख्योत्तरं कारणञ्च स्थाताभेकच चेद्भे। सत्यञ्चापि महान्येन तच ग्राञ्चं किसुत्तरम्"—इत्युक्ता, "यत् प्रभ्रतार्थविषयं यच वा स्थात् कियाफलम्। उत्तरं तच विज्ञेयमसंकीर्णमतोऽन्यया—इति।

मंत्रीणं भवतीति ग्रेषः। ऐष्टिक्तक्रमं भवतीत्यर्थः। तच प्रभ्तार्थविषयं थया, श्रनेन सुवणं रूपक्रगतं वस्त्राणि च ग्रहीतानी
प्रत्यभियोगे, सुवणं रूपक्रगतं वस्त्राणि ग्रहीतानि प्रतिदक्तानि
चेति। श्रच मिथ्योक्तर् प्रभृतविषयत्वादर्थिनः क्रियामादाय प्रथमं
थवहारः प्रवक्तियत्थः, पश्चादस्त्रविषयं यवहारः। एवं मिथ्याप्राङ्न्यायमद्भरे कारणप्राङ्न्यायसद्भरे च योजनीयम्। थ्या तस्त्रिन्नेवाभियोगे, मत्यं सुवणं रूपक्रगतं च ग्रहीतं दास्त्रामि, वस्त्राणि तः
न ग्रहीतानि प्रतिदक्तानि वा वस्त्रविषये पूर्वं पराजित इति
चोक्तरे, सम्प्रतिपक्तेर्भरिविषयत्वेऽपि तच क्रियाऽभावात् मिथ्योक्तरक्रियामादाय यवहारः प्रवक्तियत्थः।

इत्यमेव पाठः सर्वेच। समतु, तचोत्तरान्तरीयादानेन, इति
 पाठः प्रतिभाति।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच। ममतु सुवर्षे रूपक्शतं चन रहीतं, वस्त्राशि

<sup>•</sup> मृहीतानि प्रतिदत्तानि चैति,— इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>।</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यच। समतु, सिष्योत्तरस्य,—इति पाठः प्रति-ं भाति।

यच तु मिश्चाकारणोत्तरयोः इतस्तपचयापिलंः यथा श्रटक्रमा-दिकया कश्चिद्दति, द्रयं गौर्मदीया श्रमुकस्मिन् काले नष्टा श्रस्थ ग्रदे दृष्टेति, श्रन्यस्तु मिश्चैतत् प्रदिश्चितकासात् पूर्वमेव श्रस्मकृष्टे जाता सेति वदति । ददं तावत् पचिनराकरणसमर्थलात् नानु-त्तरम् । नापि मिश्चैव, कारणोपन्यासात् । नापि कारणम्, एकदेशाभ्युपगमाभावात् । तस्मात् सकारणं मिश्चोत्तरमिदम् । श्रव च प्रतिवादिनः क्रिया "कारणे प्रतिवादिनि"—दति वसनात् ।

ननु "मिथाकिया पूर्ववादे"—इति पूर्ववादिनः कस्मात् किया न भवित? तस्य ग्रुद्धमिथ्याविषयलात्। कारणे प्रतिवादिनीत्येतदिप तस्मास्कुद्धकारणविषयं न भवित? नैतत्। सर्वस्थापि कारणो- त्तरस्थ मिथ्यामहचरितक्पलात् ग्रुद्धकारणोत्तरस्थाभावात्। प्रसिद्धकारणोत्तरे प्रतिज्ञातार्थेकदेशस्थाभ्युपगमेनेकदेशस्य मिथ्यालम्। यथा सत्यं रूपकशतं गरहीतं न धारयामि दत्तलादिति। प्रकृतो-दाहरणे तु प्रतिज्ञातार्थेकदेशस्थाप्यभ्युपगमो नास्तीति विशेषः। एतच हारीतेन स्पष्टमुक्रम्,—

"मिळाकारणयोवांऽपि याद्यं कारणसुत्तरम्"—इति । यत्र मिळाप्राङ्न्याययोः पच्चापितं ; यथा रूपक्रमतं धारयती-त्यभियोगे मिळीतत्तस्मिक्षे पूर्वमयं पराजित इति, श्रवापि वादिन-एव किया ।

<sup>🗸</sup> चात्र, न,--इति भवितुमुचितम्।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । समतु, कस्माच्छ्डकारणविषयं,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>।</sup> न दास्यामि,--इति ऋा०।

"प्राङ्ग्यायकारणोकौ तु प्रत्यर्थी निर्देशेत् क्रियाम्—"इति वचनात्। ग्रुद्धप्राङ्ग्यायम्याभावादनुत्तग्त्वप्रमङ्गात्। सम्प्रतिपत्ते-रपि माध्यत्वेनोपदिष्टम्य पत्तम्य मिद्धतोपन्यासेन साध्यत्विराक-रणाङ्कृतोत्तरत्वम्। यत्र तु कारणप्राङ्ग्यायसङ्गरः; यथा ग्रतमनेन ग्रहीतिमित्यभियुक्तः प्रतिवद्ति सत्यं ग्रहीतं प्रतिदत्तं चेत्यसिन्ने-वार्षे प्राङ्ग्यायेनायं पराजित इति । तत्र प्रतिवादिनो यथा-स्चौति न कचिद्वादिप्रतिवादिनोरेकसिन् व्यवहारे कियाप्रमङ्ग-दति निर्णयः। निस्त्तरं प्रत्यर्थिनं प्रति कात्यायन श्राह,—

"उपायैश्वोद्यमानस्तु न द्यादुत्तरन्तु यः ।

मुक्रम्यान्ते सप्तराचे जितोऽमौ दातुमईति"—इति ।

हीनवादिनं दर्भयति नारदः,—

"पूर्ववादं परित्यच्य योऽन्यमानम्बते पुनः ।
वादमंक्रमणाज्ञेयो हीनवादी म वे नरः ॥
समयाभिहितं कार्यमभियुक्तं परं वदेत् ।
वित्रुवंश्व भवेदेवं हीनन्तमपि निर्दिगेत् ॥
श्रन्थवादी क्रियादेषी नोपखायी निरुत्तरः ।
श्राह्रतोऽष्यपत्तापी चं हीनः पञ्चविधः स्पृतः"—इति ॥
नान वादिनो विद्यणोति स्रण्व,—

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> न मथाऽभिष्टितं,—इति का॰।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सळ्या। चाह्रतः प्रपशायी च,—इति पाठस्त भवितुः नुचितः। वक्तमाणकायायनवचने तथा दर्शनात्। एवं पर्या।

"सेखियना तुयो वाकां मूलवाद्याधिसंयुतः"॥ बदेदादी स हीयेत नाभियोगन्तु सोऽईति। सभाश्व में माजिलश्चेव क्रिया जेवा मनी विलाम् ॥ तां कियां देष्टि योमोशात् कियादेषी म उच्चते। षाञ्चानादनुपखानात्स्यएव प्रहीयते॥ बूहीत्युक्तोऽपि न बूयात् सद्यो वन्धनमर्हति । दितीयेऽइमि द्र्युद्धेर्विद्यात्तस्य पराजयम्"-इति ॥

वृष्टस्थतिर पि.-

"बाह्नतोऽयपसापी व मौनी माचिपराजितः। खवाकाप्रतिपश्च हीमवादी चतुर्विधः.,-इति । श्रीनलकासावधिमास सएव.—

"प्रपसायी तु पचेण मौनकत् सप्तभिर्दिनैः। साचिभिः तत्चणेनैव प्रतिपश्च श्रीयते"-इति । दैविकादिविन्नेन यथोक्रकासातिक्रमेऽपि नापराध द्रत्याच सरवः--

"दैवराजकतो दोषः तत्काले तु यदा भवेत्। त्रविधत्यागमाचेण न भवेत् स पराजितः"-इति॥ षीनवादिनो दर्खेन पुनर्वादाधिकारमा ह कात्यायनः,— "श्रन्यवादी पणान् पञ्च क्रियादेषी पणान् दग्न। नोपखाता दग्र दौर घोड़ग्रैव निरुत्तरः। श्राह्नतः प्रपलायी च पणान् ग्राह्मालु विंग्रतिम् ॥ चिराह्नतमनायातमाह्नतयपसायिनम् ।

<sup>\*</sup> मूलवाकाधिसंयुतः,-इति का॰।

सभ्यानां,--इति का॰।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । प्रपत्तायिनम्,—इति पाठस्त भवितुम्चितः।

पद्धराचमितकानं विनयेतं नहीपितः"—इति । यत्तु तेनैव पुनर्वादिनिषेधः कथितः,— "दीषानुक्षं संग्राष्टः" पुनर्वादो न विद्यते"—इति । तदेतन्त्रन्युकतिववादिवषयम्। इतर्च तु प्रकृतदानिर्वासीत्याष्ट् नारदः,—

"सर्वेष्वर्यविवादेषु वाक्छले नावसीदिति । पग्रस्तीश्रम्यणादाने ग्रास्तोऽप्यर्थास हीयते"—इति ॥ नावसीदतीति प्रतिज्ञातार्थस्य न हीस्त इत्युपपादमम् । प्रभाषवादमाइ कात्यायमः,—

"उभयोर्सिखिते वाक्ये प्रारखे कार्य्यमिर्धये । श्रयुक्तं तच थो ब्रूयात् तस्मादर्थास्य सीयते"—इति । याञ्चवस्क्योऽपि,—

"मन्दिरधार्थं खतन्त्रो । यः माध्येद्यस्य निष्यतेत्।

न पाइतो वदेत् किश्चिद्धीनो दण्डाश्च य स्रतः"—इति॥ पन दण्डयस्णेनेव सीनलसिद्धेः पुनर्शीनग्रस्णं प्रक्षतार्थात् सीखते इति ब्रापनार्थम्।वादसुपक्रमतोर्निटमधोर्दिखोरपि दण्डमास टस्स्पतिः,—

"पूर्वकृषे मिन्नविष्टे विचारे मण्यवर्णिले ।

प्रज्ञमं ये मिथो यानित दाषाको दिगुणन्दमम्"—इति॥ तदेतस्रपत्रञ्चनविषयमित्याच कात्यायनः,—

"त्रावेद्य प्रग्रहौतार्थं प्रजमं यान्ति चे मिषः।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यन । समतु, स याश्चः,—इति पाठः प्रतिभाति । स चीनवादी दोषानुरूषं दग्छं ग्राश्च इति तदर्थः ।

चतन्तं,-इति काः।

<sup>🕽</sup> बादं प्रक्रमताम्प्रवत्तयो,-इति का॰।

सर्वे दिगुषदण्डाम्ख्विप्रस्तभाकृपस्य ते"—इति ॥

एवञ्चावञ्चनया प्रणान्तानां न दण्डः । ऋतएव दृहस्यतिः,—

"पूर्वोत्तरेऽभिलिखिते प्रकान्ते कार्य्यनिर्ण्ये ।

दयोः सन्तप्तयोः सिन्धः स्थादयःखण्डयोरित ॥

साविसम्यितकल्पस् भवेत्त्रत्रोभयोरिप ।

दोलायमानयोः सिन्धं प्रसुर्य्यातां विचल्णेः ॥

प्रमाणसमता यत्र भेदः प्रास्त्विर्वियोः ।

तत्र राजाञ्चया सिन्धिरुभयोरिप प्रस्ति "—इति ॥

प्रयिप्रत्यर्थिनोरिभयोगे कञ्चित्त्रयममाह याञ्चवस्त्यः,—

"श्रभयोगमनिस्तौर्य्य नैनस्यत्यभियोजयेत् ।

श्रभयुक्तं न चान्येन नोक्तं विप्रकृतित्वयेत्"—इति ॥

प्रत्यर्थिनि यस्मिन् वादिना मन्पादितमभियोगमपरिष्वत्यः

त्युतैनं प्रत्यभियोगं न कुर्यात् । ऋर्थो । च श्रन्येनार्थिना श्रभयुक्ते

प्रत्युतेनं प्रत्यभियोगं न कुर्यात्। त्रयों ने च त्रन्येनार्थिना त्रिभियुक्ते प्रत्यर्थिन तद्भियोगपरिहारात् पुरा खयं नाभियुंच्यात् । उभाध्या-मिप प्रतिज्ञारूपमुत्तररूपं वा वचीयत् यथाऽभिहितं, तत्त्रयेव समात्रिपर्य्यनं निर्वाह्यम् । प्रत्यभियोगनिषेधस्य त्रपवादमाह सएव,—

"कुर्यात् प्रत्यभियोगम् कलहे साहसेषु च"—इति। कलहे वाग्दण्डपारुष्यात्मके, साहसेषु विषयस्तादिनिमित्तप्राण-यापादनादिषु, प्रत्यभियोगसभवेनाभियोगमनिस्तीर्यापि स्वाभि-योकारं प्रत्यभियोजयेत्। नन्दनापि पूर्वपचानुपमईनरूपले चानुत्त-

<sup>4</sup> मवेद्यत्रोभयोरिष । दोलायमानौ यो सन्धं बुर्य्यातां तो विचत्त-क्यो,—इति ग्रन्थान्तरीयः पाठः समीचीनः।

<sup>ं</sup> व्यर्थिन,—इति ग्रा॰ स॰।

रतात्" प्रत्यभियोगस्य प्रतिश्वान्तरते युगपद्यवहारास्रभवः समानः । सत्यम् । नाच युगपद्यवहाराय प्रत्यभियोगोपदेशः, श्रिप
तु न्यूनदण्डप्राप्तये श्रिषकदण्डनिट्त्तये स । तथाहि । श्रमेनाहं तास्तिः श्रप्तो वेत्यभियोगे पूर्वमहमनेन तास्तिः श्रप्तो वेति
प्रत्यभियोगे दण्डान्पलम् । यथाह कात्यायनः,—

"पूर्वमाचारयेद्यस्त नियतं स्थात् स दण्डभाक्।
पञ्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः"-इति॥
पञ्चाद्यः चारयेत्, सोऽप्यसत्कारी दण्डभाक्। तथोर्मध्ये पूर्वस्य
दण्डाधिकाम्।

## इत्युत्तरपादः।

# श्रय कियापादः।

तच याज्ञवस्काः,---

"ततोऽर्थी लेखयेत् सदः प्रतिश्वातार्थसाधनम्"—इति । रुक्सितिस्त तं विरुषोति,—

"पूर्ववादे विकिखितं यदचरमभेषतः।

श्रर्थी हतीयपादे तु कियवा प्रतिपाद्येत्"- इति॥ कियाया उपयोगमास कात्यायनः,—

"कारणात् पूर्वपचोऽपि उत्तरतं प्रपद्यते ।

श्रतः क्रिया सदा प्रोक्ता पूर्वपचस्य साधनी"—राति ॥ कियाभेदानाच टचस्पति:,—

"विप्रकारा किया प्रोक्ता मानुषी दैविकी तथा। एकेकाऽनेकथा भिन्ना ऋषिभिन्नत्ववेदिभिः॥

<sup>\*</sup> क्पलेगामुत्तरतात्,—इति काः।

षाचिलेखानुमानश्च मानुषी चिविधा किया।

शाची दारमभेदस्तु सिखितं वष्टधा स्मतम् ॥

यनुमानं चिधाप्रोक्तं मानुषी दैविकी किया"—इति।
देवमानुषिक्रययोः मानुष्याः प्रावन्यमान्त कात्यायमः,—

"यद्येको मानुषीं ब्रूयादन्यो ब्रूयान्तु दैविकीम्।

मानुषीं तत्र ग्रद्धीयात् न तु देवीं कियां नृपः"—इति॥

मानुषयोः धाचिलेख्ययोः सिन्नपाते लेख्यस्य प्रावन्यमान्त्रसप्व,—

"किया तु दैविकी प्राप्ताः विद्यमानेषु साचिषु।

लेख्ये च प्रतिवादेषु न दिखं न च साचिणः"—इति॥

लेख्यप्रावन्त्रस्य विषयमान्त्र स्प्व,—

"पूगश्रेणिगणादीनां या खितिः परिकीर्त्तिता। तस्राम्त साधनं लेखां न दियां न च साचिणः"—इति॥ माचिप्राबन्यस्य विषयमाच सएव,—

"दत्तादत्तेषु सत्यानां खामिनां निर्णये सति। विकियादानसम्बन्धे कीला धनमनिष्कृति ॥ द्यूते समाञ्चये चैव विवादे समुपिखते।

माचिणः साधनं प्रोकं न दिखं न च लेखकम्''—इति ॥ कचिदनुमानं प्रवलम् । श्रनुमानं नाम भुक्तिः। याज्ञवस्क्येना-नुमानस्थाने भुक्तिग्रब्दप्रयोगात्, —

"प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साचिणश्चेति कीर्त्तितम्"—इति॥ भुक्तिप्रावन्त्रस्य विषयमात्र व्यासः,—

नास्त्ययमंत्राः स० ग्रा॰ पुस्तक्योः ।

<sup>ं</sup> किया न देविकी प्रोत्ता,-इति ग्रह्मान्तरीयः पाठस्त समीचीनः।

<sup>।</sup> कियादानस्य सम्बन्धे कीत्वा धनभयक्ति,—इति स॰ छा॰।

"रहः ज्ञतं प्रकाशञ्च दिविधं कार्यमुख्यते । प्रकाशं साचिभिभांचं दैविवेन रहः ज्ञतम्" - दति ॥ प्रकाशं साचिभिभांचिमित्यस्यापवादमाह वृहस्पतिः,--

"सहापापाभिग्रापेषु निर्चये हरण तथा। दियै: कार्ये परीचित राजा मत्स्वपि माचिषु॥ प्रदृष्टेचनुमानेषु दियो: कार्ये विग्रोधयेत्"—इति॥ कात्यायने।ऽपि,—

"समलं साचिणां यत दिखेसत्त्रापि शोधयत्।
प्राणान्तिकविवादेषु विद्यमानेषु माचिषु ॥
दिख्यमानम्ते वादौ न एक्केत् तत्र माचिणः।
जन्तमेषु च मर्वेषु साहमेषु विचारयेत्।
सर्वन्तृ दिखदृष्टेन मत्सु माचिषु वै सगुः"—इति।
व्यासोऽपि,—

"न मयैतलातं पत्रं कृटमेतेन कारितम्। प्रधरीकाय तत्पत्रं हार्चे दिखेन निर्णयः॥ यन्नामलेखां तम्बद्धां तुन्यं लेखां कचित् भवेत्। प्रारक्षीते धने तत्र कार्या दैवेन निर्णयः"— इति॥ कात्यायनः,—

"यत्र स्थात् मोपधं लेखां सप्रज्ञेश्वालितं यदि । दिखेन गोधयेत्तत्र राजा धम्मामनस्थितः"—इति ॥ दिखमाखिविकन्यविषयमात्र मएव,—

"प्रकान्ते माइचे वादे पारुखे द्रुवाचिके। बसोङ्गतेषु कार्येषु माचिणो दिख्यंववा॥

<sup>&</sup>quot; निद्धेपद्धमे, — इति काः।

खाणे खेख्यं माखिणो वा युक्तिलेख्यादयोऽपिच। दैविकी वा किया प्रोक्ता प्रजानां हितकाम्यया"—इति ॥ युक्तिलेवेव दर्शिता,—

"साखिको लिखितं भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं विदः। सिङ्गोदेशस्य युक्तिः स्यादिस्यानाच विषाद्यः"— दति॥ चोदमादौनान्, सुस्यानुकस्पभावमाच म एवः—

''चोदमा प्रतिकासम्तु युक्तिलेशस्त्रयेवचः।

हतीयः ग्रपथः प्रोक्तः तत्वणं <sup>†</sup> साधयेत् क्रमात्''—इति॥ श्र**र्थार्थस्तेनै**व विदतः,—

"श्रभी द्रणं चोद्यमानोऽपि प्रतिहत्यात्र तदचः। विचतःपञ्चलतो वा परतोऽषं समाचरेत्॥ चोदनाप्रतिघाते तु युक्तिलेग्रेस्तमन्वयात्। देशकासार्थसम्बन्धपरिणामकियादिभिः॥ युक्तिव्ययसमर्शम् ग्रप्णेरेनमर्द्येत्। वर्षकासे बसापेसमम्बम्बस्ततादिभिः।"—इति॥

**प्रवचमयुक्तिप्रमाणस्यवस्ययाऽवस्यं परिपासनीयम् १। तदाच नारदः,—** 

"प्रमाणानि प्रमाण्याः पासनीयानि यवतः।

सीदिन्ति चि प्रमाणानि पुरुषस्थापराधतः"—इति ॥ प्रमाणचीः प्रमाणं प्रत्याकलियितस्यिनित्यर्थः । यत्र प्रमाणेनिर्णयं कर्तुं न प्रकाते, तदा राजेष्क्या निर्णयः कार्यः । तदाच पितामचः,—

<sup>•</sup> य्क्तिदेशस्तथैवच,—इति शा०।

<sup>ा</sup> भरगं,--इति का∘।

<sup>‡</sup> वनापेच्यमन्वयः सुक्ततादितिः, -इति का॰। खर्यकानवनापेच्यम-ग्यम्बुसुक्ततादितिः, --इत्यन्यच पाठः।

<sup>🖇</sup> क्रमचमयुक्तिप्रमायस्यवस्थाः सा चावध्यं परिपाछमीयाः — इति काः ।

"लेखं यन न विधेत न भुक्तिनं च माचिषाः। न च दिव्यावतारोऽस्ति प्रमाणं तच पार्थिवः॥ निश्चेतुं ये न प्रकाः खुर्वादासान्दिग्धक्षिणः। तेषां नृषः प्रमाणं स्थात् मर्वे तस्य प्रभावतः"—इति॥ इति क्रियाभेदा निक्षिताः।

### ष्यय साम्त्रिनिरूपणम्।

तच माचिप्रब्हार्थे निर्विक्ति मनुः,—

"समचदर्भनात् साची श्रवणासैव\* सिध्यति"-इति।
विष्णुरपि। "समचदर्भनात् साची श्रवणादा"-इति। षशुषा
मन्त मनोव्यापारो यख, स साची। "साचात् द्रष्टरि संश्वायाम्"इति पाणिनिसारणात्। साचिणः प्रयोजनं सनुरेवाइ,-

"बन्दिरधेषु तु कार्येषु दयोविवदमानयोः। दृष्टत्रुतानुभतनात् माचिभ्यो खन्नदर्भनभ्"—इति॥ भाषिसचणं सएव!इ,—

"यादृशा श्रिशिं नार्या यवदारेषु साजिएः। नादृशाम् मम्प्रवच्छामि यथा वाच्यस्तञ्च तेः॥ ग्रिक्णः पुत्रिणो मोलाः चनविट्श्रुद्रयोनयः॥ प्रवित्तं माच्छमद्रीना म य केचिद्नापदि। पाप्ताः मर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु माचिषः॥ मर्वधर्मविद्रोऽलुक्षा विगगीतांस्त वर्जयेत्"— इति।

<sup>&#</sup>x27;सच तथैव,---इति ग्रा॰।

<sup>ं</sup> धनिभिः,—इति का॰।

<sup>ं</sup> ताह्यां,—इति ग्रा॰।

#### श्रामोऽपि.—

''धर्मजाः प्रविणो मौलाः कुलीनाः सत्यवादिनः। श्रौतसार्त्तिवाय्काः विगतदेषमत्सराः॥ श्रोचिया न पराधीनाः सूरयञ्चाप्रवासिनः। युवानः साचिणः कार्याः ऋणादिषु विजानता"—इति ॥ याज्ञवलक्योऽपि,---

"तपिखनो दानशीलाः कुलीनाः मत्यवादिनः। धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः। व्यवराः माचिलो ज्ञेयाः ग्रुचययु सुरुत्तयः ॥ बाह्यणाः चुनियाः वैग्याः ग्रुद्धा ये चायनिन्दिताः । प्रतिवर्ण भवेयुक्ते मर्वे मर्वेषु वादिनः॥ श्रेणिषु श्रेणिपुरुषाः स्त्रेषु वर्गेषु वर्गिणः। विह्वामिषु वाह्याश्च स्त्रियः स्त्रीषु च साविणः"-- इति ॥

मखामाह वहस्पति:,—

"नव मन्न पञ्च वा स्थुश्चलार्म्स्यएववा। उभी वा श्रांचियों खाती नैकं पृच्छेत् कदाचन" - इति॥ धत्प्नम्तनवोक्तम्,—

"हतकः खटिकाग्राही कार्य्यमध्यगतस्या । एकएव प्रमाणं स्थान् नृपोऽध्यचस्ययेवच''—दति॥ थामोऽपि.—

"ग्राचिकियश्च धर्माष्ठाः भाजी योकान्भ्रतवाक्।

प्रमाणमेकोऽपि भवेत् साष्ट्येषु विशेषतः"—इति ॥ कात्यायमोऽपिं,—

"श्रथनारसु विश्वेयो माचिष्वेकोऽपि वा भवेत्!"—इति ॥ तदेतत् सर्वसुभयानुमतसाचिविषयम् । तथाच नारदः,—

"अभयानुमता यसु इयोविंवद्मानयोः।

य पाच्छेकाऽपि? पाचिले प्रष्टयः खानु संपदि"—इति ॥ याचिषु वर्च्यानाइ मनुः,—

"नार्थमबन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः। न दृष्टदोषाः कर्त्त्र्या न व्याध्यार्त्ता न दूषिताः॥ न साची नृपतिः कार्य्या न कार्ककुणीलदी। न स्रोत्रियो विलिंगस्थो न सङ्गेशो विनिर्गतः॥ नान्याधीनो न वक्त्रयो न दस्पुर्न विकर्षाष्ठत्। न दृद्धो न णिष्ठदुर्निको नान्यो न विकलेन्द्रियः॥ नार्त्ती न मत्तो नोन्मत्तो न चुत्तृष्णोपपीड्तिः। न स्रमार्त्ती न कामार्त्ती न कुद्धो नापि तस्करः"—दति ॥ नार्दोऽपि,—

<sup>\*</sup> सञ्चेषु,—इति का॰ ग्रा॰।

र्ग यदपि कात्यायनः,--इति का॰।

<sup>‡</sup> साध्यमेकोऽपि वाष्ट्येत्,—इति का॰।

<sup>§</sup> स साच्यपिच,—इति प्रा॰।

"दायनैष्ठतिक" बुद्धद्वस्तीयासचा किकाः । मत्त्रोत्मत्तप्रमत्तार्त्तकितवग्रामयाजकाः॥ महापिषकसासुद्रविषक्प्रवितानुगाः। युगीकश्रोचियाचारहीमक्रीवसुगीसवाः॥ नास्तिकवात्यदाराग्नित्यागिमोऽयाच्ययाजकाः । एकखासी लरिचरः त्ररिज्ञातिसनाभयः॥ वाग्दुष्टदे। विग्रीनूषविषजीव्यस्ति, पिडकाः । गरदश्वाग्रिदश्चेव श्र्द्रापत्योपपातकाः॥ क्कान्तवारुविकश्रान्तनिर्घृताम्याववायिनः । भिन्नवत्ताः समावत्ता जड्तेलिकपौलिकाः ॥ भ्रताविष्टनृपदिष्टवर्षानचचसूचकाः । त्रघगंखाताविष्कभविदीना**ग्रन**वत्तयः॥ कुनखी यावदन्तस सिविमिचभुक्गौष्डिकाः!। ऐन्द्रजालिकलुभोगश्रेणीगणविरोधिनः॥ वधकश्चित्रक्षमूर्खः पतितः क्रूटकारकः?। कुरुकः प्रत्यवि<mark>सतः तस्करो राजपूर्वः</mark>॥

नैक्तिक-स्थाने, नैम्कृतिक,—इति पाठः का॰ एक्तके। एवं परत्र।

र्ग भिन्नवताः समावत्तंत्रनतेशिकामीशिकाः,—इति का॰। भिन्नवत्ताः। स्तमावत्ताः,—इत्यादि ग्रा॰।

<sup>‡</sup> कुनखी श्यावदन् श्वित्री मित्रधुक् श्रवशी सिंदकाः,-- इति का।।

<sup>🖇</sup> बन्धकस्थित्रञ्जत् स्थित्री पतितः कूटकारकः,—इति का॰।

मनुष्यविषमांसास्त्रिमधुचौराम्बुसपिषाम् । विक्रेता ब्रह्मण्येव दिजो वार्धुषिकञ्च यः ॥ च्युतः खधर्मात्कुलिकः सूचको होनसेवकः । पिचा विवदमानञ्च भेदक्रचेत्यमाचिणः"—इति ॥

नैक्रतिकः पर्रशानेषणभीतः। चाक्रिको वैतालिकः। ससुद्र-विणक् खाहितयायी'। युग्गो दिलविभिष्टः। एकस्थालीत्यच देधा-विग्रहः; एका पाकंसाधनस्थाली यस्य सः, यदा पाकस्थाली भोज-नस्थाली वा एकं भोजनपाचं स्थानं यस्य। श्रित्यु चरतीत्यरिचरः, भाचुसम्बन्धीति यावत्। सनाभयस्य कात्यायनेन दर्भिताः,—

"मात्रष्यसृपुताश्चेव मोदर्थपुतमातुनाः।

एते सनाभयस्त्रकाः साच्यन्तेषु न योजयेत्"—इति ॥

प्रीनुषो नटः। विषस्य सङ्ग्रहणरचणादिव्यापारे नियुक्तः विषजीवी। श्रहित्षिद्धकः सर्पग्राष्टी। गरदो विषदः। श्रिग्नदो ग्रह्दाहादिकक्ता। श्रान्तः योनः। निर्धृतो विषदः। श्रम्यावसायी
प्रतिलोमजः। भिन्नदक्तो दुराचारः। समादक्तोऽनेष्ठिक ब्रह्मचारी।
जड़ो मन्दवृद्धिः। तेलिकः तिलघाती। वर्षस्चकः दृष्टिस्चकः।
जचनस्चको ज्यौतिषः। श्रघणंभी परदोषप्रकाणकः। श्रौण्डिको मद्यविकयी। देवताव्याजेन द्रव्योपजीविक श्रात्मविष्कसः। कुहकोदास्थिकः। प्रत्यवस्तिः प्रत्रज्यातो निद्यक्तः। सूचकः परदोषसूचनाधं
राज्ञाऽभियुक्तः। भेदक्रत्यग्रुनः। श्रन्ये प्रसिद्धाः। कात्यायनोऽपि,—

<sup>\*</sup> खारात्रिकपाती,—इति का॰।

<sup>।</sup> भोजनस्थानं,—इति का॰।

"पिता बन्धः पित्रचिश्च श्वरुरो गुरवस्त्रणा।

नगरग्रामदेशेषु नियुक्ता ये परेषु च ।

वक्षभांश्च न पृच्छेयुः भक्तास्ते राजपूरुषाः" इति ॥

न पृच्छेदुर्भवदीयो विवादः स कीदृश्च इति तेर्न प्रष्ट्यं, साचिणो न भवन्तौति यावत्। एतेषामशाचित्ते हेतुमाह नारदः,—

"श्वमाचिणो ये निर्देष्टा दासनैक्षतिकादयः।

तेषामपि न बानः स्थान्नेव स्त्री न च कूटकृत्।

न बान्धवो न चारातिः ब्रूयुस्ते साच्छमन्यथा॥

बान्तोऽज्ञानादशत्यात् स्त्री पापान्यायाच्च कृटकृत्।

विब्रुयुर्वान्धवाः स्त्रेहादैरनिर्यातनादिरः॥

एकोऽप्यनुन्धः साची स्थात् बच्चः श्रुच्चोऽपि न स्त्रियः।

स्त्रीवृद्धेरस्थिरत्वाच दोषेश्चान्धेश्च ये वृताः"—इति॥

वृद्धेरस्थिरत्वाच दोषेश्चान्धेश्च ये वृताः"—इति॥

"सेनास्माहिसकाः षण्डाः कितवा वञ्चकास्तया। न माचिणसे दुष्टलात् तेषु सत्यं न विद्यते"—इति॥ थाजवस्क्योऽपि,—

"श्रोवियास्तापसा रुद्धा ये च प्रव्रजिता नराः। श्रमाचिणस्ते वचनान्नाच हेत्रस्टाहृतः"—दित ॥

<sup>\*</sup> पदेव् च,— इति का॰।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत्र । पापाभ्यासाच, — इति ग्रन्थानाशीयस्तु पाठः सभीचीनः प्रतिभाति ।

<sup>।</sup> रकोऽलुब्धक,-इति काः।

उकानां साचिणामसभावे कार्यगौरवे च प्रतिप्रसवसाह नारदः,—
"साचिणो ये च निर्द्दिष्टाः" दासनैकृतिकादयः।
कार्यगौरवसासाद्य भवेयुस्तेऽपि साचिणः"—इति॥
सन्तरपि,—

"स्तियाऽप्यसम्भवे कार्यं वालेन स्थविरेण वा। प्रिय्येण वाऽपि दासेन बन्धुना स्तकेन वा"—इति॥ नारदोऽपि,—

"क्षेये चं साइवे चैव पार्क्ये सङ्गमे स्त्रियाः। च्रणादीनां प्रयोगे च न दोषः! साचिषु स्तरः"—इति॥ व्यान्नोऽपि,—

"शाहसेषु च सर्वेषु स्तेये सङ्घाहणेषु च।

वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये परीचेत न साचिणः"—इति ॥

यत्पूर्वसुत्रं साचौ दादणभेदिस्त्रिति, तान् भेदानाष्ट दृष्यातिः,—

"लिखितो लेखितो गूदः स्मारितः कुल्यदूतकौ।

यदृच्होत्तरसाचौ च कार्य्यमध्यगतोऽपरः ॥

नृपोऽध्यचस्त्रथा ग्रामः साचौ दादणधा स्मृतः ॥

प्रभेदमेषां वच्छामि यथावदनुपूर्वणः।

जातिनामाभिलिखितं येन खं पित्रनाम च।

निवासं च ससुद्दिष्टं स साचौ लिखितः स्मृतः ॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । खसाच्चियो ये निर्देशः—इति तु यत्थाना-रीयः पाठः समीचीनः ।

<sup>†</sup> स्त्रीवधे,—इति शा०।

<sup>!</sup> स दोषः,--इति शा॰।

मुसिकियादिभेदैर्यत्तलला च चणादिकम्। प्रत्यनं लेखाते यस लेखितः म उदाह्तः॥ कुड्यविहितो यसु श्रायते ऋणभाषितम्। विनिन्दुते यथाभूतं गूड़माची म कीर्त्तितः॥ श्राह्मय यः कृतः साची ऋणन्यामित्रयादिने। स्मार्थिते च मुझस्तव सारितः मोऽभिधीयते॥ विभागे दानमाधाने ज्ञातिर्घने।पदिखते। दयोः समानधर्मज्ञः कुन्यस्य परिकीर्त्तितः॥ श्रर्थिप्रत्यर्थिवचने ष्ट्णुयात् प्रेषितस्तु यः। उभयोः समातः साधः दूतकः स उदाहतः॥ क्रियमाणे तु कर्त्तवे यः कश्चित् ख्यमागतः। त्रव माची तमसातमुकायादृष्टिको मतः॥ यत माची दिशक्षक्त् सुमूर्षुर्वा यथास्यतम्। श्रन्यं संश्रावयेत्तन्तु विद्यादुत्तरसाचिणम् ॥ अभाशां यस्य विश्वक्तं कार्य्यञ्चापि निवेदितम् । क्रटमाची म विज्ञेयः कार्यमध्यगतस्त्रया॥ श्रर्थिप्रत्यर्थिनोर्वाऽपि यडुनं ऋस्ता खयस्। सएव तत्र साची खात् विसंवादे दयोस्तया॥ निर्णीते व्यवहारे तु पुनर्न्यायो यदा भवेत्। श्रध्यचः सभ्यमहितः साची स्थात् तच नान्यथा ॥ उषितं हादितं यत्र सीमायाञ्च समन्ततः।

<sup>·</sup> सन्धिनियानियाभेदैक्तस्य क्रता,—इति का॰।

स इतोऽपि\* भवेत् साची ग्रामस्तत्र न संग्रयः"—इति ॥ तैष्वेव दादग्रसु विग्रेषान्तरमाच सएव,—

"बिखितौ दी तथा गूढ़ी चिचतुःपञ्च लेखिताः। यदृष्कास्मारिताः कुद्धाः तथा चोत्तरसाचिणः ॥ दूतकः प्रकाबादी कार्यमध्यगतस्तया। एकएव प्रमाणं स्थात् नृपोऽध्यचस्त्येवच"—इति ॥

चिचितादावपरं विश्रेषमा ह नारदः,—

"सदीर्घेषापि कालेन लिखितः सिद्धिमाप्र्यात् । त्रातानैव लिखेज्ज्ञातमज्ञस्वन्येन खेखयेत्"-इति ॥ यत्प्नसेनैवोक्तम्—

"त्रष्टमादसरात् सिद्धिः सारितस्थे साचिणः। त्रा पश्चमात्तथा सिद्धिः यहुक्कोपगतस्य तु॥ त्रा वतीयात्तथा वर्षात् सिद्धिर्गूद्धं साचिणः। त्रा व संवसरात् सिद्धिर्वदम्युत्तरसाचिणः"—इति॥ तदेतत् परमताभिप्रायेणोक्तम्। यतः स्वमतसुपरिष्टादा स

धएव,—

"न कालनियमो दृष्टो निर्णये साचिणं प्रति । स्रत्यपेचं सि साचिलमाञ्चः प्रास्त्रविदो जनाः॥

<sup>. \*</sup> बक्कतौषि,-इति ग्रष्टान्तरीयः पाठः समीबीनः ।

<sup>ं</sup> खटिकाग्राष्ट्री,—इति का॰।

<sup>ं</sup> ध्या पश्चवस्थात्,--- इति शा॰ स॰।

यस नोपहता बुद्धिः स्तिः श्रोते च नित्यगः।
स्वीर्चेणापि कालेन म मानी मान्यमहितः—दित ॥
मान्दिषोद्गावनं विद्धाति वृहस्पतिः,—
"मान्तिणोऽर्थसमुद्दिष्टान् यस्त दोषेण दूषयेत् ।
श्रद्षं दूषयेदादी तस्तमं दण्डमहिति ॥
सान्तिणो दूषणं हार्थं पूर्वं मान्तिपरीन्णात्।
प्रद्धेषु सान्तिषु ततः पश्चात् कार्यं विगोधयेतः—दिति ॥
कात्यायनोऽपिः—

"सभासदा प्रसिद्धं यक्षोक्रिसिद्धं तदापि वा। साचिणां दूषणं ग्राह्मसमाध्यं नान्यदिखते"—इति ।

संसदि प्रतिवादिना साचिदूषणे कते साचिणः प्रष्ट्याः युद्धाः कमिनिहितो दोषः सत्यन्न वेति । ते च यदि दूषणमभ्युपगच्छन्ति तदा न साचिणः । ऋष नाङ्गौनुर्वन्ति तदा दूषणवादिना दूषण किया भाष्या। ऋष सन्धावितं न ग्रकोति तदा दूषणवादौ तदन् सारेण दण्डाः। यदि विभावयितं तदा ते न साचिणः। सर्वपव दृष्टाभवन्ति। तदाऽर्थिनः पराज्ञयः विषय्ययम्य निश्चितवात् । ऋष साचिणां दोषैः सभ्यानां साध्यार्थसन्देष्टः तदा वादविभेषः साधना

<sup>&#</sup>x27; इत्थमेव पाठः सर्व्वच । साक्तिकोऽर्धिसम् दिष्टान् सत्य दोषेषु दूष-येत्,—इति ग्रत्थान्तरीयस्त पाठः समीचीनः

र्ग इत्यमेव पाठः सर्वेष । समासदां प्रसिद्धं यत् जोत्रसिद्धमणापि वा.
—इति ग्रह्णानारीयः पाठस्त सभीचीनः।

हिरामित पाठः सर्वतः । सस्ति, तदा ते साचियाः,—इति पाठः प्रति-भाति ।

न्तरं प्रवर्त्तियतयः । यदि माधनान्तरं पूर्वं न निर्दिष्टं, तदा वादस-माप्तिः । पूर्वमावेदितं न चेदिति वचनात् । न चेतत् प्रम्तुतव्यव-हाराद्वावहारान्तरं, तिसानेव व्यवहारे प्रमाणसाधनदूषणव्यवहारा-दिति । तत् सर्वं कात्यायन आह.—

"माचिदोषाः प्रयोक्तयाः मंमदि प्रतिवादिना । श्रभावयन् धनं दायः प्रत्यर्थौ माचिणं स्कुटम् ॥ भाविताः साचिणः मर्वे माचिधर्मानिराक्तताः । प्रत्यर्थिनोऽर्थिनो वाऽपि माचिद्रूषणमाधने ॥ प्रस्तुतार्थीपयोगेन व्यवहारान्तरं न च । जितः म विनयं प्राप्तः ग्रास्त्रदृष्टेन कर्मणा । यदि वादौ निराकाङ्गः माचौ सत्ये व्यवस्थितः"—इति ॥ दोषोद्वावनकासमाह मएव,—

"लेखटोषास्त सं केचित् माचिणां चैव ये स्प्रताः। वाटकालेषु वक्तयाः पञ्चाद्कास्त दूषयेत्"—इति ॥ वक्तान् पञ्चाद्दूषयतो टण्डमाच मएवः—
"वक्तेर्थं माचिणो यस दषयेत प्रागटिषतान ।

"उत्तेऽर्थं माचिणो यस्त दूषयेत् प्रागदूषितान् । म च तन्कारणं बूयात् प्राप्तुयात् पूर्वमाहसम्॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र । ममनु, वादिवष्यं साधनान्तरं प्रवर्त्तीय-तथम्,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्व । मम तु, न च तत्कारणं ब्र्यात्, — इति पाठः प्रतिभाति । पूर्व्वपाठे तु, यस्तदानीं दूषयेत्, सरव तदानीं दूषणस्य कारणं व्र्यात् । यदि तत्कारणं न ब्रवीति, तदा पूर्व्वसाइसं प्राप्तयादिति कथि चित्र सत्स्वाति कर्माया ।

नातथ्येन प्रमाणं तु दोषेणेव तु दूषयेत्।

सिव्याऽभियोगे दण्डः स्थात् माध्यार्थाचापि हीयते"—इति॥

साचिपरीचामाह कात्यायनः,—

"राजा क्रियां समीच्येतं यत्नात् न्यायं विचारयेत्। लेखाचारेण लिखितं साच्याचारेण साचिषः"—इति ॥ वृद्दस्पतिरपि.—

''उपस्थिताः परीच्याः स्युः खरवर्णे ज्ञिता दिभिः''—इति । इङ्गितादीन् विगदयति नारदः,—

"यस्वातादोषदृष्टलादस्वस्य इव सत्त्यते।
स्थानात् स्थानान्तरं गच्छेदेकेकञ्चान्धावित॥
काषत्यकसाच सगमभीन्त्यं निश्वसत्यिष।
विनिखत्यवनीं पद्मां वाह्न नाषाञ्च धूनयेत्॥
सिद्यते सुखवर्णाऽस्य नलाटं स्विद्यते तथा।
सोऽयसागच्छते चेष्टां पूर्वं निर्णाय वीचते॥
लरमाण इवात्यर्थमपृष्टो वद्घ भाषते।
कूटमाची स विज्ञयसं पापं विनयेद्गुग्रम्"—इति॥
साच्यनुयोजनमाद मनुः,—

"मभाऽनाः माचिणः सर्वानिर्धिप्रत्यर्थिसिन्धौ । प्राद्विवाकः प्रयुद्धौत विधिनाऽनेन सान्वयन् ॥ यद्वयोर्नयोर्वेत्य कार्येऽस्मिन् चेष्टितं मिथः । तद्वृत सर्वे मत्येन युगाकं हात्र साचिता ॥

इत्यमेव पाठः सर्वेत्र।

च्हतं सत्यं बुवन् माची खोकान् प्राप्तोति पुष्ककान्।
दह चानुत्तमां कीर्त्तं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥
बाह्मणो वा मनुष्याणामादित्यक्षेजसामिव।
प्रिरो वा सर्वगाचाणां धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥
सत्येन पूज्यते साची धर्मः सत्येन वर्धते।
तस्मात् सत्यं दि वक्तयं सर्ववर्णेषु माचिभिः॥
सत्यमेव परं दानं सत्यमेव परं तपः।
सत्यमेव परो धर्मा खोकोत्तरमिति स्थतिः॥
सत्ये देवाः ममुद्दिष्टा मनुष्यास्त्वनृतं स्थतम्।
दृष्टेव तस्य देवलं यस्य सत्ये स्थिता मितः॥
नास्ति सत्यात् परो धर्मी नानृतात् पातकं परम्।
माचिधर्मे विशेषेण सत्यमेव वदित्ततः"—इति॥
व्यामोऽपि.—

"माचिणा धर्ममंखेन सत्यमेव वदेत्ततः।
भाचिभावे नियुक्तानां देवता विश्वतिः स्थिताः॥
पितरञ्चावलम्बन्तेऽवितथास्थानतो न तु।
सत्यवाक्याद् वजन्यूईमधो यान्ति तथाऽनृतात्॥
तस्मात् सत्यं हि वक्तयं भवद्भिः सम्यसन्निधौ"—दिति।
भारदोऽपि,—

"कुवेरादित्यवरूणगक्रवेवखतादयः।
प्रथम्ति कोकपालाञ्च नित्यं दियेन चनुषा"—इति॥
मनुरपि,—

"श्रातमैव द्यातमनः याची गतिरातमा तथाऽतमनः ।

माऽवमंखाः खमातमानं नृणां याचिणसुत्तमम् ॥

मन्यने वै पापक्षतो न कञ्चित् पश्चतीति नः ।

तांखु देवाः प्रपष्णिन यञ्चैवान्तरपूरुषः ॥

द्यौर्भ्रमिरापोद्धदयं चन्द्राकांग्रियमानिकाः ।

राचिः यन्ध्या च धर्मञ्च तनुगाः यवदेचिनाम्"—इति ॥
विश्विडोऽपि,—

"श्रथ चेद्नृतं ब्रूयात् सर्वतोऽसाध्यसचणम् । मृतो नरकमाचाति तिर्ध्यक्षं यात्यनन्तरम्"—इति ॥ यासोऽपि,—

"बध्यने वार्णैः पाग्नैः साचिणोऽनृतवादिनः । षष्टिवर्षसस्साणि तिष्ठन्ते नरके भुवम् ॥ तेषां वर्षग्रते पूर्णे पाग्न एकः प्रमुख्यते । कालेऽतीते मुक्तपागः तिर्य्यग्योनिषु जायते"—इति ॥ वसिष्ठोऽपि,—

"श्करो दशवर्षाणि शतवर्षाणि गईभः। श्वा चैव दशवर्षाणि भाषो वषाणि विश्वतिम्॥ किमिकौटपतङ्गेषु चलारिंशत् तथैवच। स्रमस्त दशवर्षाणि जायते मानवस्ततः॥

<sup>\*</sup> तथैवान्तरपूरुषः, — इति का॰। सम तु. खर्खवान्तरपूरुषः, — इति पाठः प्रतिभाति।

सर्वतः साध्यवद्यगम् .- इति काः।

#### पश्राक्रमाधवः।

मानुषं तु यदाऽऽप्तोति मृकोऽत्थसु भवेनु सः।
दारिद्रां तु भवेत्तस्य पुनर्जनानि जनानि ॥
म नरो जायते पश्चात् परित्यकसु वान्धवैः।
पङ्घन्धविधरो मृकः कुष्ठौ नग्नः पिपासितः॥
वृश्चितः गृत्रुग्रहे भिचते भार्य्या सह।
जात्वा त्वनृतदोषांश्च ज्ञात्वा सत्ये च सदुणान् ॥
प्रयस्करमिद्रामुच सत्यं माद्यं वदेत्ततः"—दति।
माचिप्रश्नप्रकारं दर्गयति मनुः.—

ंदेवब्राह्मणसानिष्ठे साद्यं पृच्छेत्ततो दिजान्।
उद्झुखान् प्राङ्मुखान् वा मर्वानेवोपवेश्ययेत्॥
मन्येन ग्रापयेद विप्रं चित्रयं वाहनायुधेः।
गोवीजकाञ्चनेविष्य शहं सर्वेस्त पातकैः॥
ब्रह्मप्रोये साता लोका ये च स्त्रीबालघातिनः।
सिवहोहिकतप्रस्य ते ते सुर्वृवतस्तवं॥
जन्मप्रसृति यत् किञ्चित् पुष्यं भद्रं लया कृतम्।
तत्ते सर्वे शुनो गच्छेद यदि ब्रूयाः लमन्यथा॥
यावन्तो वास्थवासिऽसिन् इन्ति साद्येऽनृतं वदन्।

<sup>ं</sup> ज्ञाला स्वन्ततोदोघान् ज्ञाला मत्य मचद्गुगान् - इति का०।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वच । ते ते स्पृत्रुंवतीस्था,— इति ग्राह्मान्तरीयक् पाठः समीचीनः

<sup>🕽</sup> इ.स्य सेव पाठः सळ्च । मद्र, — इति यान्यान्तरीयः पाठस्त समीचीनः।

तावत्तसंख्यया तिसान् प्रद्रणु सौम्यान्पूर्वणः ॥
पञ्च पश्चनृते हिन्त द्रग्न हिन्त गवानृते ।
ग्रातमश्चानृते हिन्त सहस्रं पुरुषानृते ॥
हिन्त जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् ।
सवें भूम्यनृते हिन्त मा स्त्र भूम्यनृतं वदः ॥
यञ्च भूमिविदित्याद्यः स्त्रीणां भोगे च मैथुने ।
ग्रन्येषु चैव रत्नेषु सर्वे स्वक्षमयेषु च ॥
एवं दोषानवेद्य लं सर्वाननृतभाषणे ।
यथाश्रुतं यथादृष्टं सत्यमेवाञ्चसा वद"—इति ॥
वहस्यतिरिप,—

"विहायोपानदृष्णीषौ दिचिणं पाणिमुद्धरन्। हिरण्यं गोप्रक्षद्भान् ममादाय ऋतं वदेत्"—इति॥ कात्यायनोऽपि,—

"सभाऽन्तः स्थेस्त वक्तव्यं साच्यं नान्यत्र साचिभिः। सर्वसाचिष्ययं धर्मा नित्यः स्थात् स्थावरेषु च॥ श्रथस्थोपरि वक्तव्यं तथोरपि विना क्रचित्। चतुस्पदेष्ययं धर्मी दिपदस्थावरेषु च"—इति॥

तयोः पूर्विक्रयोः स्थानयोः । क्वचित् वधरूपविवादे, ताभ्य म्थानाभ्यां विनाऽपि साच्यं वदेत् । तथाच मएव.—

''बंधे चेत् प्राणिनां माच्यं वादयेत् शवमिधी । तद्भावे तु चिक्कस्य नान्ययेव प्रवादयेत्''—इति ॥ स्वतं वदेदित्यस्य कचिद्विषये श्रपवादमाह मनुः.— "श्रद्रविट्चचित्राणां यथोक्रौ तु भवेद्वधः"।
तच वक्रव्यमनृतं तिदिशिय्यादिशिय्वते "—दिति॥
साच्युक्रौ किञ्चत् विशेषमास् विसष्ठः,—
"समवेतेस्त यहष्टं वक्रव्यं तु तथैव तत्।
विभिन्नेनैव यत्कार्य्यं वक्रव्यं तत् पृथक् पृथक्॥
विभन्नेनैव यत्कार्य्यं वक्रव्यं तत् पृथक् पृथक्॥
भिक्रकाले तु यत्कार्य्यं ज्ञातं वा यच साचिभिः।
एक्षेकं वाद्येत्तच विधिरेष प्रकीर्त्तितः"—दिति॥
माच्यमुपादेयं देयञ्च विभजते मनुः,—
"स्वभावेनैव यद्भृयुस्तद् ग्राह्यं व्यानहारिकम्।
श्रतो यद्ग्यत् ब्र्युस्ते धर्मार्थं तद्पार्थकम्"—दिति॥
एक्स्यितिरितः—

"देशकासवयोद्रयमंज्ञाजातिप्रमाणतः। श्रन्यूनं चेलिगदितं सिद्धं साध्यं विनिर्दिशेत्॥ निर्दिष्टेष्वर्थजातेषु साचौ चेत् साच्य श्रागतः। न ब्रूयादचरसमं न तिलगदितस्रवेत्॥ यस्य शेषः प्रतिज्ञाऽर्थः साचिभिः प्रतिवर्णितः। सोऽजयौ स्यादन्यनीतं साधार्थं न समाप्रुयात् ॥

इत्यमेव पाठः सर्वत्र । यत्रतिको मवेद्रधः, -- इति ग्रन्थान्तरीय-पाठस्तु समीचीनः ।

इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । तद्धि सत्यादिशियते,—इति ग्रह्मान्तरीयस्तुः पाठः समीचीनः ।

इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । यस्याशेषं प्रतिज्ञातं सान्तिभः प्रतिपादिः तम् । स त्रथी स्थादनाथा तु साध्यार्थं ज समाप्रयात्,—इति ग्रन्थाः नर्योवः पाठन्तु समीचीनः।

जनमभ्यधिकञ्चार्थं वित्रूयुर्यत्र साचिषः । तद्र्यानुकः विज्ञेयमेष साचिविधिः सातः"—इति ॥ कात्यायनोऽपि,—

"च्रणादिषु विवादेषु स्थिरप्रायेषु निश्चितम् ।
जने चाम्यधिके चार्षे प्रोक्ते माध्यं न मिध्यति ॥
देशं कालं धनं मंख्यां मामं जात्याक्तती वयः ।
विमंबदेद् यत्र माद्ये तदनुकं विद्वृधाः"—दित ॥
कूटमाचिणमाइ नारदः.—

"त्राविष्या ततोऽन्येभ्यः माचित्वं यो विनिद्धृते। स विनेयो भग्नतरं कूटमाची भवेद्धि सः"—इति॥ याज्ञवस्त्यः,—

"न ददाती ह यः साच्यं जानसपि नराधमः।

स कूटमाचिणां पापेम्तुन्योदण्ड्यो न चैव हि "-इति॥
कूटमाचिणो दण्डमाहं सनुः,-

"लोभान्मोदात् भयान्मैद्यात् कामान्कोधात्त्रयेवच । त्रज्ञानादालभावाच माच्यं वितयमुच्यते ॥

<sup>&#</sup>x27;इत्यमेव पाठः सर्व्यत्र । तदप्यनुत्तं, -- इति ग्रह्मानारीयस्तु पाठः सभीचीनः।

<sup>ं</sup>रूपं,—इति⊸का०।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र । दखेन चैव चि,—इति ग्रह्मान्तरीयः पाठस्तु समीचीनः।

एषामन्यतमलेन यः म्राच्छमनृतं वदेत्।
तस्य दण्डविशेषन्तु प्रवच्छाम्यनुपूर्वशः॥
लोभात् महस्तं दण्डास्तु मोहात् पूर्वं तु माहसम्।
भयादे मध्यमं दण्डाो मैत्र्यात्पूर्वं चतुर्गुणम्॥
कामाइश्रगुणं पूर्वं कोधान्तु दिगुणं परम्।
श्रज्ञानाद् दे शते पूर्णे वालिग्याच्छतमेव तु॥
एतानाजः कृटमाच्छे प्रोक्तान् दण्डान् मनीषिभिः।
धर्मस्याद्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च॥
कृटमाच्छन्तु कुर्वाणान् चीन् वर्णान् धार्मिको नृपः।
प्रवामयेद् दण्डियता ब्राह्मणन्तु विवासयेत्॥
यस्य प्रयेन्तु मप्ताहादकवाक्यस्य माचिणः।
रोगान्तिज्ञातिमरणस्रणं दाष्यं दमस्य यः"÷इति॥
कात्र्यायनः,—

''माची माच्यं न चेद्रूयात् समन्दण्डं वहेषुणास्। श्रतोऽन्येषु विवादेषु विश्वतं दण्डमईति''—रति॥ चहम्पतिः,—

"श्राह्मतो यसु नागच्छेन् माची रोगविवर्जितः। चण दमञ्च दाषः च्यान् चिपचान् परमसु सः॥ भग्रष्टमत्यवचने प्रष्टच्याकचने तथा। माचिणश्च निरोद्ध्या गर्झा दण्खास्य धर्मतः"—रति ॥

रोगोऽर्त्तिर्जातिमरश्रम्णं—इति शा॰ स॰। इत्यमेत्र पाठः धर्मम । सम तु, यसेहयम्,—इति पाठः प्रविभावि।

साचिणामनेकविधावयाद्यान् विभजते ब्रहस्यतिः,—
"साचिदैधे प्रभ्रतास्त ग्राह्याः साम्ये गुणान्विताः।
गुणिदैधे कियायुक्ताः साम्ये तु ग्रुचिमत्तराः"—इति॥
मनुरपि,—

"न हि तं प्रतिग्रह्णीयात् साचिद्वेधे नराधिषः। समेषु तु गुणोत्त्रष्टान् गुणिदेधे दिजोत्तमान्"—इति॥ यत्त कात्यायनेनोक्तम्,—

"माचिणां चिखितानाञ्च निर्द्धानाञ्च वादिनाम्।
तेषामेकोऽन्यणावादी भेदात् सर्वे न साचिणः"—इति॥
तत्र सर्वप्रव्देनान्यणावादिमहितानामेव बद्धनामसाचित्रसुक्षं,
न पुनः केवलानामिति सन्तव्यम्। श्रन्यणा, देधे बद्धनामिति वचनविरोधात्। साचिते विशेषान्तरमाह नारदः,—

"इयोर्विवद्तोर्थे दयोः सत्यु च साचिषु। पूर्वपचो भवेद् यस्य भावयेत् तस्य साचिषः ॥ श्राधय्यं पूर्वपचस्य यस्मिन्यवगाद्भवेत्।

विवादे बाचिणस्तच प्रष्टचाः प्रतिवादिनः"—इति ॥

श्रवीदाहरणम्। यवैकः चेत्रं प्रतिग्रहेण प्राप्य श्रुक्का त्यक्का सकु-टुम्बो देशान्तरं प्राप्तः। पुनरन्थेन सन्धं श्रुक्कञ्च। सोऽपि देशविश्ववा-दिना देशान्तरं सकुटुम्बो गतः। पुनस्तौ दावपि सिरन्तनकासा-प्रामो स्वट्तिसोशेन स्वकीयमागत्य चेत्रम्। श्रन्थोऽपि प्रतिश्वानीतेः

7

<sup>\*</sup> रतावनात्रभेव पकाते सर्वेषु एसतेषु । समतु, खकीयमागता क्षेत्र-मेकः प्रतिशानीते नथवर्षमास्थेन महा दक्तं मदीयमेर्वेतत् क्षेत्रम्,— इति पाठः प्रतिशानि ।

धर्मणालेन राजा महां दत्तं सदीयमेवेतत् चेत्रम्। अय चेकसेवं प्रतिज्ञाः—गतां नयत्रमांख्येन दत्तम्, एतस्य इस्ताद्ध्रमंपालेनेतत् चेत्रं क्रयेण ग्राहीता महां दत्तम्,—दित । सिन्त च दयोरिप वादिनोः माचिलः । तवेदमुक्तम्,—दयोर्तिवदतोरिष्टे—दित । अथमर्थः। यस्य विवदसानस्य पूर्वपचो भवेत् । पूर्वकान्तिकस्य दानस्य स्वलाहेत्तन् योवन्यादेन यः पन्नो भवेत् । तस्य माचिणः मभ्येः प्रष्ट्रच्या भवेयुः । अन्यत्रस्य साचिणञ्च । तेषामुत्तरकान्तदानमाचिणामसाचिपाय- वात् यदा पुनितरप्रतिज्ञाः, तदाऽर्थवंग्रेन एतस्य इस्तात् क्रीत्वा प्रम्यं दत्तात् पूर्वदानोपन्यामपचम्याधर्यमिकिञ्चित्वरत्वं भवेत् । तदाः प्रयात्रातिज्ञानानस्य माचिणः । पूर्ववादिनः पूर्वपचेऽधरीस्रते भवन्यत्त्वादनः,—दित । माच्यमन्तरेण ज्ञानोपायानाः नारदः,—

"अमाचिप्रत्ययास्वन्ये षड्वादाः परिकीर्त्तिताः।

उन्काइम्नोऽग्निदो ज्ञेयः ग्रस्तपाणिश्च घानकः॥

केग्नाकेणि ग्रहीतश्च युगपत्पारदारिकः।

कुद्दानपाणिर्विज्ञेयः मेतुभेत्ता ममीपगः॥

तथा कुठारपाणिम् वनच्छेत्ता प्रकीर्त्तितः।

प्रत्ययचिक्रीर्विज्ञयो दण्डपार्ष्यक्षत्ररः।

अमाचिप्रत्यया होते पार्ष्ये तु परीचणम्'—इति।

ग्रह्वानिष्विताविष । "नेग्रानेग्रियहणात् पारदारिक उस्का-इम्तोऽग्रिदम्धा ग्रम्वपाणिर्घातकः स्नोप्तहम्तञ्चोरः"--इति । साचि-निष्टपणोपमंत्रारपुरःमरं निष्वितनिष्टपणं करोति स्हस्यतिः,—

अञ्च, न प्रकृषाः, इति भतिन्म्चितमः।

"माचिणानेन" मिर्दिष्टः मञ्चालचण्निश्चयः ।

जिखितस्याधुना विध्न विधानसनुपूर्वगः ॥

स्वणदिनेऽपि धनेणे श्वानितः सन्तायते यतः ।

धानाऽखराणि स्रष्टामि पत्रारूदान्यतः पुरा ॥

देशाचारयुतं वर्षमाभपचादिष्टद्विमत् ।

स्वित्याचिलेखकानां दसाद्वं लेख्यमुख्यते ॥

राजलेखं खानकतं स्वद्वलिखितं तथा ।

लेखाद्व चिविधं प्रोक्तं विक्तमदत् दिधा पुनः।"—इति ॥

एतस्रयं दिविधेन संरक्षाति विश्वदः,—

"स्रोतिकं राजकीयञ्च लेखं विद्याद्विस्तचणम्"—इति । तयोरवान्तरभेदानास दक्ष्यतिः,—

'भागदानकयाधालसंविद्यायखणादिकिः। यप्तधा खौकिकं खेखं चिविधं राजवायतम्॥ भातरः संविभक्ता ये खक्ष्या तुर्श्र परस्परम्। कुर्वन्ति भागपचाणि भागलेखं तद्यति॥ भूमिं दला तु यत्पत्रं कुर्वन्॥ चन्द्रार्ककालिकम्। स्नाच्छेश्यमनाद्यायं दानसेख्यन्त् तदिदुः॥

<sup>🕈</sup> इत्थमेव पाठः सर्व्वतः। सम तुः, साच्चित्रामेषः,—इति पाठः प्रतिभाति।

वार्षासिकेऽपि,--इति सम्यान्तरे पाठः।

वित्तं नदऋधा एनः, -- इति का॰।

<sup>🛇</sup> सारूपानु,---इति शा०स०।

<sup>🎚</sup> ह ऋमेव पाठः सर्व्यंच । रूम तु, बुर्यात्,— इति पाठः प्रतिभाति ।

ग्टरचेत्रादिकं कीला तुख्यमूखाचरान्वितम्। पनद्वारयते यन क्रयलेखं तद्धते ॥ जङ्गमं खावरं बद्धं यत्र लेखं करोति यः। गोवांभोग्यक्रियायुक्तमाधिलेखान् तन्मतम् ॥ यामादिसमयात् कुर्यात् मतं लेखं परस्परम्। राजाविरोधिधर्माधिं संवित्यचं वदन्ति तत्॥ वस्त्राचिता कानारे चिखितं कुरते तु यत्। कमाणि ते करोमीति वासपचं तद्घते ॥ धनं रह्या ग्रहीला तु खयं कुर्याच कारयेत्। उद्घारपत्रं तत्रोत्रं ऋणलेखं मनीविभिः॥ दला भ्रम्यादिकं राजा तासपने पटेऽच वा। ग्रासनं कारयेत् धर्मे स्थानवंश्वादिसं<u>य</u>तम् ॥ श्रनाष्ट्रेद्यमनादार्थं सर्वभाव्यविवर्जितम् । चन्द्रार्क्षमकासीनं पुत्रपौत्रात्वयानुगम्॥ दातुः पाखियतुः १ स्त्रभै इर्तुर्नरकमेवच । षष्ठिवर्षसस्साणि दानच्छेदफलं लिखेत्॥ ससुद्रं वर्षमासादिधनाध्यचाचरान्वितम् । दानमेवेति चिखितं सन्धिविग्रह्लेखकैः॥

<sup>\*</sup> यत्तु,-इति ग्रह्मान्तरीयः पाठः समीचीनः।

<sup>ौ</sup> गोप्यं,—इति का॰।

<sup>|</sup> स्थानपञ्चादिकं यतम्,---इति भाः स॰।

पालयतः,—इति काः।

एवंविधं राजहतं ग्रामनं ममुदास्तम् ।
देशादिकं यस्य राजा चिखितन्तु प्रयस्कृति ॥
सेवाग्रीर्यादिना तुष्टः प्रमाद चिखितन्तु तत् ।
पूर्वे। त्तरिकयापाद निर्णयान्तं यदा नृपः ।
प्रदेशात् जयिने सेखं जयपनं तद्स्यते"—इति ॥

यन् पूर्वमुदाइतं, "लिखितं दश्यधा सातम्"—इति । तन्तु विश्वदं समातं\*, सौकिकस्य सप्तविधलात् राजपचस्य चिविधलात् । शासनसेकं, जयपचं दितीयं, राज्ञः शासनपचयोरेकीकरणे हतीयं द्रष्ट्यम् । विभिष्ठस्त तयोर्भेदमात्रित्य चातुर्विध्यमाइ,—

"ग्रामनं प्रथमं ज्ञेयं जयपत्रं तथाऽपरम्।
श्राजापत्रं प्रमादोत्यं राजकीयं चतुर्विधम्"—इति ॥
ग्रामनजयपत्रे पूर्वसुदाद्वते। तत्र ग्रासने विग्रेषमाद्य याज्ञवसकाः,—

"दवा भूमिं निवन्धं वा क्वता लेखान्तु कारयेत्। श्रागामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः"—दिति॥ श्रव निवन्धो वाणिज्याधिकारिभिः प्रतिवर्षे प्रतिमासञ्च किञ्चि-द्धनमस्मे ब्राह्मणायास्थे देवताये वा देयमित्यादि प्रभुसमय-

<sup>\*</sup> समन्वितं,—इति प्रा॰ स॰। मम तु, सम्पन्नं,—**इति पाठः** प्रतिभाति।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । सम तु, खाजाप्रसादवत्रयोरेकीकश्योग,— इति पाठः प्रतिभाति ।

लभ्योऽर्थः। श्रम यद्यपि धनदाहलं वाणिज्यादिकत्तुः, तथापि निवन्धकत्तुरेव पुष्यः तद्देशेनैव तत्प्रदक्तेः । व्यामोऽपि.—

> "राज्ञा तु खयमादिष्टः मन्धिवियक्षेत्रेषकः। ताखपट्टे पटे वाऽपि प्रसिखेद्राजज्ञामनम्। किथाकारकमन्त्रसं समासार्थकियाऽन्त्रितम्"—इति ॥

कियाकारकयोः मन्नभो यसिन् ग्रामने, तत्त्रथोक्तम् । समान् मःर्थकियाऽन्तितंः मङ्गिप्तायं, कियया मनकियया समन्त्रितित्वर्थः। तत्र लेखनीयार्थमात्र याञ्चवस्त्यः.—

"विश्विदातानी वंश्वानातानं च महीपतिः। प्रतिग्रहपरीमाणं दानभेदोपवर्णनम्"—इति॥ व्यामोऽपि,—

"सवर्षमासपचार्र्नृपनामोपलचितम् । प्रतिग्रहौढजात्यादिसगोजन्द्वाचारिकम् ॥ व्यानं वंशानुपूर्वञ्च देशं ग्राममुपागतम् । जान्त्राणांस्त तथैवान्यान्यानधिकतान् लिखेत् ॥ सुदुम्बिनायका यस्य दूतवैद्यमहत्तराः । ते च चण्डालपर्यन्ताः सर्वान् धन्नोधयित्रिति ॥ मातापिचोरात्रानश्च पुष्णायासुकसूनवे ।

<sup>\*</sup> तदुह्रिशेनैव तदुह्श्य प्रश्तेः — इति प्रा॰ . मम तु. तद्वर्शनेव तत्त्रश्तोः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ं</sup> तंश्रयान्यञ्चं च,—इति का∘

दत्तं सयाऽसुकीयाय दानं सत्रह्मचारिणे''-इति ॥ श्रपरसपि विभेषं सएवाइ,-

"सिन्नियं प्रमाणञ्च खहमाञ्च लिखेत् खयम्। गतं भेऽमुकपुचस्यायमुकस्य भिरापतेः॥ सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नृपाणां काले कास्रे पासनीयो भवद्भिः"। सर्वानेतान् भाविनः पार्थिवेन्द्रान् श्वयोश्वयो याचते रामचन्द्रः"—इति।

अयपने विशेषमाह वासः,—

"व्यवहारान् खयं दृद्धा श्रुला वा प्राष्ट्रिवाकतः। ष्रयपत्रं ततो दद्यात् परिज्ञानाय पार्थिवः॥ ष्रञ्जमं खावरं येन परीच्याप्यात्मसात्कतम्। नानाऽभिभापसन्दिरधे यः वय्यक् विषयी अवेत्॥ तख राज्ञा प्रदात्यं अयपत्रं सुलेखितम्। पूर्णान्तरिक्यापादं प्रभाषं तत्यरीचणम्॥ भिगदं स्थितियास्थञ्च यथा सन्यविनिश्चितम्।

<sup>\*</sup> स्तरवन्तरं, तस्त्रे राजा अदातयं जयम चं स्त्रेखितम्। पूर्वपूर्व-व्रियायुक्तं भ्रमायं तत्त्ववेदिभिः,—इत्ययं स्त्रोकः का॰ भ्रा॰ एक्तक-योर्टभ्यते।

<sup>†</sup> इत्यमेव सर्वेत्र पाउः। सभ तु, पूर्वेशिशक्रियागरं,—इति पाठः प्रतिभाति।

एतत् सर्वं सङासेन जयपचे विलेखयेत्''—इति ॥ वसिष्ठोऽपि,—

"प्राद्धिवाकादिहस्ताङ्क सुद्धितं राजसुद्ध्या। सिद्धेऽर्षे वादिने दद्याच्ययिने जयपत्रकम्"—इति॥ जयपत्रभेदसाह कात्यायनः,—

''श्रनेन विधिना लेखं पश्चात्कार्यं विद्र्ष्धाः। तिरस्कारिकया यत्र प्रमाणेनैव वादिना॥ पश्चाःकारो भवेत्तत्र न मर्वामु विधीयते। श्रन्यवाद्यादिहीनेभ्य दतरेषां विधीयते॥ हत्तानुभावामन्दिग्धं तत्त स्थाद्राजपत्रकम्''--दिति॥

"त्राज्ञाप्रज्ञापनापये दे विसष्टेन दिशते। सामनेष्यय सत्येषु राष्ट्रपालादिनेषु च॥ कार्य्यमादिक्यते येन तदाज्ञापयमुच्यते। पद्यत्तिक्पुरोहिताचार्यमामान्येक्तर्हितेषु तु। कार्य्यं निगद्यते येन पदं प्रज्ञापनं यतः।"—इति॥ जानपदमपि पत्रं पुनर्यासेन निकृषितम्,—

त्राज्ञापनापनयोर्जनणमाह वसिष्ठ:.--

"लेखं जानपदं लोने प्रमिद्धस्थानलेखकम्।

<sup>&</sup>quot; इत्यमेव पाठः खर्वत्र । सम तु, इन्तार्फ्न,—इति पाठः प्रतिभाति । † खत्तानुवादसंखिद्धं, - इति का॰।

<sup>।</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, मतम्, - इति पाठः प्रतिभाति ।

राजवंशकमयुतं वर्षमासार्थवासरै: ॥

पित्रपूर्वं नामजातिज्ञातिकर्णिकयोर्जिखेत् ।

द्रव्यभेदप्रमाणञ्च वद्भिञ्चोभयसमाताम् "-दिति ॥
वसिष्ठोऽपि,--

"कालं निवेश्वं राजानं खानं निवसनं तथा।
दायकं ग्राह्मकं चैव पित्नामा च संयुतम्॥
जातिं गोवञ्च श्राखाञ्च द्रव्यमाधिं ससङ्घकम्।
सद्भिगाह्मकहस्तञ्च विदितार्था च साचिणौ"-द्रति॥
ग्राह्मकहस्तनिवेशनप्रकारमाह याज्यवस्त्यः,--

"समाप्तेऽर्चे ऋणी नाम खहस्तेन निवेशयेत्। मतं मेऽसुकपुत्रस्य यत्पत्रीपरि लेखितम्"--इति॥ ऋणिवत् साचिभिरपि खहस्तिवेशनं कर्त्तव्यमित्वाह सएव,-

"माचिण्य खहसीन पित्नामकपूर्वकम् । श्रवाहममुकः माची लिखेयुरिति ते ममाः॥ उभयाभ्यर्थितेनैव मया श्चमुकसूनुना। लिखितं श्चमुकेनेति लेखकस्वन्ततो लिखेत्"--इति॥

पूर्वं चौकिक चिषितन्तु १ टहस्पतिना सप्तविधनं दर्शितं, व्यासस्त प्रकारान्तरेणाष्ट्रविधनमार,—

<sup>\*</sup> वर्षमासार्द्धवासरैः,-इति का॰।

<sup>ो</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, पिटपूर्वे नाम नाति धनिकार्यिक-यानिखेत्.—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>🛊</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । सम तु, निवेध्य,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>👌</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, लिखितस्य, — इति पाठः प्रतिभाति।

"वीकरश्व\* खद्दस्य तथोपगतमंत्रितम् ।
श्राधिपवं चतुर्थं तु पद्ममं कथपचकम् ॥
षष्ठम् खितिपवाख्यं अप्तमं सिश्मियकम् ।
विग्रद्धिपचकं चैव श्रष्टधा खौकिकं स्थतम्"--इति ॥
तेषां खचणगुच्यते । तच संग्रकारः,-"चौकरं नाम खिखितं पुराणैः पौरखेखकैः ।
श्रिथिप्रव्यर्थिनिर्दिष्टं यथासक्षवसंख्वतैः ॥
सकीयैः प्रतिनामाचैर्पिप्रव्यर्थिसाखिणाम् ।
प्रतिनामभिराकान्तं पत्रं प्रोक्तं खद्दस्वत् ।
स्वष्टावगमसंथुकं यथास्यत्युक्तस्वप्रम्"--इति ॥
कात्यायनः । "पावकेन खद्दतेनं चिखितं ग्राहकेनाश्रुपगतं सिक्कागुपगताः विद्वेयम्"। नारदः,--

"माधिकृता तु यहू यं प्रयुक्तं तत् स्थतं बुधैः । धक्तव कियते लेख्यमाधिपवं तदु श्वते"—६ति ॥ मन्याधिलेख्ये विभेषमास प्रजापितः,— "धनी धनेन तेनैव परमाधिं नचेद् यदि । स्वता तदन्याधिलेख्यं पूर्वं वाऽस्य समर्पयेत्"—इति ॥ पितामसः,—

"भीते अधप्रकाषार्थं द्रव्ये यत् कियते कचित्।

<sup>\* &#</sup>x27;चौकर' छाने, 'चीरक'—इति घळते का॰ प्रस्तके। यवं मरच।
† इत्थमेव पाउः वर्केत्र। मस तु, पारकेल खड़सीन वा,—इति पाउः
प्रतिमाति।

विक्रेचनुसनं केतुर्ज्ञयं तत् क्रथपचकम् ॥

पुरःसरश्रेणिगणा यच पौरादिकस्थितिः ।

तिसञ्जर्थन्तु यसेखां तङ्गवेत् स्थितिपचकम् ॥

उत्तमेषु ममस्तेषु श्रभिग्रापे समागते ।

हत्तानुवादलेखां यत् तञ्ज्ञेयं सन्धिपचकम् ॥

श्रभिग्रापे समुत्तीर्णं प्रायश्चित्तं कृते अनैः ।

विश्वद्विपचकं ज्ञेयं तेभ्यः साचित्रमन्वितम्"—इति।

श्रम्यद्पि लेख्यमाइ कात्यायमः,—

"सीमाविवादे निर्णीते सीमापत्रं विधीयते"-इति। याज्ञवन्त्योऽपि,-

"दलणं पाटयेत् पत्रं श्रुद्धौ चान्यत्तु कारयेत्" - इति । लेखास्य प्रयोजनमात्र मरीचिः, -

"खावरे विक्रवाधाने विभागे दानएवंच ।
प्रतिग्रहे च कीते च नालेखा चिद्धाति किया"—इति ।
जियानभिज्ञस्त्रन्येन लेखयेदित्याच नारदः.—

"श्र विपित्र खणी यः खात् लेखयेत् खमतन्तु सः।

साची वा साचिणोऽन्ये वा सर्वसाचिसमीपतः"—इति।

पचनापादौ पचान्तरं लेखामित्यार याज्ञवस्त्यः,—

<sup>\*</sup> तेथ्योऽसाच्चिसमन्वितम्,—इति ग्रा॰।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत्र । सास्ती वा सास्तिकाइन्येन,—हित यमान्तरी-यस्त पाठः समीचीनः ।

"देशान्तरखे दुर्लेखे नष्टे स्टि इते तथा। भिन्ने इर्थेऽथवा किन्ने लेख्यमन्यनु कारयेत्"—इति। यद्य नारदेनोक्तम्,—

"लेखे देशान्तरे त्यसे शीर्ण दुर्लिखिते हते। स्तरालकालकरणसमतोदृष्टदर्भनम्"—इति।

तद्भनदानोद्यतऋणिकविषयम् । लेख्यपरीचामार इस्ट्रुष्ट-स्पतिः,—

"चिविधसापि लेखास आन्तिः सञ्जायते यदा। च्हणिसाचिलेखकानां इस्तात् संग्रोधयेत्ततः"—इति। कात्यायनः,—

"राजाज्ञया समाह्य यथान्यायं विचारयेत्। लेखाचारेण लिखितं साच्छाचारेण साचिणः॥ वर्णवाच्यिकयायुक्तमसन्दिग्धस्पुटाचरम्। श्रहीनकमचिक्तञ्च लेखां तत्सिद्धिमापुयात्"—इति। लेखाख प्रामाण्यस्य सिद्धिमाह सएव,—

"लेखं तु दिविधं प्रोतं खहसान्यक्ततं तथा। श्रमाचिमताचिमच मिद्धिर्देशस्थितेस्तयोः"-इति। देशस्थितिर्देशाचारः। खहस्तकते विशेषमाह याज्ञवस्त्यः,— "विनाऽपि माचिभिर्लेखं खहस्तत्विखितं तु यत्।

तत्प्रमाणं स्रतं वर्षे बसोपाधिकतादृते"—इति ।

<sup>\*</sup> दृष्टदर्शनम्, - इति शाः। सतन्तत्वालहरणमसतो ह्रष्ट्रदर्शनम्,---इति ग्रह्यामारोयः पाठन्तु रामीचीनः।

पर्इस्तकते विशेषमा सम्ब,--

"वादिनामभ्यनुज्ञातं लेखकेन घषाचिकम् । लिखितं धर्वकार्येषु तत्रमाणं स्रतं बुधैः"-इति । श्राधिपत्रे नारद श्राह,—

"देशाचाराविरुद्धं यत् वक्षादिविधिलचणम्। तत्रमाणं स्टतं लेख्यमविलुप्तकमाचरम्"—दति। लेख्यदोषमाच कात्यायनः,—

"खानभ्रष्टाः मकान्तिखा मन्दिग्धालचणचुताः। तोयमंखापिता वर्णा कूटलेखां तदा भवेत्॥ देशाचारविरुद्धं यत् मन्दिग्धं क्रमवर्जितम्। कृतमखामिना यञ्च माध्यहीनञ्च दुर्थात"—दृति। द्वारीतोऽपि,—

"यच काकपदाकीणं तम्नेखं कूटतामियात्। विन्दुमाचाविद्यीनं यत् महितं महितञ्च तत्"—इति। इष्टस्पतिः.—

"दूषितो गर्हितः साची यनैकोऽपि निवेशितः। श्रूटलेखान्तु तत्माञ्चलेखको वाऽपि तदिधः॥ सुमूर्ष्धनलुभाक्तंसोन्मन्त्रयसनातुरैः। तत् सोपाधिवसात्कारकतं लेखां न सिद्धाति॥ श्रूत्युक्त्वलं चिर्ह्यतं मिलनञ्चाल्पकालिकम्। भग्नोत्सृष्टाचरयुतं लेखां कूटलमाप्रुयात्"—इति। नारदोऽपि,— "मत्ताभियुत्रम्तीवास्त्रवस्तात्स्तात् यत् । तद्रमाणं सिम्बतक्षयोपाधिकतं तथा"—इति । कात्यायनोऽपि,—

"माचिदोषात् भवेद्रग्धं पत्रं वे लेखकस्य वा । धनिकस्मापि वे दोषात् तथा वा ऋणिकस्य च"—इति । दोषोद्गावियद्वन् मएवाइ,—

"प्रमाणस्य चि ते दोषाः विकायासे विवादिनः।
गूढाः सुप्रकटाः मध्यैः कार्य्ये ग्रास्त्रप्रदर्भनात्"—इति॥
उद्घावनप्रकारांश्च सएवाच,—

"माचिलेखनकर्तारः कूटतां यान्ति वादिनः।
तथा दोषाः प्रयोक्तया दुष्टे लेखां प्रदुष्यति ॥
न लेखकेन लिखितं न दृष्टं साचिभिस्तथा।
एवं प्रत्यर्थिनोक्तेन कूटलेखां प्रकीर्त्तितम्॥
तथ्येन हि प्रमाणं तु दूषणेन तु दूषणम्।
मिथ्याऽभियोगे दण्डाः खात् साधार्थादपि हीयते"—इति।
प्रनन्तरभाविराजकत्यमाह वहस्यतिः,—

"तथ्येन हि प्रमाणं तु दूषणेन तु दूषणम्। एवं दृष्टं नृपस्थाने यस्मिन् तद्धि विचार्य्यते ॥ विस्टम्थ ब्राह्मणेः माद्धें वकृदोषाच निश्चितम्"—इति ।

<sup>्</sup>रं इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र । सस तु, भवेद्दुर्छं,—इति पाठः प्रतिभाति । । इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र । सम तु, ये देखाः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

न्त्राह सएव,—

"दातुर्लेखे महम्मन् चिणिको यदि निक्नुते । पत्रस्थमाचिभिवांऽपि लेखकस्य मतेन च"—दित । निय्ययं कुर्व्यादिति शेषः। मन्दिग्धलेखे निर्णयमा च्याज्ञवल्काः,— "मन्दिग्धलेखागुद्धिः स्थात् खहस्त्रलिखितादिभिः। युक्तिप्राप्तिकयाचिक्रसम्बन्धागमहेतुभिः"—दित । नारदोऽपि,—

"यत् याचिमंग्रये लेखे सतास्तकते कचित्।
तत् खदस्तियाचिक्नप्राप्तियुक्तिभिरुद्धरेत्"—दृति।
वहस्यतिर्पि,—

"विविधस्यास्य लेखास्य भान्तिः सञ्जायते यदा । स्रिणमाचिलेखकानां इस्तात्संग्रोधयेत्ततः"- इति । कात्यायनः,—

"त्रय पञ्चलमापने लेखने यह माचिभिः।

तत् खहमादिभिमेषां विश्वधीत न मंश्रयः॥

ऋणिखहम्तमन्दे हे जीवतो वा स्टतस्य च।

तत् खहम्तकतेरन्यैः पविर्नेखविनिर्णयः॥

ममुद्रेऽपि यदा लेखे स्ताः मर्वे च ते स्थिताः।

निखितं तत् प्रमाणं तु स्टतेस्विपि हि तेषु च"—इति

विष्युरपि,—

"यवर्णो धनिको वाऽपि माची वा लेखकोऽपि वा। चियते तच तमेखां तत्वहरूः प्रमाधयेत्"--इति। निराकरणे व्यवस्थितानि साधनान्याह कात्यायनः,—
"लिखिते लिखितं नैव सं साची साहिनिहरेत्।
कूटोकौ साचिणो वाक्यात् लेखकस्य च पत्रकम्॥
श्राद्यस्य विकटस्यस्य वक्कतेन न याचितम्।
ग्राद्धर्णगद्भया तत्तु लेखां दुर्वलतामियात्॥
लेखां विंग्रतमाऽतीतमदृष्टात्रावितञ्च यत्।
न तत्सिद्धिमवाप्नोति निष्ठत्वपि हि साचिषु॥
प्रयुक्ते ग्रान्तिलाभे तु लिखितं यो न दर्भयेत्।
न वाच्यते च च्हणिकं न तत्सिद्धिमवाप्नुयात्"--दिति।
नारदोऽपि,--

"योऽशुतार्थमदृष्टार्थं यवहारार्थमागतम्। न लेखं मिद्धिमाप्नोति जीवत्खपि हि माचिषु॥ म्हताः खुः माचिणो यत्र धनिकर्णिकलेखकाः। तद्यपार्थं लिखितं च्छणताचेश्वराश्रयात्?॥ श्रदृष्टाश्रावितं लेखं प्रमीतधनिकर्णिकम्।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सळेच। मम तु, न,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>ि</sup> इत्यमेव पाठः सळ्व । सम तु, श्वाज्यस्य,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । मम तु, शुष्कार्णप्रद्वारा, — इति पाठः प्रति-भाति ।

<sup>े</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । ऋते लाधेः स्थिरात्रयात्,—इति ग्रन्थाः नारीयस्तु पाठः समीचीनः।

त्रतयालयकञ्चेद वक्त कालं न शिह्यति"—दति । लेखारानेरपदादमार रहस्यतिः,—

"उन्मत्तजद्रम्कानां राजभीतिप्रवासिनाम्। श्रप्रगन्त्रभयात्तांनां न खेखां द्यानिमाप्रुयात्"—दति। लेखाग्रुडिप्रकारमात्र नारदः,—

"दर्शितं प्रतिकालं यत् तथा तः श्रावितं च यत्। न लेख्यमिद्धिः भवंत्र ऋणिव्यपि हि साचिषु"॥ कात्यायनोऽपि,--

"निर्देश प्रियतं यसु केखं तिसिद्धिमाप्नुयात्। यथादृष्टे स्फुटं दोषं नोकतान् च्हणिको यदि॥ ततो विंगतिवर्षाणि कीतं पत्रं स्थितक्षवेत्। गक्तस्य मिन्धावर्था यस्य लेख्येन भुज्यते॥ वर्षाणि विंगतिं यावत् तत्परं दोषवर्जितम्। श्रय विंगतिवर्षाण्यधिकं भुक्तिः सुनिश्चिता॥ न लेख्येन तु तत्सिद्धं लेख्यदोषविवर्जितम्। सीमाविवादे निर्णीते सीमापत्रं विधीयते॥ तस्य दोषाः प्रवक्तव्या यावदर्षाणि विंगतिः। श्राधानमहितं यत्रं स्टणं लेखं निवेगितम्॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत्र । जेखं सिध्यति सर्वत्र स्रतेष्वि च साद्यिष्, इति ग्रज्यान्तरीयन्तु पाठः समीचीनः ।

पं पर्न, -इति स॰ ग्रा॰।

मृतः साची प्रमाणन्तु खन्पभोगेषु तदिदुः।
प्राप्तं वाऽनेन चेत् किञ्चिदायञ्चात्र निकृषितम्॥
विनाऽपि सुद्रया लेखं प्रमाणं मृतमाचिकम्।
\*यदि लस्थं न चेत् किञ्चित् प्रज्ञप्तिशं कृता भवेत्।
प्रमाणमेव लिखितं मृता यद्यपि साचिणः "--दिति।

लेखानां मिथोविरोधे बाध्यबाधकमाह बामः। "खहस्तका-ज्ञानपेतं समकालं पश्चिमं वा तत्र राजकृतं प्रुप्तम्"--दृति। साजाद्यसभवे हारीतः,--

"न मयैतलातं पत्रं क्रूटमेतेन कारितम्। श्रधरीकृत्य तत्पत्रमर्थे दिखेन निर्णयः"--इति। प्रजापतिः,—

"खनामगोत्रेसत्तु स्वं रूपं लेखं कचिद् भवेत्। त्राग्रहीतधने तत्र कार्यो दियेन निर्णयः"--इति। क्राह्मदानासमयें प्रति याज्ञवस्त्यः,--

"लेखासा पृष्ठे विलिखेत् दला तदृणिको धनम्। धनिकोपगतं दद्यात् खहस्तपरिचिक्कितम्"--इति। लेखादोषमनुद्धरतो दण्डमाह कात्यायनः,--"कूटोक्तौ साचिणां वाकां लेखकस्य च पत्रकम्।

"कूटोको साचिणां वाक्यं लेखकस्य च पत्रकम्। न चेत् शुद्धं नयेत् कूटं स दायो दण्डसुत्तमम्"--इति।

<sup>\*</sup> गास्ययं स्नोकः स० प्रा० पुन्तक्षयोः ।

माचिएां वाक्यं लेखकच्य च प्रति कृटोकौ उक्तविधां यो वादी भूटश्राद्धं न नयेत्, म उक्तसमाहमं दण्द्य दत्यर्थः। स्थावरादौ तु विग्रवसाह मण्य,--

"स्वावरे विक्रयाधाने लेखं कृटं करोति यः। श्रमस्यगावितः कार्या जिङ्गापाण्यङ्चिवर्जितः"॥ श्रम्यत्वेखावारके याते नेखागमनकारणसुद्भावनीयमित्याः व्यामः.--

"पञ्चाद्यस्य कृतं लेख्यमन्यइम्ते प्रदृश्यते । स्रवण्यं तेन वक्तव्यं पचस्यागमनं ततः"--दिति । नारटोऽपि,--

लेखं यचान्यनामाङ्गं वाद्यन्तरकृतं भवेत् । विद्यत्य वैपरीत्यं तसर्वेरागमहेत्भः"- दति । दति लेखप्रकरणम ।

नि वितोपमं हारपुर: मर्भु कि मुपक्रमते छहस्पति: -"एतदिज्ञानमाख्यातं माचिणां निष्वितस्य च ।

<sup>•</sup> इत्यमित पाठः सर्व्वत्र । समतु, चन्यलेखी चन्यकरं याते,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>†</sup> इत्थमेव प्राठः सब्बेच । सम तु, विविध वै परीच्यम्,— इति पाउः प्रतिभाति ।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सळेच । समातु, रतिह्यानसाख्यातस्, — इति पाठः प्रतिभाति !

भाग्यतं स्थावरप्राप्तेर्भुकेश विधिरुचिते"--इति । तत्र स्थावरप्राप्तिनिभिक्तानि भएवाइ,--

"विद्या क्रयवन्धेन" शौर्यभार्याऽन्यागतम्। सपिण्डस्थाप्रजस्थांग्रं स्थावरं सप्तधोत्यते"— इति। नारदोऽपि,—

"लक्षं दानकियाप्राप्तं शोर्थं वेवाहिकं तथा। बात्थवादप्रजाच्जातं षिष्ठिधसु धनागमः"—इति। श्रागमपूर्वकसेव भुक्तेः प्रामाण्यमित्याह हारौतः — "न मुलेन विना शाखा श्रन्तरीचे प्ररोहति। श्रागमसु भवेन्यूनं भुक्तिः शाखा प्रकौर्त्तता"—इति। नारदोऽपि,—

"श्रागमेन विशुद्धेन भोगोयाति प्रमाणताम्। श्रविशुद्धागमोभोगः प्रामाण्यं नेव गच्छति"—दति । श्रागमवद्दीर्घकाखलादिकमपि भुक्तेः प्रामाण्यकारणमित्याद्द नारदः,—

"श्रागमोदीर्घकालश्च विच्छेदोपरवोधितः । प्रत्यर्थिमनिधानश्च पञ्चाङ्गोभोग दखते"—इति । श्रन्यतराङ्गस्य वैकस्ये भोगस्य प्रामाण्यं नास्तीति श्राह नारदः,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । मम तु. क्रयलब्धेन,—इति पाठः प्रतिभाति ।
† इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । निष्कित्रोऽत्यस्योच्भितः,—इति ग्राह्यानाः
सीयपाठक्तं सम्यकः ।

भोगक्क नापदिशेन विज्ञेयः म तु तस्करः '-इति । भोगक्क नापदिशेन विज्ञेयः म तु तस्करः '-इति । भात्यः यने ऽपि.--

"प्रणष्टागमलेखेन भोगाक्देन वादिना ।
कालः प्रमाणं दानञ्चाकीर्सनीयाधिसंसदि" दिते ।
पञ्चाङ्गेषु विप्रतिपन्ती साधनीयमित्याह संग्रहकारः,—
"सुक्षिप्रसाधने सुख्याः प्रथमन् हषीवलाः ।

ग्राभण्यः चेत्रमामन्तास्तसीमापतथः क्रमात् ॥

लिखितं साचिणोभुक्तिः कियाः चेत्ररहादिषु । श्वागमे क्रयदानादौ प्रत्याखाते चिरक्तने — इति ।

क्रयदानादावागमे प्रतिवादिना प्रत्याखाते मति निष्कितमा-

चिभुनयः कियाः प्रमाणम् । भुक्तेर्भेद्भाइ कात्यायनः,-

"सुतिस्तु दिविधा प्रोता सागमाऽनागमा तथा।

त्रिपुरुषी खतन्त्रा तु भवेदन्या तु बागमा"-इति ।

पुरुषत्रयानुगता भुतिरागमानुपन्यासेऽपि प्रमाणम् । खन्या तुः भुतिरागममहितेव प्रमाणम् । एतदेव\* दृष्ट्यातिः,—

> "भुक्तिस्तेपुरुषी यत्र चतुर्षे सम्प्रवर्त्तिता। तद्भोगः स्थितरां याति न एक्केदागमं क्रचित्॥ श्रनिषिद्धेन यहुकं पुरुषेस्त्रिभिरेव तु। तत्र नेवागमः कार्या भुक्तिस्तिपुरुषी यतः"॥

"तच नेवागमः कार्या भुक्तिस्तच गरीयमी"-इति वा पाठः

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत । सम तु. एत्वेवाइ, - इति पाठः प्रतिभावि

चिप्रवभोगेन षष्टिमंतसरादयः उपलच्छन्ते। श्रतएव व्यासः,"पूर्वाणि विंगति भुक्ता खामिनाऽव्याहता मती।
भुक्तिः मा पौर्षी ज्ञेया दिगुणा च दिपौर्षी॥
चिप्र्षी चिगुणिना तच नान्वेय श्रागमः"—इति।
व्हस्मतिनंत्रतिमंतसरानुपलचयित,—

"पितामहो यस जीवेक्जीवेस प्रिप्तामहः ।

विंग्रत् ममा या तु भुक्तिः मा भुक्तिर्याहता परैः ॥

भुक्तिः मा पौरुषी द्वेया दिगुणा च दिपौरुषी ।

विपौरुषी च विगुणा परतः सा चिर्न्तनीः "—दित ।

स्रायम्नरे पञ्चविंग्रद्धांणि पौरुषोभोग दत्युक्तम्,—

"वषांणि पञ्चविंग्रन् पौरुषोभोग उच्यते"—दित ।

यदि विंगतिवर्षः पौर्षःभोगः, यदि वा चिंगदर्षः, पञ्चचिंग-दर्षे वा, मर्वथाऽपि चिपुरुषभोगेन तत्करणयोग्धः कालउपस्रद्यते । स्रत्यव कात्यायनः,—

> "स्मार्त्त काले किया भृमेः सागमा भृकिरिष्यते । श्रमार्त्ते (नृगमाभावात् कमात् विपुक्षागता"—इति ।

त्रन्गमाभावादिति योग्यानुपन्ध्यभावेन त्रागमाभावनिश्चया-मभवान्। एतदुकं भवति । सार्णयोग्ये पञ्चागद्धिकगतवर्षपर्यन्ताती-नकानमध्ये पारश्चा भुकिस्बेतत्सारप्रमाणावगममृनेव खले प्रमाणम्।

इत्यमेत्र पाठः मर्वत्र । तथाणि,—इति ग्रह्मान्तशैयपाठन्तु सम्यक्। त्रिंशसमायान्तु भृत्ती,—इति शा० । स्याचिरमत्नी,—इति का॰ ।

तन्त्रूसमागमाभावाद् "योग्यानुपस्थ्या बाध्यमानतात् । स्वरणायोग्ये पुनः पञ्चाप्रद्धिकप्रतवर्षातीतकास्तात् प्राचीनकासे प्रारच्या ख-कासदार्थ्याविषतागममूस्तिका विनाऽपि मानान्तरागतभागममूस्तां खले प्रमाणिमिति । श्रक्षार्त्तेऽपि कासे श्रनागमस्यतिपरम्परायां मत्यां न भोगः प्रमाणम् । श्रतएव नारदः,—

"श्रनागमन्तु यो शुङ्को बद्धन्यब्दश्रतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत् प्रथिवीपतिः"—इति ।

निश्चितानागमः सभोगस्तेनैव दर्शितः,—

"श्रन्यासितं सतन्यसं बसावष्टश्याचितम् ।

श्रप्रत्यचं च यहुत्रं षडेतेऽष्यागमं विना"—इति।

श्रन्यासितं श्रन्यसे दातुमिपतम्। स्तमास्तम्। न्यसं निचित्रम्। बसावष्ट्यं राजप्रसादादिबस्तावष्टसेन भुक्तम्। याचितं परकौय-मसङ्काराद्यर्थमानीतम्। सम्नर्त्तीऽपि,—

"या राजकोधलोभेन हलान्यायेन वा हता। प्रदत्ताऽन्यस्य तुष्टेम न सा सिद्धिमवापुर्यात्"—इति। यनु हारीतेनोक्तम्,—

"श्रन्यायेनापि यद् भुक्तं पित्रा पूर्वत्रै स्तिभिः।

न तत् भकां पराइतुं क्रमात् चिपुरुवागतम्"--इति ।

एतच श्रन्यायेनापि भुक्तमास्त्मग्रक्यम्, किं पुनर्न्यायेन भुक्तमित्येतत्परम् । श्रायनविरोधे भुक्तेरप्रामाण्यमास दस्स्वतिः,—

"यस्य चिपुरुषी भुक्तिः पारम्पर्यक्रमागता ।

<sup>\*</sup> तन्त्र्यमगामभावाद्,—इति शार् ।

न सा चालियतुं प्रक्या पूर्विकाच्छासनादृते"—इति । यनु पितामहेनोकम्.—

"खहस्तादागमपदं तसान् नृपशासनम् । ततस्त्रीपुरुषो भोगः प्रमाणान्तर्मिथते \* "—इति ।

तत्रवाचपरणरया तत्रमिद्धा निश्चितागमभोगविषयम्। सत्य-विच्छेदे<sup>†</sup> सागमा भुक्तिः प्रमाणमित्याच रुच्च तिः,—

"भुक्तिर्वज्ञवती ग्रास्ते ह्यविच्छित्रा चिरन्तनी। विच्छित्राऽपि हि सा जेया या तु पूर्वप्रसाधिता"—इति। चिरन्तनायाः भुकेः कचिद्पवादमाइ याज्ञवस्त्यः,—

"योऽभियुक्तः परेतः स्थात् तस्य स्टक्षी तसुद्धरेत्। त तच कारणं भुक्तिरागमेन विना कता"—इति। नारदोऽपि,—

"त्रयारूढिविवादस्य प्रेतस्य व्यवशारिणः। पुत्तेण मोऽर्थः ग्रोधाः स्थास तङ्गोगान्त्रवर्त्तयेत् !"--इति। त्रमुद्धारे विभियुत्तस्येव दण्डो न तत्पुत्तादेः। तदुत्रं स्वत्यस्तरे,-"त्रागमस्त कृतो येन स दण्डास्तममुद्धरम्।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, प्रमाणतरमिखते,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ौ</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । सम तु, सत्यपि विष्टेरे,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>!</sup> तद्भीगमात्राद्धेतीर्थवद्यारं न निवर्त्तयेदिखर्थः। न तं भौनोनिव-र्त्तयेत्,—इति ग्रस्थान्तरीयः पाठः।

भ तत्त्वतस्त्रत्त्वतो वा भोग्यपानिस्तयोर्पि"--इति । एतदेवाभिग्रेत्य कात्यायन श्राइ,--

"श्राहर्का युक्तभुक्तेंऽपि केख्यदोषान् विग्रोधयेत्।
तत्तुतो भुक्तिदोषां केख्यदोषां नाप्तुयात्"—इति।
चिपुर्षेषु व्यवस्थितं साधकं क्रमेण दर्भयति नारदः,—
"श्रादौ तु कारणं भुक्तिमध्ये भुक्तिन्तु सागमा।
कारणं भुक्तिरेवेका सन्तता या चिर्मानी"—इति।
श्रवरार्थन्तु संग्रहकारेण दर्भितः,—

"क्रतागमखोक्तकाले सुक्षेष्ठ प्रभुरागमः ।
तखेवाथ हतीयस प्रभुर्भुक्तिस्तु सागमा ।
सुक्तियां सा चतुर्थस प्रमाणं सन्तता महत् ।
परित्यक्तागमा सुक्तिः केवलैव प्रभुर्मता"—इति ।
कचित् सुक्रेरेव प्रावस्थितिराभ्यामित्याच कात्यायनः,—
"र्थ्यानिर्गमनदारे जसवादः दिमंत्रये ।
सुक्तिरेव तु गुर्वी स्थात् प्रमाणेव्यिति निश्चयः" -इति ।

"विद्यमानैऽपि सिखिते जीवत्खपि हि साचिषु । विशेषतः स्थावरेषु यस भुक्तं न तत् स्थिरम्"--इति । सम्बन्तिऽपि,--

मारदोऽपि,---

<sup>#</sup> युक्तभुक्तेऽपि,-इति भाः।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> प्रभुर्भितः स्कुटाममा, — इति का॰।

"त्यज्यमाने रहत्तेचे विद्यमाने तु राजिन । भुक्तिर्यस्य भवेत्तस्य न लेखां तत्र कारणम्"--इति । एतच्च लेखावैयर्थ्यकयनार्थसुक्तं, न पुनर्भीकृः स्वामिलप्रतिपाद-नार्थम् । तस्य भोगमात्रेण स्वामिलाभिद्धेः । श्रपद्वारेणापि भोगस-भवात् । श्रतएव कात्यायनः,--

"नोपभोगे बलं कार्यमाहर्जा तत्सुतेन वा।
परास्तीपुरुषादीनामिति धर्मा व्यवस्थितः"--इति।
यन्तु याज्ञवस्कोनोक्तम्,—
"पण्यतोऽत्रुवतो भूमेर्हानिर्विंगतिवार्षिकी।
परेण भुज्यमानाया धनस्य द्रग्रवार्षिकी"—इति।
यदपि प्रजापतिनोक्तम्,—

"दानकालाद्यदाऽऽरभ्य भुक्तिर्यस्य विघातिनीः । समा विंग्रत्यविधका तस्थानं न विचारयेत्"--दित । तदेतदासेधमकुर्वतां फलहानिविषयम् । न तु भूहानि-विषयम् । यस्रात् तत्कालोपलचितभुक्तेरेवतच प्रामाण्यात् । श्रतएव वृहस्पतिः,--

"विपुरुषं शुज्यते येन समचं भ्रदारिता। तस्य नैवापहर्त्तया चमालिङ्गेन चेदय ""--इति। श्राध्यादिपचकस्य न फलहानिरित्याह याजवल्काः,--

<sup>\*</sup> चामाचिक्रेन चेद्यदा,—इति का॰। मम तु, चामाचिक्रं न चेद्य,— इति पाठः प्रतिभाति।

"त्राधिसीमोपनिचेपजडबालधनैर्विना।
तथोपनिधिराजस्त्रीत्रोत्रियाणां धनैरपि"—इति।
मनुरपि,—

"श्राधिः सीमा बालधनं निचेपोपनिधिस्तियः।
राजखं श्रोत्रियद्रयं नोपभोगेन नम्यति"—इति।
श्रोत्रियग्रहणसन्यासकोपलचणार्थम्। श्रतएव कात्यायनः,—
"ब्रह्मचारी चरेत् कश्चित् वतं षट्चिंग्रदाब्दिकम्।
श्र्यार्थी चान्यविषये दीर्घकालं चरेन्नरः\*॥
समाद्यत्तो वती कुर्य्यात् खधनान्वेषणं ततः।
पञ्चाग्रदाब्दिको भोगः तद्भनस्थापहारकः॥
प्रतिवेदं दादगाब्दः कालो विद्यार्थिनां स्रतः।
ग्रिन्यविद्यार्थिनाञ्चेव ग्रहणान्तः प्रकीर्त्तितः॥
सुद्धद्भिन्धुभिश्चेषां यत्वं भुक्तमपस्थताम्।
नृपापराधिनां चैव भवेत् कालेन हीयते"—इति॥
धनस्य दग्रवार्षिकी हानिरिति यदुक्तं, तस्य विषयविग्रेषे संको-

"धनवाह्यालंकरणं याचितं प्रीतिकर्मणा। चतुःपञ्चाब्दिकं देयमन्यथा हानिमाप्रुयात्"—इति। श्रवापवादमाह मनुः—

"संप्रीत्या भुज्यमानानि न नम्यन्ति ऋदाचन।

<sup>&</sup>quot; वसेनरः,--इति का॰।

धेनुस्ट्रोवस्ट्रुद्धो यथ वश्यः प्रभुच्यते"—इति । याचितेम्बयपवादमास व्यासः,—

"याच्याधर्मीण यहुकं श्रोचियै राजपूर्षैः।
सुद्दिर्बान्धवैश्वापि न तङ्गागेन दीयते"—दित।
वृद्दस्पतिरपि,—

"श्रनागमंतु यहुक्तं ग्रहचेत्रापणादिकम्। सुद्द्वन्धुसकुचैद्य न तह्वागेन दीयते"—द्ति। द्यानी कारणमाद सएव,—

"धर्माचयः श्रोचिये सादभयं राजपूर्षे।

स्नेहः सुद्धान्धवेषु सुक्तान्धेतानि ष्टीयते"—इति । कचिदेकदेशभोगेऽनुपसुक्ते प्रत्येकदेशाक्तरेषु प्रमाणम् । तदाष्ट् वृहस्यतिः,—

"थद्येकशासने यामचेत्रारामास्य लेखिताः।

एकदेशोपभोगेऽपि सर्वे भुक्ता भवन्ति ते"—इति ।

इति भुक्तिप्रकरणम्।

भुक्षुपसंहारपुर:सरं दिव्यमुपखापयित दृहस्यति:,—
"खावरस्य तदाखातं । नाभभोगप्रसाधनम् ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । सम तु, क्वचिदेकदेशभोगोऽनुपभुक्तप्रयोक-देशान्तरेषु,—इति पाठः प्रतिभाति ।

र्वहरूपमेव पाठः सर्वत्र । मम तु, स्थावरस्थेतदाख्यातं, — इति पाठः प्रतिभाति ।

प्रमाणहीने पादे तुन टोषो दैनिकी किथा''-इति : दिव्यमुद्दिगति ट्रह्यति:.-

"घटोऽशिष्ट्वं चैव विषं कोशश्च पश्चमः।
षष्ठश्च तण्डुलः प्रोकः सप्तमस्तप्तमाषकः॥
प्रष्टमं फालमित्युकं नवमं धर्मकं तथा।
दिव्यान्येतानि स्वाणि निर्दिष्टानि खयभुवा॥
यसाद्देवैः प्रयुक्तानि द्व्वरार्थे महात्मनः"—इति।

श्रह्यः। ''तत्र दिखं नाम तुलाधारणं विषाधनं को गोऽग्नि-प्रवेग्नोलोहधारणमिष्टापूर्त्तप्रदानमन्यां श्र प्रपणन् कारथेत्''—दितं। ग्रापण्य टह्स्पतिना दिर्घतः.—

> "सत्यं वाचनग्रस्ताणि गोवीजकनकानि च। देवब्राह्मणपादांश्व पुचदारणिरांसि च।

एते च ग्रपथाः प्रोक्ता श्रन्पार्थे सुकराः सदा''—इति । ग्रंखि खिताविष । "इष्टापूर्त्तप्रदानमन्यां श्रपथान् कारयेत्''— इति । उद्दिष्टानां दिव्यानां मध्ये तुलादीनि सहाभियोगे प्रयो-

> "तुनाऽग्यापोविषं कोशो दियानी ह विश्रद्धये। महाभियोगेष्वेतानि शोषंकस्थेऽभियोक्तरि"—इति॥

एषामग्रिगञ्देन तप्तायः पिण्डतप्तमाषतप्ततण्डुलाश्च ग्रह्मन्ते।
"न भुक्ती कोणमन्पेऽपि दापयेत्"—इति खन्पाभियोगे कोणश्च।

क्रयानि। तथाच याज्ञवरुचः :--

अ विषाकर्षां --- इति प्रा० स०।

कोश्रस तुसादिषु पाठः सावष्टंभाभियोगेऽपि प्राष्ट्रार्थः । म मदा-भियोगेब्वेवेति नियमार्थः । श्रन्यथा कोश्रस श्रंकाभियोगएव प्राप्तिः स्थात्,—

> "त्रवष्टंभाभियुत्रानां घटादीनि विनिर्दिग्रेत्। तण्डुलास्वेव कोगास्य ग्रंकाखेव न संग्रयः"—दति

स्तरणात्। शीर्षकं विवादपराजयनिवस्थनो दण्डः। तच शिर्षि तिष्ठतीति शीर्षकस्थः। \*यदा शीर्षकस्थोऽभियोक्ता न स्थात्तदा दियानि देयानि । तथाच नारदः,—

"शीर्षकस्थो यदा न स्थात् तदा दिस्यं तु दीयते "-इति। दिस्यदाने नियममार पितामरः,--

"त्रिभियोक्ता त्रिरःखाने दिखेषु परिकीर्च्यते। त्रिभियुक्ताय दातव्यं दिव्यं त्रुतिनिदर्शनात्" - इति । कात्यायनोऽपि,—

"न कश्चिद्भियोक्तारं दिखेषु विनियोजयेत्। त्रभियुक्ताय दातयं दिखं दिखविकारदैः"—इति। त्रभियुक्ताय दातयं नान्यखेति नियमस्य श्रपवादमास याज्ञ-वस्काः,—

"रूचा वाऽन्यतरः कुर्यादितरो वर्सयेत् चिरः"—इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, यदा श्रीवंतस्योऽभियोक्का न स्थात्, तदा दिखानि न देयानि । तथाच नारदः, —श्रीवंतस्यो यदा न स्था-भदा दिखं न दीयते । इति पाठः प्रतिमाति । खन्वया 'श्रीवंतस्यो-ऽभियोक्किरि'—इति याञ्चवस्त्वादिवचनविरोधापन्तेरिति ध्येयम् ।

नारदोऽपि,—

"परियोक्ता शिरः खाने सर्वचेतः । दतरानितरः कुर्यादितरो वर्त्तयेत् शिरः । कित्तत् विषयविभेषेऽभिरो दिखं देयमित्याः कात्यायनः,—
"पार्थिवैः ग्रंकितानाञ्च निर्दिष्टानाञ्च दखुभिः।
ग्रंकाग्रुद्धिपराणाञ्च दिखं देयं भिरो विना ॥
खोकापवाददुष्टानां ग्रंकितानान्तु दखुभिः।
तुलादीनि नियोच्यानि नो शिरस्तच वे धगुः॥
न ग्रंकास् भिरः ग्रोके कस्त्रचे न कदाचन।
श्रिशिरांचि च दिखानि राजस्त्येषु दापयेत्"—इति।
विषयविभेषेषु दिखविभेषान् खवस्त्रापयित संग्रहकारः,—
"धटादीनि विषान्तानि गुरुखर्षेषु दापयेत्"—इति।
पितामदः,—
"श्रवष्टक्शाभियक्तानां धटादीनि विनिर्दिभेत्।

"त्रवष्टभाभियुक्तानां घटादौनि विनिद्धित्। तण्डुसस्रेव कोग्रस्र ग्रंकाखेतौ नियोजयेत्"—इति ॥ कात्यायनः,—

"ग्रंकाविश्वाससन्धाने विभागे ऋक्षिनां तथा । क्रियासमूहकर्द्देले कोग्रमेव प्रदापयेत्"--इति । पितामहोऽपि,-

<sup>\*</sup> सब्बेचैव,-इति स॰।

<sup>†</sup> स्व भियोक्ता शिरःस्थाने सर्व्यनेव प्रकीर्त्तिः। स्था वाद्यवरः कुर्यादितरो वर्त्तयेक्ट्रः,—इति यन्थान्तरीयः पंढः समीपीनः। । सदा,—इति स॰ शाः।

"विस्ते भर्वशंकास मिस्तार्थं तथैवस ।

एषु कोशः प्रदातको विद्विः ग्राह्मिट्सिये ॥

शिरस्रोऽपि विकीनानि दिक्यादीनि विवर्द्धयेत

धटादीनि विषानानि कोशएकोऽशिरःस्थितः।"—इति ।
धनतारतम्येन दिक्यववस्थामास प्रस्थितः,—

"विषं सहसापहते पादोंने च जनामनः।

जिभागोंने च मिललं सर्वे देयो घटः सदा॥

चतः मतेऽभियोगे तु दातयं तप्तमाषकम्।

जिमते तण्डुमं देयं को गएकः मिरः स्थतः॥

गते इते निट्ने वा दातयं धनमोधनम्।

गोचोरस्य प्रदातयं मस्ये पालं प्रयत्नतः॥

एषा मंख्या निरुष्टानां मध्यानां दिगुणा स्थता।

चतुर्गुणोत्तमानां तु कन्पनीया परीचकैः"--इति॥

कात्यायनोपिः--

"जाता मंख्यां स्वर्णानां शतसाने विषं स्रतम्। श्रशीतेन्तु विनाशे वै द्याचैव क्रताशनम् ॥ षष्ट्यानाशे विषं देयं चलारिंशतिने घटम्। विंशदश्यविनाशे वै कोशपानं विधीयते॥ पञ्चाधिकस्य वा नाशे तदधीर्धस्य तण्ड्लम्।

इत्यमेव पाठः सळेच। मम तु, युद्धिसिद्धये,—इति पाठः प्रतिभाति।
 कोश्रयकः प्रिरः स्पृतः,—इति प्रा॰ स॰।
 प्रयातास्तम्येन,—इति प्रा॰ स॰।

तद्धीर्धस नागे तु देयं पुचादिमस्तत्रम् ॥
तद्धीर्धितनागे तु स्तित्तास क्रियाः स्तताः"--इति ।
विष्णुरिष । "सर्वेषु चार्यजातेषु मूख्यं कनकं कस्पयेत् । तच क्रिष्णसोने ग्र्डं दूर्वांकुरैश्व\* ग्रापयेत् । दिक्कष्णसोने तिसकरं, चिक्कष्णसोने रजतकरं, चतुःकृष्णसोने सुवर्णकरं, पञ्चक्रष्णसोने सीरव्रतं, सीरोड्द्रतमदीकरम् । दिगुणार्थं यवा विदिताः समय-क्रिया वैश्वस्य । चिगुणेऽर्थे राजन्यस्य । चतुर्गेणेऽर्थे ब्राह्मणस्य"—इति । पादस्पर्णादीनां विशेषाः स्तत्यनारे दर्शिताः,—

"विषे तु सत्यवचनं दिनिष्के पादलक्षनम्। जनं चित्रे तु इत्यं स्थान् कोश्रपानमतः परम्"—इति ॥ निष्कशब्देन काञ्चनकर्षचतुर्थांशो यो सुद्रासुद्रितः प्रतिपाद्यते। तचापि कचिद्रेशे निष्कस्थवद्यारात्। ज्ञाला संस्थां सुवर्णाना-मिति यदुक्तं, तच सुवर्णपरिमाणमाद्य मनुः,--

> "क्षोकसंयवद्यारार्थं या संख्या प्रथिता श्रुवि । तासक्यस्वर्णानान्ताः प्रवच्छाम्यप्रेषतः ॥ जाकान्तरगते भानौ यत् सूद्धां दृग्यते रजः । प्रथमन्तत् प्रमाणानां चमरेणुं प्रचचते ॥ चमरेणवोऽष्टौ विद्येया क्षिचैका परिमाणतः । ताराजसर्वपिक्षस्ते चयो गौरसर्वपः ॥

<sup>\*</sup> दूर्वाकरं,-इति यत्रान्तरीयः पाठः समीचीनः।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, यथाभिन्ति,—इति पाठः प्रतिभाति।

सर्षपाः षट् यवोमध्यस्तियवन्वेकक्रण्यसम् ।

पञ्च क्रष्णलकोमाषस्ते सुवर्णस्त वेष्ठिम् ॥

पलं सुवर्णाञ्चलारः पलानि धरणन्दम् ।

दे क्रष्णले समधते विज्ञेयो रौष्यमाषकः ॥

ते षोड्म स्याद्धरणम्पुराणञ्चेव राजतः ।

कार्षापणस्त विज्ञेयस्तास्त्रिकः कार्षिकः पणः ॥

धर्णानि दम्र ज्ञेयः मतमानस्त राजतः ।

चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्त प्रमाणतः"—इति ॥

माषणब्दः सुवर्णस्य ग्रोड्ग्रे भागे वर्तते । क्रप्णलगब्दस्तु कर्षत्वतीयभागवाची । माषपञ्चमांगस्य कर्षतात् । रूप्यद्रव्यस्य नामनि
कर्षवचनमस्ति । कार्षापणणब्दी पलवत्र्यांग्रस्य तत्तद्रव्यस्य नामधेये । गद्यानधारणग्रब्दौ पलद्रग्रमांग्रस्य रूप्यद्रव्यस्य नामनी । कर्षचलारिंग्रत्तमांग्रस्य रूप्यद्रव्यस्य माषमंज्ञा । निष्क्रग्रतमाषग्रब्दे एकपले
रूपद्रव्ये वर्तते । श्रतएव रूप्यमंज्ञाऽधिकारे याज्ञवल्काश्राह,—

"ग्रतमानन्तु दग्रभिर्धराचैः पलमेव तु । निष्कं सुवर्णाञ्चलारः———"दृति ।

वृहस्पतिः सुवर्णग्रब्दस्य श्रर्थान्तरमाह,—

"तास्रकर्षकता सुद्रा विज्ञेया कर्षका पणः।

<sup>•</sup> रूपादयस्य नामनिष्क्षवंवचनमस्ति—इति स॰।

र्न इत्यमेव पाठः सर्वत्र। सम तु, पुरायकाषीपयाप्रव्दी,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्ज्ञ । सम तु, निष्काशतमाषशब्दौ एक पत्ते रूपा-इत्ये वर्त्तते,—इति पाठः प्रतिभाति ।

मएव चान्द्रिका प्रोका ताञ्चतस्रस्तु धानकाः॥
तद्दाद्य सुवर्णस्तु दीनाराख्यः सएव तु'--द्रति।
याज्ञवस्त्रस्तु पले विकन्पमाह,--

"पनं सुवर्णाः चलारः पञ्च वाऽपि प्रकीर्त्तितम्"-दित । राजतेऽपि कार्षापणोऽसौत्याच नारदः,-

"कार्षापणो क्चिणसां दिग्नि रौयो प्रवर्त्तते"—इति । व्याससु सौवर्णनिष्कसः प्रमाणमाइ,—

"पनान्यष्टी सुवर्णं खुन्ते सुवर्णाञ्चतुर्दम । एतत् निष्कप्रमाणन्तु व्यासेन परिकीर्त्तितम्"—इति ।

तत्र मनूत्रप्रमाणात् प्रमाणान्तरमाषादि दिव्यद्ण्डवितिति । विषये देशव्यवद्याराविरोधेन ग्राह्यम् । तथा च ट्रह्सितिः,—

> "संख्या रिक्सरजोश्चला" मनुना समुदाइता । कार्षापणान्ता सा दिखे नियोच्या विनये तथा ॥ कार्षापणसहस्रन्तु दण्ड उत्तमशाहसः।

तदर्ही मध्यमः प्रोतः तदर्हमधमः स्रतः"-इति ॥

जातिभेदेन दिव्यव्यवस्थामाह नार्दः,--

"ब्राह्मणस्य धटो देयः चित्रयस्य इतांत्रनः। वैष्यस्य मिललं देयं शहरस्य विषमेव तु॥ साधारणः समस्तानां कोत्रः श्रोको मनौषिभिः"—इति॥

श्रनित्या चेयं व्यवस्था।

इत्यमेव पाठः सळ्व । सम तु, संज्ञा रिक्सर्जाभुर्था,—इति पाठः
 प्रतिभाति ।

"सर्वेषु सर्विद्यं वा विषव के दिकोत्तमः" — द्रित कात्यायनसारणात्। व्यवस्थापचे वयोविशेषादिना व्यव-स्थापनीयम्। तदाइ नारदः,—

> "क्षीवानुम्यस्तविधरान् पिततां द्वादिंता सरान्। बाल दृह स्तिय एषां परी चेत घटे घदा॥ न स्तीणान्तु विषं प्रोक्तं न चापि मिललं स्पतम्। घटको ग्रादिभिस्तामामतस्तामां विचार येत्॥ न मम्बनीयाः स्तीवासा धर्मग्रास्त्रविचचणेः। रोगिणो ये च दृहाः स्यः पुमां ये च दुर्भगाः॥ मच्चमाऽष्यागतानेतास्त्रेव तोये निमम्बयेत्। न चापि द्वारयेद्ग्रिं न विग्रेषं विग्रोधयेत्"— इति।

कात्यायनः,-

"न सोइप्रिन्पिनासियं यसिसं नाम्बुयेविनाम् । मन्त्रयोगविदाश्चेव विषं दद्याश्व न कचित् ॥ तण्डुले न नियुश्चीत व्रतिनां सुखरोगिणाम्"—इति । पितामहोऽपि,—

"कुष्टिनां वर्जयेदग्निं सिलालं श्वासकासिनाम् । पित्तस्रेयवतां नित्यं विषन्तु परिवर्जयेत् ॥ यद्दायं स्तीयसिननां कितवानां तथैवच ।

<sup>\*</sup> बाजरहस्त्रयो येषां,—इति का॰।

† इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, न विषेण,—इति पाठः प्रतिभाति।

कोशः प्राज्ञैनं दातयो ये च नास्तिकरुत्तयः"—इति ॥ कात्यायनोऽपि,—

"मातापितादिजगुरुद्धस्तीवासघातिनाम्।

महापातकयुक्तानां नास्तिकानां विशेषतः॥

दिद्यं प्रकन्पयेक्षेव राजा धर्मपरायणः।

सिङ्गिनां प्रमवानान्तु मन्त्रयोगिकियाविदाम्।

व्लेषद्धरजातीनां पापाभ्यासप्रविक्तिनाम्॥

एतेस्वेवाभियोगेषु निन्धेस्वेव तु यत्नतः।

एतेरेव नियुक्तानां साधूनां दिद्यमर्वति॥

न सन्ति ताधवो यत्र तत्र शोधाः स्वकैनरैः"—इति।

यटिप पितामहेनोक्तम्,—

"मन्नतानां क्रणाङ्गानां वालरह्नतपिखनाम् ।

म्त्रीणाञ्च न भवेद्दिश्यं यदि धर्मस्ववेद्यते"—इति ॥

तद्यान्यम् विषयम् । यनु कात्यायनेनोक्तम्,—

"धनदारापहाराणां स्वेयानां पापकारिणाम् ।

प्रातिलोग्यप्रस्तानां निञ्चयो न तु राजनि ॥

तत्प्रमिद्धानि दिखानि मंग्रयेषु न निर्दिशेत्"—इति ॥

तन्ते नियुक्तपुक्षालाभविषयम् । हारीतः वर्णविषये विशेष
माह,—

"राजन्येऽग्निं घटं तिप्रे तैग्ने तीयं नियोजयेत्।

<sup>&#</sup>x27; खस्पुग्यधनदागागां,—इति का॰।

<sup>ं</sup> इत्यमित पाठः सर्वेत्र । सभ तु, वर्णविष्येषे,—इति प्रतिभाति ।

न विषं ब्राह्मणे दद्यात् विषं वर्णान्तरे स्वतम् ।

काग्रतण्डुलधर्मस्य धर्मसभवमेवच ॥

पुत्रदारादिग्रपथान् सर्ववर्णे प्रयोजयेत्"—इति ॥

दिव्यानां कालविग्रेषमात्र पितामत्रः,—

"चैत्रो मार्गशिरस्रैव वैगाखस्र तथैवच ।

एते साधारणा मासा दिव्यानामविरोधिनः ॥

धटः सार्वितकः प्रोक्तो वाते वाति विवर्जयत् ।

तथा गिशिरहेमन्ते वर्षाखपिच दापयेत् ।

गीग्रे सलिलमित्युकं हिमकाले तु वर्जयेत्"—इति ॥

नारदोऽपि,—

"श्रियः शिशिरहेमने वर्षासु परिकीर्तितः । श्रारद्यीमे तु मिललं हेमने शिशिरे विषम् ॥ न शीते कोशिमिद्धिः स्थात् नोष्णकालेऽग्रिशोधनम् । न प्राटिष विषं दद्यात् प्रवाते न तुलां नृप" - द्ति॥

विष्णुरिप। "स्तीब्राह्मणविकलासमर्थरोगिणां तुला देया। सा च न वाति वायौ न नास्तिकस्थ। त्रसद्धर्मलोहकारिणामग्निर्देयः। न ग्ररद्गीग्नयोश्च। न कुष्ठिपैत्तिकब्राह्मणानां विषं देयम्। प्राटिष न। स्नेश्वयाध्यर्दितानां भीरूणां श्वासकाग्रिनामम्बुजीविनां न चोद-कम्। हेमन्तिग्रिग्योश्च न। नास्तिकेभ्यः कोग्रो न देयः। कुष्ठ-याधिमारकोपदृष्टेश्व"—इति। पितामहोऽपि,—

> "पूर्वाहेऽग्रिपरीचा खात् पूर्वाहे च धटो भवेत्। मधाक्रेतु जलं देयं धर्मतत्त्वमभीपता ॥

दिवसस्य तु पूर्वाह्ने कोशश्चिदिविधीयते । रात्रौ तु पश्चिमे यामे विषं देयं सुशीतलम्"--दिति॥ दिव्यदेशानान्त,—

"प्राङ्मुखी निश्चलः कार्यः ग्रुचौ देग्रे घटः सदा ।
दन्द्रस्थाने सभायां वा राजदारे चतुव्यये"—दित ॥
दन्द्रस्थानं प्रस्थातदेवतायतनोपलचणम् । श्वतएव नारदः,—
"मभाराजकुलदारे देवायतनचलरे"—दित ।
श्रिधिकारिविग्रेषेण देग्रविग्रेषान् यवस्थापयति कात्यायनः,—

"दण्डम्यानेऽभिग्नप्तानां महापातिकनां नृणाम्। नृपद्रोहप्रवृत्तानां राजदारे प्रयोजयेत्॥ प्रातिकोम्यप्रस्तानां दियं देयं चतुष्पये। श्वतोऽन्येषु तु कार्योषु सभामधे विदुर्ब्धाः"—दति। दियदिग्रायनादरे दियस्य प्रामाण्यहानिरित्याह नारदः...

"श्रदेशकालदत्तानि विश्विषक्तानि च।

व्यभिचारं सदाऽर्थेषु कुर्वन्ती ह न संश्रयः"—इति ॥

वास्रो जननिवासः। तस्राद्वहिर्निर्जनप्रदेशद्ति यावत्। तथा

व पितामदः,—

"दिखेषु सर्वकार्याणि प्रािद्धवाकः समाचरेत्। श्रध्यरेषु यथाऽध्यर्थः सोपवासोनृपाज्ञया॥ तत श्रांबाइयेदेवान् विधिनाऽनेन धर्मवित्। प्राङ्मूखः प्राञ्जलिर्धला प्राङ्क्विवाकस्ततोवदेत्॥ एस्रोहि भगवन् धर्मश्रिस्मिन् दिथे समाविशः। सितो स्रोकपासैय वस्तादित्यमरुद्रणैः॥
श्रावाद्यातु धटे धर्मं पश्चादङ्गानि विन्यसेत्"।
धटग्रदणं सर्वदिव्यापस्त्रणार्थम्। एषां धर्माणां सर्वदिव्यमाधारणतात्। श्रङ्गविन्यासप्रकारस्तेनैव दिर्शितः,—

"इन्द्रं पूर्वे तु संखाय प्रेतेग्रं दिचणे तथा। वहणं पश्चिमे भागे कुवेरञ्चोत्तरे तथा॥ श्रग्नादिलोकपालांश्व कोणभागेषु विन्यसेत्। दुन्द्रः पीतो यमः ग्यामो वरुणः स्फटिकप्रभः ॥ कुवेरसु सुवर्णाभस्वग्निश्चार्य्यसुवर्णभाः। तचैव निर्स्टतिः म्यामो वायुस्तान्नः प्रशस्त्रते ॥ ईशानसु भवेद्रकः एवं ध्यायेत् क्रमादिमान्। रम्ब्स्य दिचणे पार्थे वसूनावादयेहुधः॥ धर्माः भुवस्तया योम श्रापश्चैवानिलोऽनलः। प्रत्यूषस प्रभासस वसवोऽष्टौ प्रकीर्त्तिताः ॥ देवेग्रेगानयोर्मधे श्रादित्यानां यथाक्रमम्। धाताऽर्यमा च मित्रञ्च वरुणेशौ भगस्तया ॥ इन्द्रो विवखान् पूषा च पर्जन्यो दशमः स्रःतः । ततस्वष्टा ततो विष्णुरजयो यो जघन्यजः॥ इत्येते दादगादित्या नामभिः परिकीर्तिताः । श्रग्नेः पश्चिमभागे तु ह्टालामयनं विद्ः ॥ बीरभद्रश्व ग्रमुञ्च गिरीगञ्च महायगाः।

<sup>\*</sup> धरो,--इति का०।

श्रजैकपाद सिर्वेद्धाः पिमाकी चापराजितः ॥ शुवनाधीश्वरश्चेव कपासी च विमाग्यतिः। खाणुर्भवश्व भगवान् रहास्त्रेकादग्र स्रताः॥ प्रेतेग्ररचोमधे च माहस्थानं प्रकस्पयेत्। बाह्यी मारेखरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा॥ वाराष्ट्री च महेन्द्राणीं चामुख्डा गणमंयुता। निच्छतेस्त्रक्तरे भागे गणेग्रायतनं विदः॥ वर्णकोत्तरे भागे मर्ता खानमुखते। गगनः सर्प्रानी वायुर्गिको मारतस्रथा ॥ प्राणः प्राणेप्रजीवी च महतोऽष्टी प्रकीर्त्तिताः । धटखोत्तरभागे! तु दुर्गामावाहयेहुधः ॥ एतामां देवतानां च खनाचा पूजनं विद्ः। अक्षाऽवसानं धर्माय दला चार्यादिकं क्रमात्॥ श्रर्धादि पञ्चादङ्गानां भ्रषान्तसुपकस्पयेत्। गन्धादिकां निवेद्यान्तां परिचर्यां प्रकल्पयेत्॥ चतुर्दिच् तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः।

स्थायभगेच—इति का॰।

<sup>†</sup> तथेन्द्रायी,—इति का॰ स॰।

<sup>ा</sup> धर्म्भश्चोत्तरभागे,--इति का॰।

<sup>§</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, दत्त्वा चार्घादिकं,—इति पाठः प्रतिभाति ।

श्राज्येन इविषा चैव हिनिद्धिर्हीमगाधनै: ॥

माविद्या प्रणवेनाथ खाहान्तेनैव होमयेत्''—दिति ॥

प्रणवादिकां गायत्रीमुद्धार्थ्य पुनः खाहाकारान्तं प्रणवमुद्धार्थ्य

मिटाज्यचकन् प्रत्येकमष्टोत्तरक्षतं जुड्यात् ।

"त्रनुत्रमंखा यच स्थात् ग्रतमष्टोत्तरं स्थतम्"—इति । एतत् सर्वमुपदामादिपूर्वकं कर्तव्यम् । तदाह नारदः.— "त्रहोराचोषितः स्नात्ना त्रार्ध्रवामा म मानवः । पूर्वाइ सर्वदिव्यानां प्रदानमनुकौर्तितम्"—इति ॥ याजवन्कोऽपि,—

"मचेनसातमाइय सुर्योदयउपोषितम्। कारयेत् मर्वदियानि देवज्ञाद्यणसन्त्रिधौ"—इति॥ पितामहोऽपि,—

"विरावोपिषतायैव एकराचोषिताय च ।
नियां देयानि दियानि ग्रज्ये माईवाममे"—इति ॥
अथञ्चोपवामविकन्पोदनवद्वनवदिषयतया द्रष्ट्यः । होआनन्तरं
पितासहः,—

"यद्यार्थमभियुकः" म्यात् लिखितं तन्तु पत्रके । मन्त्रणानेन महितं तत्कार्यद्य ग्रिरोगतम्"—इति ॥ मन्त्रयः,—

<sup>·</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । यदर्घमभियुक्तः,—इति तु पाठः समीचीनः
प्रतिभाति ।

"श्रादित्यचन्द्राविन लो अनल श्र चौर्भ मिरापो इदयं यमश्र । श्रदश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्" ॥

श्रयञ्च विधिः सर्वदिव्यसाधारणः।

"दमं मन्त्रविधिं क्रत्झं मर्वदियोषु योजयेत्"—इति
पितामस्सारणात्। प्रयोगावसाने दिखणां दद्यात्। तथा स सएव,—

"ऋतिक्पुरोहिताचार्यान् दिचणाभिश्व तोषयेत्" — इति । इति दिव्यमादका ।

#### ऋय धटविधिः।

तत्र पितामरः, -

"प्राक्तुखो निश्चलः कार्यः ग्रुचौ देशे घटः घदा। दन्द्रखाने सभायां वा राजदारे चतुष्यये"—इति। नारदोऽपि,—

"सभाराजग्रहदारसुरायतनचलरे"—द्गति । पितामहः,—

"विश्वासम्बद्धितां शुभां घटशासान् कार्येत्। यवस्था नोपह्नयेत श्वभिञ्चण्डास्तवायमेः॥ कवाटवीजसंयुक्तां परिचारकर्चिताम्। पानीयादिममायुक्तामश्रन्थां कार्येत्वृपः"—इति॥ धटनिर्माणप्रकारमाह पितामदः,—

"चतुर्हस्ता तुला कार्य्या पादौ कार्य्यौ तथाविधौ।
श्रन्तरन्तु तयोर्हस्तौ न चेदध्यर्द्धमेवच॥

च्चिता तु याज्ञिकं दृचं हेतुवन्मन्तपूर्वकम्।

प्रथम्य लोकपालेभ्यस्तुला कार्य्या मनौषिभिः"--दिति॥

नारदः,—

"खादिरीं कारयेत् तत्र निर्वणां ग्रुक्तवर्जिताम् ।
गिंगपान्तदभावे तु मालं वा कोटरैर्विना ॥
ग्रर्ज्जनस्त्तिलकोऽग्रोकः ग्रमीयो रक्तचन्दनः ।
एवंविधानि काष्ठानि धटार्थे परिकल्पयेत् ॥
ग्रज्जी धटतुला कार्या खादिरी तेन्दुकी तथा ।
चतुरस्रस्तिभः खानैर्धटः कर्कटकादिभिः"—दति ॥
पितामहः,—

"कर्कटानि च देयानि चिषु खानेषु यक्षतः । इम्तद्दयं निखेयन्तु पादयोक्भयोरपि"—दिति ॥ व्यामः,--

"इस्तद्वयं निर्वयन्तु प्रोक्तं सुण्डकयोस्तयोः।
षड्इस्तन्तु तयोः प्रोक्तं प्रमाणं परिमाणतः"—इति ॥
पितामहोऽपि,—

"तोरणे तु तयोः कार्य्य पार्श्वयोर्ग्भयोरिष । धटाद्चतरे स्थातां नित्यं दग्रभिरङ्गुलैः ॥ स्रवलम्बा तु कर्त्तयौ तोरणाभ्याभधोसुस्यौ । म्हणायौ सूचसम्बद्धौ धटमस्तक बुम्बिमौ"--इति ॥ मारदः,--

"शिकादयं समासाद्य पार्श्वयोक्भयोरपि।

एकच शिको पुरुषमन्थच तुलयेच्छिलाम्॥

धारयेदुत्तरे पार्श्व पुरुषं द्विणे शिलाम्।

पीठकं पुरतस्तस्मिचिष्टकां\* पांश्रुकोष्टकम्"--दित ॥

पितामकः--

"एकस्मिन् रोपयेकार्यमन्यस्मिन् म्हित्तकां ग्रुभाम् । इष्टकामस्मपाषाणकपासास्थिविवर्जिते"—इति ॥

श्रव म्हिन्तिकेष्ठकाग्रावपांश्नां विकन्यः । समतानिरीचणार्थं राज्ञा तदिदो नियोक्तव्याः । तथाच पितामसः,—

> "परीचना नियोत्रव्यासुलामानिवगारदाः। विणिजो इंमनारास्य कांस्यकारास्ययेवच ॥ कार्यं परीचनेर्नित्यमवलम्बसमोधटः। खदकञ्च प्रदातव्यं धटस्योपिर पिष्डितैः॥ यस्मिन्न स्वते तोयं स विज्ञेयः समोधटः। तोलियिला नरं पूर्वं पश्चात्तमवतार्येत्॥ धटन्तु कारयेत् नित्यं पताकाध्वजग्रोभितम्। तत श्रावाद्येत् देवान् विधानेन च मन्त्रवित्॥ वाद्येन द्वयंघोषेण गन्धमास्यानुलेपनैः"—इति।

श्रव विशेषमाच नारदः,—

<sup>\*</sup> पिटकं प्रयेत्तसिंगिन्निष्ठकां,—इति का॰।

"रक्तेर्गस्थेश्व मान्येश्व द्धप्पाचतादिभिः। श्वर्चयेनु धटं पूर्व ततः ग्रिष्टांम्तु प्रजयेत्"—इति ॥ दन्द्रादौनित्यर्थः। ततः प्राद्विवाकम्नुलामामन्त्रयेत्। तटा इ पितामहः,—

"धटमामन्त्रयेचैवं विधिनाऽनेन ग्राम्ववित्। लं धट, ब्रह्मणां सृष्टः परीचार्यं दुरात्मनाम्॥ धकारात् धर्ममूर्त्तास्वं टकारात् कुटिलं नरम्। धतो भावयमे यस्मात् धटसोनाभिधीयते "—इति॥ गास्त्रवित् प्राद्धिवाकः।

"लमेव घट, जानीषे न विद्र्यांनि मानवाः। व्यवहारेऽभिग्नसोऽयं मानुषस्तोन्यते लिय। तदेनं संग्रयं तस्मात् धर्मतक्केन्त्महंसि'—इति॥

ततः संगोध्यं तुलामामन्त्रयेत् । तदाइ याज्ञवल्क्यः,—
"तुलाधारणविद्वद्भिरिभयुक्तम्तुलाश्रितः ।
प्रतिमानमभीभृतो रेखां क्रलाऽवतारितः ॥
लं तुले, सत्यधामासिं पुरा देवैर्विनिर्मिता ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच। ममतु, घटस्तेनाभिधीयसे, — इति पाठः प्रतिभाति।

सिक्रोध्य,—इति स॰। क्रोध्य,—इति का॰। समतु, क्रोध्यः,--इति वा, सक्रोध्यः,—इति वा पाठः प्रतिभाति।

<sup>।</sup> सनिधो भासि,—इति गा॰ स॰।

तत् सत्यं वद कच्याणि, संग्रयानां विमोषय ॥
यद्यात्र पापक्षन्यातत्त्वतोमां लमधो नय ।
ग्राद्धिश्वेद्गमयोद्धें मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्''—द्गति ॥
ततः प्राद्धिवाकस्तुलाधारकं ग्रपयैर्नियम्य ग्रोध्यं पुनरारोपयेत् ।
तथा च नारदः,—

"समयं परिग्रह्यायं पुनरारोपयेत् नरम् ।

निहिते दृष्टिरहिते शिरस्थारोष्य पचकम्—इति ।

समयाः ग्रपथाः । ते च विष्णुना दर्शिताः,—

"ब्रह्मन्नानां कता लोकाः\* ये लोकाः कूटमाचिणाम् ।

तुलाधारस्य ते लोकास्तुलां धारयतो म्हषा"--इति ॥

पुनरारोपणानन्तरं नारदः,—

"लं वेति धर्वभ्रतानां पापानि सुक्तानि च।
लमेव देव, जानीषे न विदुर्यानि मानवाः॥
व्यवहाराभिण्राखोऽयं नानृतं तोख्यते लया।
तदेवं संप्रयं रूढं धर्मतस्तातुमईषि॥
देवासुरमनुष्याणां सत्ये लमतिरिच्यते ।
सत्यसन्धोऽसि भगवन, श्रुभाश्रुभविभावतः।॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, ब्रह्माञ्चोये स्रृतानोत्राः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । सम तु, लमतिरिचसे,—इति पाठः प्रति-भावि।

<sup>ो</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, विभावितः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

मादित्यचन्द्राविनकोऽनसञ्च द्योर्भ्हमिरापोच्चद्यं यमञ्च। श्रहञ्च राविञ्च उभे च मन्ध्ये धर्मञ्च जानाति नरस्य वत्तम्"--दिति।

नदनन्तरं पितामहः,--

"ज्योतिर्विद्वाह्मणश्रेष्ठः कुर्यात्कासपरीचणम्।

विनादाः पञ्च विज्ञेयाः परीचा कासकोविदैः॥

साचिणो ब्राह्मणश्रेष्ठाः यथादृष्टार्थवादिनः।

ज्ञानिनः ग्रुचयोऽनुत्थाः नियोक्तवा नृपेण तु ॥

तेषां वचनतो गम्यः ग्रुद्भयुक्तिविनिर्णयः \*"-इति ॥

श्रारोपितञ्च विनाडीपञ्चकं यावत्तावत्त्रचैव । द्रश्रगु-

र्वचरोचारणकासः प्राणः, षट्प्राणा विनाडिका। उन्नञ्च,-

"दग्रगुर्वचरः प्राणः घट्प्राणाः स्वादिनाडिका"-इति ।

श्रुधशुद्धिनिर्णयकारणमाच नारदः,—

"तुलितो यदि वर्धेत विश्वद्धः स्थान संग्रयः। समोवा हीयमानो वां न विश्वद्धो भवेन्नरः—इति॥ व्यासः,—

"श्रधोगता न वे शुद्धोच्चुद्धोदूर्ध्वगतस्तथा।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः कर्ञच । सम तु, गुद्धशुद्धिविनिर्णयः,—इति पाठः प्रतिभातिः

<sup>े</sup> यावस्त्रयेव, - इति कारः

समोऽपि न विश्रद्धः स्थादेषा श्रुद्धिस्दाह्यता ॥
शिर्म्केदेऽचभङ्गे च श्रयश्चारीपयेत्ररम् ।
एवं निःसंग्रयज्ञानात्त्ततो भवति निर्णयः" ॥
श्रुद्धेस्त संग्रयो नार्देन प्रपश्चितः,—
"तुलाग्रिरोभ्यासुङ्गान्तं विषसं न्यस्तलचणम् ॥

त्रवाशिरान्यासुङ्गाना विषम न्यस्तवस्त्रम् ॥

यदा वा सप्रणुका वा चलेत्पूर्वमधोऽपिवा ।

निर्मुतः सहसा वाऽपि तदा नैकतरं वदेत्"—इति ॥

श्रवमर्थः । यदा तुलाग्रभागी तिर्थक् चिलती, यदा वा समताज्ञा-नार्थं न्यस्तमुदकादि चिलतं, यदा च वायुना प्रेरिता तुला ऊर्द्धमधश्च कम्पते, यदा च तुलाधारकेण इटात् प्रमुच्चते, तदा जयं पराजयं वा न विनिश्चेतं प्रकुषादिति। राज्ञः कर्त्तव्यमाइ पितामदः,—

> "मिद्धः परिवृतो राजा शुद्धं रूढं प्रपूजयेत्। च्छितिक्पुरोहिताचार्यान् दिचिणाभिस्य तोषयेत्॥ एवं कारियता राजा भुक्का भोगान् मनोरमान्। महतीं कीर्त्तिमाप्तोति ब्रह्मभूयाय कन्पते॥

> > इति धटविधिः।

## ऋयाग्निविधिः।

"त्रग्नेर्विधिं प्रवच्छामि यथावच्छास्त्रचोदितम्। कारयेन्त्रण्डलान्यष्टौ पुरम्तान्त्रवमं तथा॥ त्राग्नेयं मण्डलं चादं दितीयं वास्णं तथा। हतीयं वायुदैवत्यं चतुर्थं यमदैवतम् ॥

पञ्चमं लिन्द्रदेवत्यं षष्ठं कौवेरमुखते"।
सप्तमं सोमदेवत्यमष्टमं सर्वदेवतम् ॥
पुरस्तान्नवमं यत्तु तत्महद्देवतं विदुः।
गोमयेन क्वतानि खुरङ्गिः पर्युचितानि च ॥
दाचिंगदङ्गुनान्याद्धमंण्डनान्मण्डनान्तरम्(१)।
प्रष्टभिमंण्डनेरेवमङ्गुनानां प्रतदयम् ॥
सट्पञ्चाग्रत्मधिकं श्रमेसु परिकन्पना।
मण्डले मण्डले देयाः कुगाः ग्रास्त्रप्रचोदिताः"—दति।
नवमं मण्डलं परिमिताङ्गुन्तप्रमाणकं, तदिहाय श्रष्टिभि

तच, नवमं मण्डलं परिमिताङ्गुलप्रमाणकं, तिंदद्याय श्रष्टिभ-र्मण्डलेरष्टिभिञ्चान्तरालेः प्रत्यकं षोडग्राङ्गुलप्रमाणकेरङ्गुलानां षट्-पञ्चाग्रद्धिकग्रतद्यं सम्बद्धते । श्रङ्गुलप्रमाणञ्च स्वत्यन्तरेऽभि-दितम्,—

"तिर्ध्यग्यवोदराष्यष्टे। ऊर्ज्जा वा बी हथस्तयः।
प्रमाणमङ्गुलस्थोतं वितस्तिर्दाग्राङ्गुला"—इति।
श्रव च, गम्यानि सप्तेव मण्डलानि। "स तमादाय सप्तेव मण्डसानि ग्रनेर्वजेत्"—इति याज्ञवस्त्रास्मर्णात्। नारदोऽपि,—
"हस्ताभ्यां तं सहादाय प्राज्विवाकसमिरीतः।

<sup>(</sup>१) खन, मण्डलपरिमाणं घोडणाङ्गुलं मण्डलयोरन्तरपरिमाणमपि ता-वदेव । तथाच प्रथममण्डलमवधीक्तव दितीयमण्डलपर्यन्तं द्वाचिं-प्रादङ्गुलपरिमाणं सम्पद्यते इति बोध्यम् ।

श्विते सिम् यतोऽन्यानि अञ्चेत्सप्त लिज्ञागः॥
श्रमंत्रानाः ग्रनेगंच्छेदकुद्धः सोऽष्टमं प्रति।
न पातयेत्तामप्राय्य या श्विमः परिकिष्पता॥
न मण्डलमितिकामेश्व पार्वागर्पयेत्पदम्।
मण्डलञ्चाष्टमं गला ततोऽग्निं विस्रजेश्वरः"—इति।
श्रिविसर्गञ्च नवसे मण्डले कार्यः। तदाइ पितामदः,—
"श्रष्टमं मण्डलं गला नवसे निष्धिपत्ततः।"—इति।
श्रय पिण्डपरिमाणमाइ पितामदः,—
"श्रममं तं समङ्ग्वा पञ्चाग्रत्पखिकं समम्।
पिण्डन्तु तापयेदग्नावष्टाङ्गुलमयोमयम्"—इति।

प्रथममण्डलाइ चिणतोऽग्निं प्रतिष्ठाप्याग्रये पवमानायेति मन्तेणा-ष्टोत्तरभातवारं प्राञ्जिवाको जुङ्गयात्। "स्था ष्टतमष्टोत्तरं भतम्"— दति स्वरणात्। तसिन्नग्नावयःपिण्डं सोहकारेण तापयेत्। तदाह नारदः,—

> "जात्यैव लोहकारो यः कुग्रसञ्चाग्निकर्मणि। दृष्टप्रयोगञ्चान्यच तेनायोऽग्रौ तु दापयेत्॥ त्रिग्नवर्णमयःपिण्डं सस्पुलिङ्गं सुरिञ्चतम्। पञ्चाग्रत्पलिकं भूयः,कारियला ग्रुचिर्दिजैः॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वेत्र। मम तु, ततोऽन्यानि,—इति पाठः प्रति-भाति।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> निच्चिपेडुधः,—इति का॰।

हतीयतापे तायन्तं त्रूयात्सत्यपुरक्कतम्"-इति ।

को हाउद्यर्थमु चितजले विचिष्य पुनः मन्ताप्योदके निचिष्य पुनः मन्तापनं दिनीयस्तापः । तिसान् तापे वर्त्तमाने धर्मावाचनादिमन् मण्डपं पूर्वीक्रविधिं विधाय पिण्डस्थमिश्रमेनिरिमन्त्रेरिममन्त्रयेत् । मन्त्रास्य नारदेन दिश्वताः,—

"लमग्ने, वेदाश्चलारः लश्च यज्ञेषु ह्रयसे।
लं सुखं सर्वदेवानां लं सुखं ब्रह्मवादिनाम्॥
जठरस्थो हि भूतानां यथा वेत्सि ग्रुभाग्रुभम्।
पापं पुनासि वे यस्मात् तस्मात्पावक उच्यसे॥
पापेषु दर्भयात्मानमर्तिभान् भव पावक।
श्रयवा ग्रुद्धभावेषु ग्रीतो भव ज्ञताग्रन॥
लमग्ने, सर्वभूतानामन्तश्चरिस साचिवत्।
लमेव देव, जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः॥
व्यवहाराभिग्रस्तोऽयं मानुषः ग्रुद्धिमिच्छिति।
तदेनं मंग्रयादस्माद्धर्मतस्तात्मईिष"—इति।

तचादावेव बीहिविबर्दनेन ग्रोध्यस्य करौ सचयेत्। तदाह विष्णुः। "करौ विम्हदितौ बीहिभिस्तस्यादावेव सचयेत्"—इति। सचयेदित्यस्याची नारदेन विदृतः,—

> "सचयेत्तस्य चिक्नानि इस्तयोर्भयोर्पि। प्राकृतानीव गूढानि सवणान्यवणानि च॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वव । मम तु, लो इमुद्भृत्यो चितजले, — इति पाठः प्रतिभाति ।

इस्त्वतेषु सर्वेषु कुर्याद्वंसपदानि तु"। श्रीप्रधारणतः पूर्वसेतिहिज्ञानार्थं तस्य ग्रोधस्य करदयस्थितस्य श्रवणादिस्थानेषु "श्रज्ञकादिरसेन इंसपदानि कुर्यादित्यर्थः। ततः कर्लेखमाइ याज्ञवस्त्यः,—

"करौ विस्टितिबीही सचिवा ततो न्यसेत्। सप्तायत्यस्य पर्णाणि तावत् सूचेण वेष्टयेत्"—इति। पर्णाणि च समानि,—

"पनैरञ्जलिमापूर्य श्रमत्यैः सप्तभिः समैः"-इति सारणात् । वेष्टनसूत्राणि च सितानि कर्त्तयानि ।

"बेष्टचेत सितैईस्तौ सप्ताभः सूत्रतन्तुभः"-इति

नार्दस्तरणात् । तथा, सप्त श्रमीपचाणि सप्तैव दूवांपचाणि दध्यकांस्याचतानपि श्रयत्यपचाणासुपरि विन्यसेत् । तदुकां स्थत्य-नारे,—

"सप्त पिष्पसपत्राणि श्वतान् सुमनोद्धि। इस्तयोर्निचिपेत्तच सूत्रेणावेष्टनं तथा"—इति। यत्तु स्रत्यन्तरम्,—

"त्रयस्तरन्तु पाणिभ्यामर्कपचैस्त सप्तभिः। त्रनार्चितं हरन् इउद्घस्तदग्धः सप्तमे पदे"-इति।

तद्श्वत्यपत्रासाभविषयम् । यतोऽश्वत्यपत्राणां मुख्यतमा स पितामरः,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत्र । मम तु, करदयस्थितेषु वयादिस्थानेषु,--इति पाठः प्रतिभाति ।

"पिष्मलाज्ञायते विक्तः पिष्मलो रुचराट् स्रातः । त्रतम्य तु पचाणि इस्तयोर्निचिपेत् बुधः"—इति । तदनन्तरं कर्त्त्रथमाइ सएव,—

"ततस्तं ममुपादाय राजा धर्मपरायणः।

सन्दंभेन नियुक्तोऽथ इस्तयोस्तम निचिपेत्॥

लरमाणो न गच्छेत खस्यो गच्छेच्छनैः भ्रमैः।

न मण्डलमितकासेन्नान्तरा स्थापयेत् पदम्॥

श्रष्टमं मण्डलं गला नवसे स्थापयेत् बुधः।

भयार्त्तः पातयेद्यस्त वण्ञ न विभायते॥

पुनरारोपयेन्नोदं स्थितिरेषा दृढीकृता्ं — दति।

यदा द्रधमन्देदः तदा श्राह नारदः,—

"यदा तु न विभायेते दम्धाविति करौ तदा।

श्री ही नित्रयनेन सम्तवारां सु मर्दयेत्।

मर्दितो यदि नौ दम्धः सम्येरेव विनिश्चितः।

गोषः ग्रद्धसु तस्त्रत्ये दम्धोदण्ड्यो वयाक्रमम्॥

पूर्वदृष्टेषु चिक्रेषु ततोऽन्यवापि सस्येत्।

मण्डलं रक्तसङ्काणं यव स्थादाऽग्रिमस्थवम्॥

यो निरुद्धः स विज्ञेयः मत्यधर्मयवस्थितः"—इति।

यमु वामात् प्रज्वालेन इक्षाम्यामन्यच द्ह्येत, तथाष्यग्रद्धी-न भवति । तदाइ कात्यायनः,—

यन्तु,—इति का॰ स॰ । सम तु, यदि तु,—इति पाठः प्रतिभाति ।

"प्रज्वालेनाभिष्रसञ्चेत् स्थानादन्यत्र दञ्चते । श्रदम्धनां विदुर्दैवाः तस्य भ्रयो न योजयेत्"—इति ।

श्रद्धिकासाविधमाच पितामचः,—

"ततसद्भस्योः प्रास्तेद्ग्यश्चीलाऽन्यैर्थवैर्यवान्। निर्विष्रंकेन तेषां तु एसाम्यां मर्दने सते॥ निर्विकारे दिनस्थाने प्रदृद्धिं तस्य विनिर्दिष्रेत्"—इति। इत्यग्निविधः।

## श्रय जलविधिः।

तप पितामरः,—

"तोयखातः प्रवच्छामि विधि धर्मे समातनम्। मण्डलं धूपदीपाभ्यां पूजयेत् तदिचचणः॥ प्ररान् संपूजयेत् भक्त्वा विणवञ्च धनुस्तथा। मङ्गलैः पुष्पधूपैञ्च ततः कर्म समाचरेत्"—इति।

धनुषः प्रमाणमाच नारदः,--

"कूरं धनुः सप्तमतं मध्यमं षट्यतं स्वतम्।

मन्दं पञ्चयतं श्रेयमेष श्रेयो धनुर्विधिः॥

मध्यमेन तु चापेन प्रचिपेच यरचयम्।

इसानाञ्च यते सार्द्धे सन्दां सता विचचणः॥

न्यूनाधिके तु दोषः खात् चिपतः सायकांसाधा"— इति॥

श्रमाङ्गुलिमङ्का विविचिता। यरा श्रनायसायाः कर्ण्याः।

"यरेरनायसायेश्व प्रकुर्वीत विश्रद्धये।

धनुषसाञ्करांश्वेव सुदृढ़ानि विनिचिपेत्"—इति सारणात्। चेप्ता चाच चित्रयः, तहित्तनाह्मणो वा। तदाइ पितामरः,—

> "चेप्ता च चित्रथः कार्य्यसहित्तिर्ह्णाद्वाणेऽिपवा। श्रद्भारद्वयः प्रान्तः सोपवासः चिपेत् प्ररान्॥ प्रारस्य पतनं ग्राह्यं सर्पणन्तु विवर्जयेत्। सर्पन् सर्पञ्करो यायाहूराहूरतरं यतः॥ दपूत्र प्रचिपेदिदान् मारुते वाति वा स्थम्। विषसे वा प्रदेशे च दचस्याणुसमाकुले॥ तरुगुल्यस्ताविद्याप्रसाण्यसंयुते"—दिति॥

तोरणं च मज्जनसमीपस्थाने समे भोध्यकर्णप्रमाणाच्छितं कार्यम्। तदाइ नारदः,—

"गला तु मजलं खानं" तटे तोरणसुच्छितम्।
कुर्वीत कर्णमात्रन्तु श्रमभागममे ग्रचौ"—इति॥
उपादेयागुपादेयजले विविनिक्ति पितामहः,—
"स्थिरवारिणि मक्जेत न ग्राहिणि न चान्यके।
हणग्रैवासरहिते जलौकामस्थवर्जिते ॥
देवखातेषु यत्तोयं तिसान् कुर्व्यादिग्रोधनम्।
श्राहार्य्यं वर्जयेत्तोयं ग्रीप्रगासु नदीषु च॥
श्राविग्रेदमले नित्यमृर्क्यपद्विजिते।
स्थापयेत् प्रथमं तोये ग्रासं च पुह्वं नृपः॥

तञ्जल्खार्थ,—इति का॰।

श्रागतं प्राङ्माखं कला तोयमधे च कारिणम्।
ततस्वावाहयेद्देवान् मिललं चानुमन्तयेत्"—इति ॥
तच चादौ वहणपूजा कर्त्तया। तदाह नारदः,—
"गन्धमान्धेः सुरिभिभिर्मधुरैश्च घतादिभिः।
वहणाय प्रकुर्वीत पूजामादौ समाहितः"—इति ॥
एवं वहणपूजाङ्गृला धर्मावाहनादिमकलदेवतापूजां होमं
समन्तकं प्रतिश्वापचित्रारोनिवेधनान्तं च क्वता प्राञ्चिवाकोजन्वाभिसम्मणङ्गर्यात्। सन्तश्च विष्णुना दिर्शितः,—

"तमनाः सर्वभ्रतानामनाश्चरिष साचिवत्। लमेषां भो विजानीषे न विदुर्धानि मानवाः॥ व्यवहाराभिणक्तोऽयं मानुषस्त्रयि मज्जिति। तदेनं संप्रयात्तस्मात् धर्मातस्त्रातुमर्हिष"—इति॥ पितामहेनापि,—

"तोय, लं प्राणिनां प्राणः सृष्टेराचनु निर्मितम्।

ग्रद्धेखं कारणं प्रोतं द्रव्याणां देविनां तथा ॥

श्रत्स्वं दर्भयात्मानं ग्रुभाग्रभपरीचणे"—इति ॥

ग्रोधस्थेतिकर्त्तव्यतामाह याज्ञवस्त्वः,—

"सत्येन माऽभिरच लं वर्षणेत्यभिगाप्य तम्।

गाभिद्धोदकस्थस्य ग्रहीलोहज्ञं विग्रेत्"—इति ॥

गदनन्तरकर्त्तव्यमाह सएव,—

"समकालमिषुं सुक्रमानीयान्यो जवी नरः। गते तस्मिन् निमग्नाङ्गं पश्चीच्युद्धिरात्मनः"—इति॥ श्रयमणें: । त्रिषु भरेषु मुक्तेष्वेको वेगवान् मध्यग्ररपातस्थानङ्गला तमादाय तत्रैव तिष्ठति । श्रन्यस्त पुरुषो वेगवान् भरमोचणस्थाने तोरणमूले तिष्ठति । एवं स्थितयोसृतीयस्थां करतास्विकायां भोध्यो निमन्नति । तस्मकासमेव तोरणमूलस्थितोऽपि द्रुततरं मध्यग्ररपातस्थानङ्गस्कृति । भर्याची च तस्मिन् प्राप्ते तदुत्तरं तोरण-मूलं प्राप्यान्तर्जस्थातं यदि न पश्चित, तदा ग्रुद्धो भवतीति । तदेव स्पष्टीस्ततं पितामच्चेन,—

"गम्तुश्चिषि च कर्त्तृश्च समंगमनमञ्जनम् ।
गच्छेत्तोरणमूलात्तृ लच्चस्थानं अवी नरः ॥
तिसागते दितीयोऽपि वेगादादाय सायकम् ।
गच्छेत्तोरणमूलं तु यतः स पुरुषो गतः ॥
श्चागतस्तु शर्याशी न पश्चिति यदा अले ।
श्चन्त्रजेलगतं सम्यक् तदा ग्रुद्धिं विनिर्दिशेत्"—दिति ॥
अविनोश्च नरयोर्निर्द्धारणं कृतं नारदेन,—
"पञ्चाग्रतो धावकानां यो स्थातामधिकौ अवे ।
तो च तत्र नियोक्तयो शरानयनकारणात्"—दिति ॥
निमग्नस्य स्थानान्तरगमने श्वग्रुद्धिमात्र पितामहः,—
"श्वन्यस्थानविग्रुद्धिः" स्थादेकाङ्गस्थापि दर्शनात् ।
स्थानादन्यत्र गमनाद्यस्मिन् पूर्वं निवेश्चितः"—दिति ॥
एकाङ्गदर्शनादिति कर्णाद्यभिप्रयेण,

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच। समतु, खन्यस्थो न वि द्धः, — इति पाठः पतिभाति।

"शिरोमाचन्तु दृश्चेत न कर्णा नापि नासिका।

श्रेषु प्रवेशने यस्य श्रुद्धं तमिप निर्दिशेत्"—इति
विशेषसारणात्। कारणान्तरेणोनास्त्रने पुनर्पि कर्त्तस्यम्।
तदाष्ठ कात्यायनः,—

"निमञ्ज्योत् अवते यसु दृष्टश्चेत् प्राणिभिनेरः । पुनस्तच निमञ्जेस दंगचिक्नविभावितः "—इति ॥ इति जसविधिः ।

#### अय विषविधिः।

तच प्रजापितः। विषस्यापि प्रवच्यामीति। विषं प वस्मना-भादि यास्त्रम्।

"ग्र्टक्निणो वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्य च" इति ॥ वर्ज्यान्याच सएव,—

"चारितानि च जीर्णानि क्षत्रिमाणि तथैवच । भूमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिवर्जथेत्"—इति ॥ मारदोऽपि,—

"अष्टं च चारितं चैव श्वमिजं! मित्रितं तथा। कासकूटमसाब्द्ध विषं यक्षेन वर्जयेत्"—इति॥

<sup>\*</sup> निमञ्जेत प्रशिचिक्रविभावितः,—इति प्रा॰।

<sup>†</sup> भूमिद्यातानि,—इति ग्रा॰ स॰।

<sup>।</sup> भूषितं,—इति ऋाः।

कासञ्च तेनैवोक्तः,--

"तोलिपिलेशिते काले देयं तिद्ध हिमागमे।

णापराके न मध्यक्ते न सन्ध्यायां तु धर्मवित्"—इति ॥

कालान्तरे त्रुकप्रमाणादन्यं देयम्। तदाह सएव,—

"वर्षे चतुर्यवा माचा यौग्ने पञ्चयवा स्तृता।

हेमन्ते सा सप्तयवा ग्ररचन्या ततोऽपि हि"—इति ॥

विषञ्च प्रतिनुत्वे । तदाह सएव,—

"विषय प्रतिष्ठभागाङ्गागो विग्रितिमस्तु यः।

"विषय प्रविष्ठभागाङ्गागो विश्वतिमस्त यः। तमष्टभागदीनन्तु शोध्ये दद्यात् एतसुतम्"—इति॥

पसं चाच चतुःसुवर्णकम्। तस्य षष्ठो भागो दग्र माषाः, माषस्य दग्र यवास्य भवन्ति। चियवलं च कृष्णलं, पञ्चकृष्णलको माषः। एको माषः पञ्चद्रग्रयवा भवन्ति। एवं दग्रामां माषाणां यवाः सार्द्धग्रतं भवन्ति। पूर्वे च दग्र यवाः। एवं षष्ठ्यधिकग्रतं यवाः पलस्य षष्ठो भागः। तस्राद्धिंगतितमो भागो श्रष्टयवाः। तस्राष्ट्रमभागचीनः एकयवचीनः। तं मन्नयवं इतन्नुतं द्यात्। एतञ्च विषात् चिंग्रहुणं पाद्यम्। तदाद नारदः,—

"प्रदद्यासोपवासाय देवज्ञाह्मणमिन्धी।
धूपोपहारमन्तेश्च पूजियता महेश्वरम्॥
दिजामां सिन्धावेव दिचणाभिमुखे स्थिते।
खद्बुखः प्राङ्मुखो वा दद्यादिपः समाहितः"—इति॥
प्राद्विवाकः क्रतोपवासो महेश्वरं मन्यूच्य तत्पुरतो विषं स्थापविला धर्मादियुजां हवनान्तां पूर्वविद्धाय प्रतिज्ञापनं शोध्यस्थ

शिर्म निधाय विषमभिमन्तयेत्। मन्तय पितामहेनोकः,—

"तं विष, ब्रह्मणा सृष्टं परीचार्यं दुरात्ममाम्।

पापेषु दर्शयात्मानं ,श्रुद्धानामस्तक्भव॥

स्त्युमूर्त्ते, विष, लं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम्।

चायखेनं नरं पापात्मत्योनास्थास्तक्भव"—इति॥

कर्त्तां तु विषमभिमन्त्य भचयेत्। मन्त्रय याश्चवस्क्येनोकः,—

"तं विष, ब्रह्मणः पुच, सत्यधर्मे व्यवस्थितः।

चायखास्मादभीशापात् सत्येन भव मेऽस्तम्॥

एवमुक्का विषं शार्क्तं भचयेद्धिमश्रेष्णजम्।

यस्य वेगैर्विना जीर्येत् श्रुद्धिं तस्य विनिर्दिशेत्॥

वेगो रोमाञ्चमाद्योरचयित विषजः खेदवक्कोपशोषौ

तस्योद्धें तत्परौ दौ वपुषि च जनयेदर्णभेदप्रवेपौ।

यो वेगः पञ्चमोऽसौ नयनविवश्वतां कण्डभङ्गं च हिक्कां

षष्टो निश्वासमोहौ वितरित च स्रतिं सप्तमो भचकस्थ"—इति।

ग्रोधस कुहकादिभ्यो रचणीय द्रत्याह पितामहः,—

"चिराचं पञ्चराचं स्थात्पुरुषैः स्वैरिधिष्ठितम्।
कुहकादिभयाद्राजा रचयेद्दियकारिणम्॥
श्रोषधीर्मन्त्रयोगांश्च मणीनय विषापहान्।
कर्त्तः ग्ररीरसंस्थांस गूढ़ोत्पन्नान् परीचयेत्"—दृति॥

ग्राद्धः कालाविधमाह नारदः,—

"पञ्चतालगतं कालं निर्विकारो यदा भवेत्। तदा भवति मंग्रुद्धस्तः कुर्याचिकित्सितम्"— इति ॥ यावत् करता सिका ग्रतपञ्चकं, तावत् प्रतीक्षणीय मित्यर्थः । यमु वितास हेनो क्रम्,—

"भिचिते तु यदा खखो मूर्क्काक्टिविवर्जितः। निर्विकारो दिनखान्ते ग्रञ्जनमि निर्दिशेत्"—इति॥ तदेतत् चतुर्माचाविषयम्।

इति विषविधिः।

# श्रय के। श्विधः।

तच नारदः,-

"त्रतः परं प्रवच्छामि कोशस्य विधिमुत्तमम्।

ग्राम्तविद्धियेषा प्रोतं सर्वकालाविरोधिनम्॥

पूर्वाक्ते सोपवासस्य स्नातन्यार्द्रपटस्य च।

सग्र्कस्यान्यमनिनः कोशपानं विधीयते।

रच्छतः श्रद्धानस्य देवन्नाद्धाणसन्निधी"—इति॥
देवन्येति दुर्गाऽऽदित्यादयो ग्राह्याः। पितामहोऽपि,—

"प्राङ्मावं कारिणं कता पाययेत् प्रसृतिचयम्।

पूर्वेत्रिन विधानेन पीतमार्द्रपटञ्च तम्"—इति॥

पूर्विकिनेति धर्मावाद्यनादि ग्रोधिशिरिस पत्रारोपणान्तमङ्गक-स्नापं विधायेति । कारिणं नियुक्तं प्राङ्मुखं कला प्रस्तित्रयं पाय-येत् । तत्र विशेषो नारदेनोक्तः,—

> "तमाह्याभिग्रम्तन् मण्डलाभ्यन्तरे स्थितम् । पयश्च चापयिवा तु पाययेत् प्रस्तित्रयम्" - इति ॥

खापनीयदेवानाइ पितामहः,-

"भक्तीयो यस्य देवस्य पाययेत् तस्य तज्जलम्।
समभावे तु देवानामादित्यस्य तु पाययेत्॥
दुर्गायाः पाययेत् चोरान् ये च ग्रस्तोपजीविनः।
भास्तरस्य तु यत्तोयं ब्राह्मणं तन्नः पाययेत्"—इति॥
स्मापनीयप्रदेशविशेषमाच स्रपतः—

"दुर्गायाः पायये च्छूलमादित्यस्य तु मण्डलम् । दतरेषान्तु देवानां स्वापयेदायुधानि तु"—दति ॥ प्रदुद्धिकालाविधमार पितामरः,—

"चिराचात् सप्तराचादा दिसप्ताहात्तथाऽपिवा। वैक्कतं यच दृश्येत पापकता तु मानवः॥ तश्चेकस्य तुः सर्वस्य जनस्य यदि वा भवेत्। रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणं सैव तस्य विभावयेत्"—दिति॥

विष्णुः,—

"यस पर्यत् दिमप्ताहात् चिमप्ताहात् तथाऽपिवा ।
रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणं राजदण्डमथापिवा ॥
तमग्रद्धं विजानीयादिश्रद्धं तदिपर्यये"—दिति ॥

नारहोऽपि.—

"सप्ताचाभ्यन्तरे यस दिसप्ताचेन वा पुनः।

<sup>\*</sup> तच,--इति ग्रा॰।

<sup>ो</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । समतु, सापये,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>🚺</sup> तस्यैकस्य न,-इति याज्ञान्तरीयः वाटः समीचीना ।

रोगोऽशिर्ज्ञातिमरणमर्थमंगोधनत्तयः॥
प्रत्यात्मिनं भवेत्तस्य विद्यात्तस्य पराजयम्"—इति ॥
एतानि दिचिमप्राहाद्यवधिवचनानि द्रव्यान्यत्वमहत्त्वाभ्यामिनयोगान्यत्वमहत्त्वाभ्यां वा व्यवस्थापनीयानि । श्रवधेक् द्वे वैक्टतदर्शने न
पराजय दत्याह नारदः,—

"ऊद्धें तस्य दिसप्ताहादैक्ततं सुमहद्भवेत् । नाभियोज्यस्य विदुषा कतकालयतिकमात्"—इति ॥ दहस्यतिर्पि,—

"सप्ताहादा दिसप्ताहाद्यस्य किञ्चित् न जायते। पुत्रदार्धनानां वा स शुद्धः स्थान्न संग्रयः"—दृति॥ दृति कोग्रविधिः।

# श्रय तर्दुलिविधः।

तत्र पितामइ:,--

"तण्डुलानां प्रवच्छामि विधि भवणचोदितः । चौर्य्ये त तण्डुला देया नान्यविति विनिश्चयः"— इति ॥ चौर्य्यग्रहणमर्थविवादप्रदर्शनार्थम्। "ततश्चार्थस्य तण्डुलाः"-इति धनविवादे कात्यायनेन दर्शितलात्। पूर्वेद्युर्थत्वर्त्तयं, तदाह सएव,— "तण्डुलान् कारयेच्छुकान् प्रालेनांन्यस्य कस्यचित्। म्हणस्ये भाजने कला श्वादित्यस्थायतः ग्रुचिः॥ स्वानोदकेन मंमित्रान् रात्रौ तत्वेव वामयेत्। श्वाहनादि पूर्वन्तु कला रात्रौ विधानतः"—इति॥ धर्मावाहनादि हवनानं साधारणविधिना दिव्यस, पुरतः कला देवतास्तानोदनेन तण्डुलानासुत्य प्रभातपर्य्यनं प्राह्विवाकस्त्रिव स्थापयेत्। तदनन्तरकर्त्त्यं तेनैव दर्शितम्,—

"प्रभाते कारिणो देयाः चिः कला प्राङ्मुखं तथा।
प्राड्मिवाकसमाह्मतसण्डुलान् भचयेच्कुचिः॥
प्राद्धः खाच्कुक्कनिष्ठीवे विपरीते च दोषभाक्।
प्रेणितं दृश्यते यख इनुसालु च ग्रीर्यते॥
गावं च कम्पते यख तस्राग्रद्धं विनिर्दिग्रेन्"—इति॥
दित तण्डुलविधिः।

### श्रय तप्तमापविधिः।

तत्र पितामहः,-

"तप्तमाषस्य वस्त्यामि विधिमुद्धरणे ग्रुभम्। कारयेदायमणाचं तामं वा षोड़ग्राङ्गुलम्॥ चतुरङ्गुलखातन्तु म्हण्मयं वाऽष मण्डलम्"—दिति॥ मण्डलं वर्त्तुलम्। एयंविधपाचं व्यतेलाभ्यां पूरयेत्। तथाच सएव,—

> "पूरयेत् इततेलाभ्यां विंगात्या वै पलैस्त तत्। तैलं इतसुपादाय तदग्री पाचयेच्छुचिः॥ सुवर्णमाषकं तस्मिन् सुतप्ते निचिपेत्ततः। ऋङ्गुष्ठाङ्गुः लियोगेन उद्धरेत्तप्तमाषकम्॥ अरायं यो न धुनुयात् विस्फोटो वा न जायते॥

रोगोऽशिर्ज्ञातिमरणमर्थमंग्रोधनस्यः॥
प्रत्यात्मिनं भवेत्तस्य विद्यात्तस्य पराजयम्"—इति॥
एतानि दिनिमप्ताहाद्यवधिवचनानि द्रव्यान्यतमहत्त्वाभ्यामभियोगान्यतमहत्वाभ्यां वा व्यवस्थापनीयानि। श्रवधेरू द्वें वैकतदर्शने न
पराजय इत्याह नारदः,—

"जड़ें तस्य दिसप्ताहादैक्तं सुमहद्भवेत्। नाभियोज्यस्य विदुषा कतकालयितिकमात्"—इति॥ दृहस्यतिरपि,—

"सप्ताहादा दिसप्ताहाद्यस्य किञ्चित् न जायते। प्रचदार्धनानां वा स शुद्धः स्थान्न संग्रयः"—दिति॥ दिति कोणविधिः।

# श्रय तर्दुलिविधः।

तव पितामइ:,-

"तण्डुलानां प्रवच्छामि विधि भचणचोदितश् । चौर्य्यति तण्डुला देया नान्यविति विनिश्चयः"—इति ॥ चौर्य्यदणमर्थविवादप्रदर्भनार्थम्। "ततश्चार्थस्य तण्डुलाः"-इति धनविवादे कात्यायनेन दर्भितलात्। पूर्वेद्युर्यत्कर्त्तयं, तदाह सएव,— "तण्डुलान् कारयेच्छुकान् भालेनांन्यस्य कस्यचित्। स्रणसये भाजने कला श्वादित्यस्यायतः ग्रुचिः॥ स्वानोदकेन मंमित्रान् रात्रौ तत्रैव वामयेत्। श्वावाहनादि पूर्वन्तु कला रात्रौ विधानतः"—इति॥ धर्मावाहनादि हवनान्तं साधारणविधिना दिव्यस्य, पुरतः क्रला देवतास्तानोदनेन तण्डुसानासुत्य प्रभातपर्य्यन्तं प्राद्विवाकस्त्रयेव स्थापयेत्। तदनन्तरकर्त्तव्यं तेनैव दर्शितम्,—

"प्रभाते कारिणो देयाः चिः क्रला प्राङ्मुखं तथा।
प्राङ्गिवाकसमाह्मतसण्डुलान् भचयेच्कुचिः॥
प्राङ्गिः खाच्कुक्षनिष्ठीवे विपरीते च दोषभाक्।
प्रेणितं दृश्यते यस्य चनुस्तालु च भीर्य्यते॥
गात्रं च कम्पते यस्य तस्थाग्रद्धं विनिर्दिभेत्"— दति॥
दिति तण्डुलविधिः।

## श्रय तप्तमापविधिः।

तत्र पितामहः,-

"तप्तमाषस्य वस्त्यामि विधिमुद्धरणे ग्रुभम्। कारयेदायममानं तामं वा षोड़गाङ्गुलम्॥ चतुरङ्गुलखातन्तु म्हण्मयं वाऽथ मण्डलम्"—दिति॥ मण्डलं वर्त्तुलम्। एवंविधपानं ष्टततेलाभ्यां पूरयेत्। तथाच भएव,—

> "पूरयेत् इततेलाभ्यां विंगत्या वै पलैस्त तत्। तेलं इतसुपादाय तदग्नी पाचयेच्छुचिः॥ सुवर्णमाषकं तिसान् सुतप्ते निचिपेत्ततः। श्रङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन उद्घरेत्तप्तमाषकम्॥ अराग्रं यो न धुनुयात् विस्फोटो वा न जायते॥

शुद्धो भवति धर्मेण निर्विकारा यदाऽङ्गुलिः"—इति ॥ श्रङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन तर्जन्यङ्गुष्ठमध्यमानां समूहेनेत्यर्थः । केवल-गव्यष्टततापने विशेषमाह्य सएव,—

"मौवर्ण रजते ताम्ने श्रायसे म्हण्सथेऽपिता।
गयं हतमुपादाय तदग्नौ तापयेच्छुचिः॥
मौवणीं राजतीन्तामीमायसीं वा सुग्रोधिताम्।
मिललेन महाद्वीतां प्रचिपेत् तत्र सुद्रिकाम्॥
भमदीचीतरङ्गाको श्रनखसार्गगोचरे।
परीचेदाईपर्णन मिल्लारं मधोषकम्"—इति॥

प्रािद्ववाको धर्यावाहनादि ग्रोध्यित्रःपचारोपणान्तं कर्या कलाऽभिमन्त्रणं कुर्य्यात् । मन्त्रसु तेनैव दर्शितः,—

> "परम्यविचमस्तं एत, लं यज्ञकर्मस् । दह पावक, पापन्तु हिमग्रीतं ग्रुचौ भव ॥ उपोषितं ततः स्नातमाईवाससमागतम् । ग्राहयेनुद्रकां तान्तु एतमध्यगतां तथा"—इति ॥

ग्रोधस्त, लमग्ने सर्वस्रतानामित्यादिमन्तं पठेत्। ग्रुद्धिसिङ्गा-न्याह मएव,—

> "प्रवेशनं च तखाय परीचेयुः परीचकाः । यख विस्फोटका न खुः ग्रुद्धोऽसावन्थथाऽग्रुचिः"—दिति ॥ दिति तप्तमावविधिः ।

#### अय फालविधिः।

तच रहस्यति:,-

"श्रायसं दादग्रपलघटितं फालसुचिते।
श्रष्टाङ्गुलं भवेदीघं चतुरङ्गुलविस्तृतम्॥
श्रिवर्णन्तु तचोरो जिझ्या लेलिहेत्सस्त् ।
न दम्धश्रेच्कुचिर्स्यात् श्रन्यथा तु स हीयते"—दिति॥
श्रवापि धर्मावाहनादिग्रोधिश्ररःपचारोपणान्तं कार्यम्।
दिति फालविधिः।

## श्रय धर्माधर्मविचार्विधः।

तत्र पितासरः,-

"त्रधुना सम्प्रवच्छामि धर्माधर्मपरीचणम्। राजतं कारयेद्धर्ममधर्मं सीसकायसम्॥ लिखेत् भूर्जं पटे वाऽपि धमाधम्मी सितासिती। त्रभ्युच्छ पञ्चगव्येन गन्धमान्धेः समर्चयेत्॥ सितपुष्पस्त धर्मः स्थात् त्रधर्माऽसितपुष्पष्टक्। पवंविधायोपलिष्य पिष्डयोस्तौ निधापयेत्॥ गोमयेन मृदा वाऽपि पिष्डौ कार्य्यौ समन्ततः। मृद्धाण्डकेऽनुपहिते स्थाप्यौ चानुपलचितौ॥ उपलिष्य प्रुचौ देग्रे देवन्नाह्मणसन्निधौ। श्रावाहयेत् ततो देवान् लोकपालांश्च पूर्ववत्॥

<sup>\*</sup> नुपच्ति, -इति का॰।

धर्मावाहनपूर्वन्तु प्रतिज्ञापत्रकं लिखेत्।
यदि पापविमुक्तोऽहं धर्मस्त्तायातु से करे॥
श्राभियुक्तस्तत्र्येकं प्रग्रहीताविलुम्बितम्\*।
धर्मे ग्रहीते ग्रह्मः स्थादधर्मे तु स हीयते॥
एवं समासतः प्रोक्तं धस्माधर्मपरीचणम्"—इति॥
सीसकायसमिति सीसकमिश्रायसम्।
इति धर्माधर्मदिव्यविधिः।
इति कियापादः।

# श्रय कमप्राप्तो निर्णयपादः कथ्यते।

श्रव रहस्पतिः,—

"धर्मण यवहारेण चिर्चण नृपाज्ञया। चतुःप्रकारोऽभिहितः सन्दिग्धार्थविनिर्णयः॥ एकेको दिविधः प्रोक्तः कियाभेदान्मनीषिभिः। त्रपराधानुरूपन्तु दण्डन्तु परिकल्पयेत्॥ प्रतिवादी प्रपयेत यत्र धर्मस्य निर्णयः। दियेविंगोधितस्मस्यग्विनयस्ममुदाहृतः॥ प्रमाणनिञ्चितो यसु यवहारः स उच्यते। वाक्कलानुत्तरत्वेन दितीयः परिकीर्त्तितः॥ त्रमामेन निर्णितं चरित्रमिति कथ्यते। देशस्त्रित्या दृतीयस्तु तन्वविद्विक्दाहृतः॥

प्रग्नेतातिलस्थितः, --इति का॰

प्रमाणधमतायान्तु राजाज्ञा निर्णयः स्टतः।
प्रास्त्रषभ्याविरोधेन चतुर्थः परिकीर्त्तितः"-दिति॥
संग्रहकारोऽपि,-

"उत्तप्रकारक्षेण खमतस्थापिता किया।

राज्ञा परीच्या सभीश्व स्थायी जयपराजयी॥

सोऽर्थाऽन्यतमया चैव कियया सम्प्रसाधयेत्।

भाषाऽचरसमं साध्यं स जयी परिकीर्त्तितः॥

श्रसाधयन् साधयन् वा विपरीतार्थमात्मनः।

दृष्टकारणदोषो वा यः पुनः स पराजितः"—दृति॥

व्यासोऽपि,—

"तन्तु प्रदण्डयेट्राजा जेतुः" पूजां प्रवर्त्तयेत् । श्राप्ति श्राप्ति वरोधिनः"—इति ॥ पूजाकरणानन्तरं कात्यायनः,—

"मिद्धेनार्थेन संयोज्यो वादी सत्कारपूर्वकम्। लेखां खहस्तसंयुक्तं तस्मै दद्यान्तु पार्थिवः"—इति॥ नारदोऽपि,—

"मध्ये यत् स्थापितं द्रयं चलं वा यदि वा स्थिरम्।
पञ्चात् तत्सोदयं दाष्यं जियने पत्रसंयुतम्"—इति ॥
पत्रं जयपत्रम्। तदाह चहस्पतिः,—

"पूर्वीत्तरिवायुक्तं निर्णयान्तं यदा नृपः। प्रद्याच्चिति लेखां जयपत्रं तदुच्यते"—इति॥

<sup>\*</sup> तितं,—इति. ग्रा॰ स॰।

धनदापनप्रकारे विशेषमाह कात्यायन:,—

"राजा तु खामिने विप्रं मान्वेनैव प्रदापयेत्।

देशाचारेण चान्यांग्तु दृष्टान् मन्योद्य दापयेत्॥

रिक्यिन: सुद्धदं वाऽपि कलेनैव प्रदापयेत्"—दिति॥

न केवलं खामिने धनदापनमाचं, खयमपि दण्डं ग्टलीयादिः

त्याद्द नारदः,—

"ऋणिकः सधनोयम् दौरात्यात्र प्रयक्कित ।
राजा दापयितयः स्थात् ग्रहौला तन्तुविंग्रकम्"—इति ॥
एतदपि सम्प्रपत्नऋणिकविषयम् । विप्रतिपत्नऋणिकविषये विष्णुः
राह । "उत्तमणियद्वानानिस्थात् तिह्नभावितोऽधमणीद्ग्रमभागमसं
दण्डं दद्यात् । प्राप्तार्थयोत्तमणी विंगतितमम्"—इति । उत्तमणीव् धनदानं स्रतित्वे दण्डले । यदा तु राज्ञः प्रियोऽधमणीऽपन्नापवुष्य।
गाज्ञे पूर्वे निवेदयित, तत्र दण्डविशेषसाह सनुः,—

"यः गोधयन् खच्छन्देन वेदयद्धनिकं नृषे।

म राज्ञणचतुर्भागं दायमस्य च तद्धनम्"—इति॥
यनु तेनेवोक्रम्,—

"यो याविक्रक्षवीनार्थं सिष्या वा हाभिवादयेत्। तौ नृषेण हाधर्मको दाष्यो तिद्वगुणं दसस्"—इति॥

१ इत्यमेव पाठः सर्व्वच । सस तु, धणदापने प्रकारविश्वधमाह, — इति पाठः प्रतिभाति । इत्यमेव पाठः सर्व्वच । सस तु, उत्तमर्गस्य धनदारं स्टितिवेश न दग्रास्वेन, —इति पाठः प्रतिभाति

तङ्गृताधमर्णित्तमणिविषयम्\*। यत्तु याञ्चवक्यंगोक्षम्,—
"निक्षवे भावितो दद्यात् धनं राज्ञे च तत्समम्"—इति ॥
तिद्वगुणदण्डपर्याप्तधनाभावविषयम्। मिथ्याऽभियोगिनस्तु ऋल्यापर्याप्तधनस्यापि न तत्समं दण्डः। यदाच सएव,—

"मिथाभियोगाद्विगुणमिभयोगाद्धनं वहेत्"—इति ॥ धनाभावेऽपि, "त्रानृष्यं कर्मणा गच्छेत्"—इत्यनुकस्पो द्रष्टयः। प्र-यमतोनिक्कवं कत्वा पश्चात्स्वयं मस्यित्पद्यते, तस्याद्वें दण्डमाह व्यासः,—

"निक्रवे तु यदा वादी खयं तत्रातिपद्यते। ज्ञेया सा प्रतिपत्तिस्तु तस्थाई विनयः स्थतः"—दिति॥ यत्पुनर्मनुनौत्तम्,—

"त्रर्थेऽपययमानन्तु कारणेन विभावितम्। , दापयेद्वनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शक्तितः"—इति। तत्महुत्तत्राह्मणाधमणेविषयम्। विज्ञविवषये विशेषमाच याञ्चवस्यः,-

"निक्नुते चिखितं नैकमेक देशविभावितः। दाषः पर्वं नृषेणार्थं न गाह्यस्वनिवेदितः"—इति।

नैकमनेकं प्रतिज्ञाकाले लिखितमियुकं प्रत्यर्थी यदि सर्वमेव मिय्येतदिति प्रतिजानीते, तदाऽयिंना एकदेशभूहिरण्यादिविषये प्रमाणादिभिः १ प्रत्यर्थी भावितः श्रङ्गीकारितः, तदा स सर्वे पूर्वलि-

<sup>\*</sup> तहुत्ताधमर्थात्तमर्थं विषयम्, — इति का॰। मम तु, तत् सहुत्ताधमर्थाः त्तमर्थावषयम्, — इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>†</sup> खत्र, यन्तु, — इति भवितुमुचितम्।

<sup>‡</sup> दगडं देयं,—इति ग्रा॰।

<sup>्</sup>रं **खाक्रमयादिभिः,—इति का**॰।

खितमर्थिने नृषेणार्थं दायः। मर्वे भाषाकाले श्रर्थिनाऽनिवेदितयम् । पञ्चात् निवेद्यमानो न ग्राह्यो नादर्त्तव्यो नृषेणेत्यर्थः। नारदोऽपि.—

"श्रनेकार्थाभियुकेन मर्वार्थम्यापलापिना।

विभावितैकदेशेन देयं यद्भियुच्यते"—इति।

ननु प्राचीनवचनानां प्रागुकार्थाभिधाने धर्मनिर्णयार्थलं न स्थात्, कलानुमारेण तेषां व्यवहारनिर्णयाभिधायकलात्। भत्यं. तथापि न दोषः। प्रागृक्षविषये व्यवहारनिर्णयस्य धर्मनिर्णयवाधः कलात्। श्रत्णव व्रहस्पतिः,—

"केवलं प्रास्त्रमाश्रित्य कियते यत्र निर्णयः। व्यवहारः स विज्ञेयो धर्मस्तेनापि हीयते"—इति। वन् कात्यायनवचनम्,—

''श्रनेकार्थाभियोगे तु यावत्तत्वाधयेद्धनम्। साचिभिसावदेवासौ सभते साधितं धनम्''--इति।

तत्पुंचादिदेयपिचादिच्छणविषयम्। तच हि बह्नचांनिभयुकः पुचादिनं ज्ञायते इति बदन् निक्कववादी न भवतीति एकंदग-विभावितन्यायस्य तचाप्रवित्तः। दिखे जयपराजयावधारणदण्ड-विभोषः कात्यायनेन दर्भितः,—

"श्रताहूँ दापयेत् शुद्धं, न शुद्धो दण्डभाग्भवेत्। विष तोये ऋताशे च तण्डुले तप्तमावके"—इति।

<sup>ै</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वेच । सम तु, पूर्व्वं,— इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ी</sup> धनी निर्णयाधायकत्व।त्,— इति प्रा०।

<sup>!</sup> तदंश,—इति शा॰। मम तु, इति वदम् तदंशनिञ्चववादी,—इत्यादि पाठः प्रतिभाति । तदंशस्य सभियोगविषयार्थाशस्य,—इत्वर्षः।

दिव्यक्रमाहण्डं प्रकल्पयेत्,

"सहसं षट्यातश्चेव तथा पञ्चयतानि च। चतुस्तीन् द्वोकमेकन्तु हीनं हीनेषु कल्पयेत्"—इति । सपणविधाने विशेषमाह याज्ञवस्त्यः,—

"सपणसेदिवादः स्थाद्राजा हीनन्तु दापयेत्। दण्डस्र स्वपणसीव धनिने धनमेवच"—दति। नारदोऽपि<sup>‡</sup>,—

"विवादे चोत्तरपणों? दयोर्घसत्त हीयते। य पणं खक्ततं दायो विनयं च पराजये"—इति। छक्तस्य दण्डस्य दैविध्यमाइ सएव,—

"शारीर स्वार्थ दण्ड वे दिविधः स्रातः। शारीर साड़ नादिस्त सरणान्तः प्रकीर्त्तितः॥ काकिन्यादि सार्थ दण्डः सर्वतस्तु॥ तथैवच । शारीरो दश्या प्रोको स्वर्थ दण्डस्त्वनेक धा" — इति।

दग्रधित न सङ्घानियमार्थम्। बङ्गविधस्य बन्धनाङ्गकरण-कर्मकरणबन्धनागारप्रवेशमताङ्गरूपस्य ग्ररीरे विद्यमानलात्। तच दग्रविधलं ग्रारीरदण्डस्य दर्भयति मनुः,—

"दग्र खानानि दण्डस मनुः खायभुवोऽन्नवीत्।

इति वचनात्,—इति भवितुमुचितम् ।

<sup>🕇</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वेच । सम तु, सपणविवादे,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>!</sup> शातातपीऽपि,--इति शाः।

<sup>∮</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र। सम तु, सौत्तरपणे,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>॥</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। सम यु, सर्वेदान्तः,—इति पाठः प्रतिभाति।

े उपस्यमुद्रं जिझा इम्हो पादी च पञ्चमम् ॥ चदुर्नामा च कर्णो च नरदे इस्हचैवच''-दिति। दिविध दत्युपसचणार्थम्,

"शिरमोसुण्डनं दण्डस्तथा निर्वामनं पुरात्। ललाटे चाभिश्वसाङ्गः प्रयाणं गर्दभेन च"-इति विध्यन्तरस्रतलात्। याज्ञवन्कान्तु दण्डस्य चातुर्विध्यमाङ,--"वाग्दण्डस्तथ धिग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा।

थोच्या यम्ताः समम्ता वा श्रपराधवणादितः"—इति । वाग्दण्डः परुषणापवधनात्मकः । धिग्दण्डो धिणिति भर्त्यनम् । समस्तानां योजने क्रममाह सन्ः,—

"वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात् धिग्दण्डं तदनन्तरम् । हतीयं धनदण्डन्तु बधदण्डमतः पर्म्"-दित । व्यम्तानां योजने व्यवस्थामाह बहस्यतिः,—

"स्वन्येऽपराधे वाग्दण्डो धिग्दण्डः पूर्वमाहसे। मध्यमे धनदण्डस्त राजद्रोहे च बन्धनम्॥ निर्वामनं बधो वाऽपि कार्थ्यमात्महितैषिणा।

व्यस्ताः समस्ता एकस्मान् महापातककारिणाम्"—दित । पुरुषतारतम्येन व्यवस्थामाह सएव,—

"मित्रादिषु प्रयुच्चीत वाग्दण्डं धिक् तपिस्तिनाम्। विवादिनो नरांश्वापि न्यायादर्थेन दण्डयेत्॥ गुहृन् पुरोक्तितान् पूज्यान् वाग्दण्डेनेव दण्डयेत्।

<sup>\*</sup> एकस्थां,—इति का॰। मम तु, एकस्मिन्, -- इति पाठः प्रतिभाति।

विवादिनो नरांश्वान्यान् धिम्धनाभ्यां च दण्डयेत्"—इति । यनु ग्रह्मेनोक्तम्। "श्रदण्ड्यो मातापितरौ स्नातकपुरोहितौ परि-ब्राजकवानप्रस्थो जन्मकर्मश्रुतश्रीलश्रौचाचारवन्तश्व"—इति । यदपि कात्यायनेन,—

> "श्राचार्यास पितुर्मातुर्वान्धवानां तथैवच । एतेषामपराधे तु दण्डोनैव विधीयते"--दति ।

यञ्च गौतमेन। "षड्भिः परिहार्या राज्ञाऽवध्ययादण्डायाविहःकार्ययापरिवाद्ययापरिहार्यय"--दित। तदेतन्, "मएव बज्जश्रुतो भवति। वेदवेदाङ्गविद्वाकोवाक्येतिहामपुराणकुण्रकसद्पेचसहित्तयाष्ट्रचवारिंग्रन्संस्कारैः संस्कृतः विषु कर्मस्वभिरतः समयाचारेव्यपि निविष्टः(१)"--दिति प्रतिपादितबज्जशुतविषयम्। यनु
पित्रादीनां दण्डविधानं मनुष्टहस्यतिभ्यासुक्रम्,—

<sup>(</sup>१) खन, खरुचलारिंग्रत् संखारैः संखुतहत्वस्य, खरुभिरात्मगुणेखलारिंग्रत् संखारैख संखुतहत्वर्थानीधाः। यसादनन्तरं गौतमएवाइ। "गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणान्नप्राद्यनं,
चौनोपनयनं, चलारि वेदन्नतानि, खानं, सइधम्मचारिकीसंयोगः,
पद्मानां यद्मानामनुष्ठानं, देविपत्मनुष्यम्रद्धाणामेतेषाद्यारुका, पार्व्याश्राद्धश्रावण्याग्रहायकी चैत्याश्वयजीति सप्त पाकयञ्चसंस्थाः, खग्न्याधेयमग्रिहीनं दर्भपूर्णमासौ खाग्रयकं चातुर्मास्थानि निक्रद्धप्रवन्धः
सौनामग्रीति सप्त हविर्यन्नसंस्थाः, खाग्रहोमोऽत्याग्रहोमजक्ष्यः
योद्मिग्रीति सप्त हविर्यन्तसंस्थाः, खाग्रहोमोऽत्याग्रहोमजक्ष्यः
योद्मिग्रत् संख्वाराः। खयार्थानात्मग्रुगाः, दया सर्व्यभूतेषु चान्तिरमस्या ग्रीचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्पृहेति। यस्यैते न चत्वारिग्रत् संख्वाराः न चार्यावात्मगुगाः न स ब्रह्माः सानोन्धं सायुन्धं
च गच्चति"—इति। चिषु कर्माषु दानाध्ययनयागेषु। समयाचाराः
यन्नाध्ययनदानयाजनाध्यापनप्रतिग्रहाः।

"पिताऽऽचार्यः सुद्दसाता भार्या पुत्तः पुरोहितः। नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्मादिचलिताः खकात्॥ च्छित्वक्पुरोहितामात्याः पुत्ताः सम्बन्धिवान्धवाः। धर्मादिचलिता दण्ड्या निर्वास्या राजभिः पुरात्"—इति। तदेतच्छारीरार्थदण्डयितिरिक्तदण्डविषयम्,

"गुरून् पुरीहितान् पूज्यान् वाग्दर्छनैव दर्ण्डयेत्"—इति उन्नतात् । ब्राह्मणस्य बंधदर्ण्डो नैव कार्यः, किन्तु स विहस्कार्य-इत्याह कात्यायनः,—

"न जातु ब्राह्मणं इन्यात् सर्वपापेष्ववस्थितम्।
राष्ट्राच्नेनं विहः कुर्य्यात् समग्रधनमचतम्"—इति।
यसु विहस्कारं नाङ्गीकारोति, तस्य चित्रयादिवदेव दण्डदत्याह सएव,—

"चतुर्णामिष वर्णानां प्रायश्चित्तमसुर्वताम् । ग्रारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्मे प्रकल्पयेत्"—इति । यनु गौतमेन । "न ग्रारीरोबाह्मण्दण्डः"—इति । तदङ्गभङ्ग-इपदण्डनिषेधार्थम् ।

"न लक्नभेदं विप्रस्थ प्रवदन्ति मनी विणः"— इति

हारीतेनोक्तलात्। यतु ग्रह्वानोक्तम्। "चथाणामपि वर्णानाम-पहारवधवन्धिक्रिया, विवासनिधिक्तरणं ब्राह्मणस्य"--विता। तदिक-स्वनब्राह्मणविषयम्। तथाच गौतमः। "कर्मवियोगविख्यापनविवा-सनाद्भकरणाद्यवत्ती"—दिति । श्रव्यत्तिर्विर्धनः । धनदानासमधं प्रत्याह मनुः,— "चत्रविट्गूट्रयोनिस्त दण्डं दात्समम्बन्। त्रानृष्यं कर्मणा गच्हेत् विप्रो द्याच्छनेश्यनैः"—इति। कर्मकरणासामर्थे तु कात्यायन त्राह,—

"धनदानासहं बुध्वा खाधीनं कर्म कारयेत्। श्राप्ततौ बन्धनागारप्रवेशो ब्राह्मणाहृते"—इति। मनुरपि,—

"स्तीवालोन्मत्तरहानां दरिद्राणां च रोगिणाम्। शिषिणाविलरन्वाचैर्विद्यानृपितसर्दनम्"—इति। ब्राह्मण्ख वधस्याने मौण्डां विद्धाति मनुः,— "मौण्डां प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मण्ख विधीयते। इतरेषान्तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्॥ न ब्राह्मण्वधात् पापादधर्मी विद्यते कचित्। तस्मादख वधं राजा मनमाऽपि न चिन्तयेत्॥ खलाटाङ्को ब्राह्मण्ख नान्यो दण्डो विधीयते। महापातकयुक्तोऽपि न विप्रो वधमर्दति॥ निर्वासनाङ्ककरणे मौण्डां कुर्यान्नराधिपः"—इति।

"गुरुतन्ये भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। स्तेये च श्वपदं कार्य्यं ब्रह्मदृष्यग्रिराः पुमान्"—इति। श्रद्भनं न चित्रयादिषु कर्त्तव्यम्।

म्रङ्कने च विशेषो नारदेन दर्शितः, -

<sup>\*</sup> विद्याच त्रपतिर्धनम्,—इति ग्रा॰ स॰।

''ब्राह्मणस्थापराधे तु चतुर्स्वेव विधीयते ।
गुरुतस्ये सुरापाने स्तेये ब्राह्मणहिंसने ॥
दतरेषान्तु वर्णानामङ्गनं नाच कारयेत्''—दति ।
न केवलं सभ्यादीनामेव दण्डः, किन्तु जयिनोऽपीत्याह

"निश्चित्य बक्तभिः माद्धं ब्राह्मणैः ग्रास्त्रपारगैः।
दण्डयेक्जयिना माकं पूर्वमभ्यांस्तु दोषिणः"—इति।
याज्ञवस्कोऽपि.—

"दुईष्टांस्त पुनर्दद्वा व्यवहारान् नृषेण तु।

मधाः मजयिनो दण्डा विवादाद्विगुणं दमम्"—इति।

जयलोभादिना व्यवहारस्य श्रन्यथा करणे जयिमहिताः सभ्याः

प्रत्येकं विवादपराजयिनिमित्तादर्भनात् दिगुणं दण्डाः। यदा पुनः

माचिणो दोषेण व्यवहारस्यान्यथालं, तदा माचिणएव दण्डाः न

मभ्यादय दत्यर्थः। यः पुनर्यायतो निर्णीतमिष व्यवहारं मौद्यादधमं इति मन्यते, तम्प्रत्याह नारदः.—

"तीरितं चानुशिष्टञ्च यो मन्नेत विधमवित्। दिगुणं दण्डमाखाय तत्काय्यं पुनस्द्वरेत्"—इति। वसिष्ठोऽपि.—

"यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । समतु, विवादपराजयनिमित्तादर्थात्,-इति पाठः प्रतिभाति ।

यम्त पापमजिला च पातयेद्दिगुणं दमम्"—इति । नौरितानुशिष्ट्योर्भेदः कात्यायनेन स्पष्टीहतः,—

''ऋसत्सदिति यः पचः सभीवां योऽवधार्यते ।

तीरितः सोऽनुशिष्टसु साचिवाच्यात् प्रकीर्चितः"—इति । यत्पुनर्मनुनोक्तम्,—

"तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत्।
हतं तद्धभंतो विद्याच तद्भयोऽपि वर्चयेत्।
तत्वीहतवादिनिद्यत्तिहेलभावविषयम्। स्यादिविषये पुनर्यवहारः प्रवर्त्तनीयः। तदाह नारदः,—

"स्तीषु रात्री विह्यांमादन्तवीक्कस्वरातिषु। व्यवहारः कतोऽधेषु पुनः कर्त्तव्यतामियात्"—इति। बलात्कारादिना कतोऽपि व्यवहारो निवर्त्तनीय दत्याह याज्ञवक्कः,—

ंबलोपधिविनिर्श्वतान् यवहारान् निवर्त्तयेत्।
स्त्रीनतमन्तरागारविहः शबुद्धतं तथा"—दिति।
कार्वविगुण्येऽपि पुनर्थवहारामिद्धिभाद्ध सएव,—
"मत्तोन्यत्तार्त्त्वयसनिवालभौतादियोजितः।
श्रमंबद्धकतश्चव यवहारो न सिध्यति"—दिति।
श्रादिशब्देन दृद्धादिप्रयुक्तव्यवहारो ग्रह्मते। तथाच मनुः,—

इत्यमेव पाठः सर्वेच । सम तु, पुनर्जिता च तं पापं,—इति पाठः प्रतिभाति ।

तद्भयोनिवर्त्तयेत्,-इति सन्धान्तरीयः पाठः समीचीनः।

"मत्तोकात्तार्त्तव्यमनिवालेन स्विविरेण वा। श्रमंबद्धक्षतस्वैव व्यवचारो न सिध्यति"—इति। नारदोऽपि,—

"पुरराष्ट्रविरुद्धश्च यश्च राज्ञा विवर्जितः। श्रमंबद्धो भवेदादो धर्मविद्भिरुदाच्चतः"—दृति। हारीतोऽपि,—

"राज्ञा विवर्जितो यसु खयं पौरविरोधकत्।
राष्ट्रस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथैवच॥
श्रम्ये वा ये पुर्याममहाजनविरोधकाः।
श्रमादेयासु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकीर्त्तिताः"—इति।
स्ववाक्यजितस्य तु न पुनर्त्याय इत्याह नारदः,—
"साचिमस्यावसन्नानां दूषणे दर्भनं पुनः।
स्ववाचैव जितानान्तु नोक्तः पौनर्भवो विधिः"—इति।
श्रम्यानपि निवर्त्तनीयव्यवहारानाह मनुः,—
"योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्।

यत्र वाऽणुपिं पर्यक्तिसर्वं विनिवर्त्तयेत्"—इति ।
परकीयधनस्यात्मीयवद्गेलभावे याचितकादिना प्राप्तिर्यागः।
श्राधमनमाधिः। योगे श्राधमनं योगाधः नम्। एवं क्रीतिमित्यवापि
योज्यम्। यमोऽपि,—

"बलाइनं बलाड्युकं वलाचापि विलेखितम्।
सर्वान् बलकतानर्थान् निवत्यीनाह वै सनुः"-इति।
कात्यायनोऽपि,-

"उन्मत्तेनेव मत्तेन तथा वाचान्तरेण वा।

यद्त्तं यस्ततं वाऽय प्रमाणं नैव तद्भवेत्।

यद्वालः कुरुते कार्यमस्ततन्त्रस्तयेवच।

श्रक्ततं तदिप प्राज्ञः प्रास्ते प्रास्तिवदो जनाः॥

गर्भस्त्रमदृग्रो ज्ञेयः श्रष्टमादस्तराच्चिग्रः।

वाल श्राषोङ्ग्रादर्षात् पौगण्डस्रेति कथ्यते॥

परतो व्यवहारज्ञः स्ततन्तः पितराष्टते।

जीवतोर्न स्ततन्तः स्थाच्चरयाऽपि समन्तितः॥

तयोरपि पिता श्रेथान् बीजप्राधान्यदर्भनात्।

श्रभावे बीजिनो माता तदभावे तु पूर्वजः"—इति।

नेषुचित् कार्यविभेषेषु स्तीणामस्तातन्त्र्यमित्याह हारीतः,—

"दाने वाऽधमने वाऽऽपि धर्मार्थे वाऽविभेषतः।

श्रादाने वा विभर्गे वा न स्ती स्नातन्त्र्यमर्हति"—इति।

नारदः,—

"श्रखतन्त्राः प्रजाः सर्वाः खतन्त्रः पृथिवीपितः । श्रखतन्त्रः स्रुतः श्रिष्य श्राचार्ये तु खतन्त्रता"—इति । श्रयाखतन्त्रकृतव्यवद्यार्गिवर्त्तनं खतन्त्रानुमत्यभाविषयं वेदि-तथम् । तथाच नार्दः,—

"एतान्येव प्रमाणानि भक्ता यद्यनुमन्यते। पुत्रः पत्युरभावे वा राजा वा पतिपुत्रयोः॥ तत्र दासकृतं कार्यं न कृतं परिचचते।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मभ तु, वादान्तरेण,-इति पाठः प्रतिभाति ।

श्रन्यच स्वामिश्रन्देशात् न दासः प्रभुरात्मनः ॥
पुचेण वा कृतं कार्यं यत्यादच्छन्दतः पितुः ।
तदप्यकृतसेवाद्धद्मः पुचश्च तौ ससौ"—इति ।
कात्यायनोऽपि,—

"न चेत्रयहदामानां दानाधमनिक्तयाः।
श्रस्तन्त्रकताः सिद्धिं प्राप्तृयुनांन्विणिताः॥
प्रमाणं मर्वणवेते पण्यानां क्रयविक्रये।
यदि स्वं व्यवहारन्ते कुर्वन्तो ह्यनुमोदिताः॥
चेत्रादीनां तथैव स्युर्भाता भावस्तः स्तः।
निसृष्टाः क्रत्यकरणे गुरुणा यदि गच्छति"—इति।
चहस्पतिरपि,—

"ख़्खामिना नियुत्तम्त धनमस्यापनापयेत् । कुमीदक्षिवाणिज्यं निस्ष्ष्टार्थम्तु म स्पृतः ॥ प्रमाणं तत्कतं मर्वे नाभानाभं व्ययोदयम् । स्वदेशे वा विदेशे वा न स्वातन्त्र्यं विमंबदेत्"—इति । श्रनुमत्यभावेऽपि कुदुस्वभरणार्थे श्रस्वतन्त्रकतं नान्यथा कर्नुमर्व तीत्याह मनः—

"कुट्म्बार्थंऽयधीनोऽपि व्यवहारं ममाचरेत्ं ।

इत्यमेव पाठः मर्व्यव । यः खामिना नियुक्तस्तु धनायव्ययपालने,—
 इति ग्रन्थान्तभीयम्नु पाठः समीचीनः ।

<sup>†</sup> कुटुम्बार्थं (नधीनो (प, - इत्यादि का॰ । कुटुम्बार्थे (धाधीनो (प यव इत्यान्तरीयः पाठस्त् समीचीनः ।

खदेशे वा विदेशे वा तद्यायां न विचालयेत्"— इति । प्रकृतिस्यखतन्त्रकृतं कार्यः सिध्यति, नाप्रकृतिस्वकृत्म्। तथाच नार्दः,—

"कुलच्येटस्रथा श्रेष्ठः प्रकृतिस्यस्य यो भवेत्। तस्त्रतं स्थात् कृतं कार्य्यं नास्त्रतन्त्रकृतं कृतम्" - इति । स्वतन्त्रप्रकृतिस्यकृतमपि कार्य्यं कृत्तिच्च सिध्यतीत्यास् कात्या -यनः,—

"सृतस्य सृतदाराणां दामीलं लनुशासने। विक्रये चैव दाने च खातन्त्र्यं न सृते पितुः"—इति। एवं ग्रास्तोक्तमार्गेण निर्णयं कुर्वतो राज्ञः फलं दर्शयित इहस्पतिः,—

> "एवं गास्तोदितं राजा कुर्विचर्णयपालनम्। वितत्येहं यगो लोके महेन्द्रमहृग्रे। भवेत्॥ माचिणयानुमानेन प्रकुर्वन् कार्यनिर्णयम्। वितत्यह यगो राजा बध्रसाप्तोति विष्टपम्"—इति। इति निर्णयपादः समाप्तः।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> न स्ततन्त्रक्ततं,—इति का॰।

विश्लं,-इति का॰

<sup>!</sup> नितन च,-इति का॰।

र् इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, साचितिश्वानुमानेन,—इति पाठः पतिभाति ।

# श्रष्टाद्र पर्दे। पयोगिनी व्यवहार मातृका निरूपिता। श्रयदानी मष्टाद्र पदान्य नुक्रमेण निरूप्यन्ते।

तच खहस्यतिः,—

"पदानां सहितस्तेष व्यवहारः प्रकीर्त्तितः। विवादकारणान्यस्य पदानि ग्रणुताधुना॥ स्रणादानप्रदानानि\* ग्रूताङ्गानादिकानि च। कमग्रः सम्प्रवच्यामि कियाभेदांस्य तत्त्वतः"—इति।

तच प्रथमोहिष्टलेन खणादानाखास पदस विधिक्यते। तच खणादानं सप्तविधम्। तदाइ नारदः,—

> "ऋणं देयमदेयञ्च येन यत्र यथा च यत्। दानग्रहणधर्माञ्च ऋणादानमिति स्रतम्"—इति।

तचाधमणं पञ्चविधमीदृग्रम् देयमीदृग्रमदेयमनेनाधिका-रिणा देयमसिन्समये देयमनेन प्रकारेण देयमिति। उत्तमणं दिविधं, दानविधिरादानविधिश्वेति। तच दानविधिपूर्वकलादि-तरेषां तचादौ दानविधिष्यते। तच रुष्यतिः,—

> "परिपूर्णं ग्रहीलाऽलं दहेर्वा साधु लग्नकम् । लेखारूढं साचिमदा च्हणं दद्याद्धनी सदा"—इति ।

वृद्धेः परिपूर्णलं सर्वद्भिकम्बद्रव्यपर्याप्तता। वृद्धिप्रभेदाश्च रुष्यतिना निष्किपताः,—

"टद्धिञ्चतुर्विधा प्रोक्ता पञ्चधाऽन्यैः प्रकीर्त्तिता।

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> इत्थमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, ऋगादानप्रधानानि,-इति पाठः प्रतिभाति।

धिद्विधाऽस्मिन्समाखाता तन्त्रतस्ता निवोधतः॥
कायिका कालिका चैव चक्रवृद्धिरतः परा।
कारिता च गिखावृद्धिर्भागनाभक्षप्रेवच॥
कायिका कर्ममंयुका मासग्राह्मा तु कान्तिका।
वृद्धवृद्धिञ्चकवृद्धिः कारिता वृणिना कता॥
प्रत्यच् ग्रह्मते या तु गिखावृद्धिम्तु मा मता।
ग्रह्मत् स्रोमः सदः चेवात् (१) भोगनाभः प्रकीर्त्तितः "- इति।
वृद्धेम्तु परिमाणं मनुनोक्तम्,-

"त्रग्रीतिभागं ग्रह्णीयान्मामि वार्ध्षिकः गते"—इति । वृद्धये निष्कगते प्रयुक्ते मपाद्निष्कपरिमितां वृद्धिं मामि मामि ग्रह्णीयात् । एतत्सवन्धकविषयम् । तथाच याज्ञवनकाः,—

"त्रगौतिभागोरहिः खानामि मामि मवस्ये । वर्णकमाच्छतिहिचनुःपञ्चकमन्यया॥ मामस्य रहिं गरहीयात् वर्णानामनुपूर्वगः"—इति । मजगुकप्रयोगे व्यामः,—

"सवन्धे भाग त्रागीतः षष्ठो भागः सलग्रके।

निराधाने दिकणतं मामलाभ उदाहतः"—दितः।

यहीतभेदैर्द्धेः परिमाणान्तरमाह याज्ञवस्काः,—

<sup>·</sup> तत्त्वतस्तान् विशेधत,—इति का॰

<sup>(</sup>१) स्तोमोऽत्र यहवासनिमित्तकं भाटकम्। सदः स्तेत्रभवं फलादि,--इति चार्षेत्रपरेण व्याख्यातम्।

"कान्नारगासु द्यमं सासुद्रा विंयमं यतम्"—इति । कान्नारगाः दुर्गमवर्त्वगन्नारः, ते प्रतिमामन्द्यमं यतं द्युः । सासुद्रास्मसुद्रगन्नारः विंयमं यतं द्युरित्यर्थः । कारितायां तु न नियम इत्यास सएव,—

"द्युर्वा खक्रतां दृद्धिं सर्वे सर्वासु जातिषु"—इति । सर्वे ब्राह्मणादयोऽधमर्णाः । सबन्धके श्रवन्थके सर्वासु जातिषू-त्तमर्णानुभ्रतासु खाभ्युपगतां दृद्धिं द्युः । कविदनङ्गीकताऽपि दृद्धिभवति । तदास विष्णुः,—

"यो गरहीला चणं पूर्वं दाखामीति च मामकम्।
न दद्याक्षोभतः पञ्चात् म तस्मात् द्वद्धमाप्र्यात्"—इति।
ममनेव मामकम्। प्रतिदिनकाक्षाविधमङ्गीकृत्य गरहीतमद्वद्धिकं धनं यदि न प्राग्ददाति, तदा श्रवधेरनन्तरकाक्षादारभ्य
वर्द्धतपवेत्यर्थः। काक्षाविधमनङ्गीकृत्य खीकृतस्य धनस्य पण्मामादूर्द्धं द्वद्धिभवतीत्याच नारदः,—

"न दृद्धः प्रीतिदत्तानां या तनाकारिता कचित्। प्रनाकारितमणू द्वें वस्तरार्द्धादिवर्धते"—इति। याचितकं रहीला देशान्तरगमने कात्यायनः,—
"यो याचितकमादाय तमदला दिशं वजेत्। जिद्धे मंवस्तरात्तस्य तद्धनं दृद्धिमापुयात्"—इति। एतचाप्रतियाचितविषयम्। प्रतियाचिते तु मण्वाच,—
"क्रलोद्धारमदला यो याचितस्तु दिशं वजेत्। 
५% मामचयात्तस्य तद्धनं दृद्धिमापुयात्"—इति।

क्रुतोद्धारं, याचितकमादायेत्यर्थः। यसु याचितकं ग्रहीला देशे एव स्थितोऽपि याचितकं न प्रयक्कति, तं प्रत्याह सएव,— "स्वदेशेऽपि स्थितो यसु न द्याद्याचितः क्रचित्। तं ततोऽकारितां दृद्धिमनिक्कृत्तञ्च दापयेत्"—इति। ततः, प्रतियाचनकासादारभ्येत्यर्थः।

"याच्यमानं न वर्द्धेत यावन प्रतियाचितम्। याच्यमानमदत्तश्चेत् वर्द्धते पञ्चकं प्रतम्"—इति। निचेपादावपि मएव,—

"निचिप्तं रुद्धिशेषञ्च कयिकयण्वच । याच्यमानमदत्तं चेत् वर्द्धते पञ्चकं शतम्"—इति । गरहीतपण्यमौन्यानपंणविषये तु सण्व,—

"पण्चं रहीता यो मौच्यमदत्तेव दिग्रं व्रजेत्। च्यत्तवयस्रोपरिष्टात्तद्धनं दृद्धिमाप्तृयात्"—इति।

एतचाप्रतियाचितविषयम्। श्रनाकारितदृद्धेरपवादो नारदेन दर्भितः,—

> "पण्यमूख्यं स्तिन्यांसो दण्डो यस प्रकल्पितः। दृषादानाचिकपणं वर्द्धते नाविवचितम्"—इति।

व्यादानं, नटादिश्वः प्रतिश्रुतम् । श्राचिकमणं धूतद्रव्यम् । विविचतं श्रनाकारितम् । पण्यमृत्यस्य शृद्धभावः, प्रवासप्रतियाचना-भावे । न्यासस्य तु वृद्धभावः, यथाऽवस्थाने प्रतियाचनाभावे च । श्रन्यया कात्यायमवचनविरोधापत्तेः । सम्बन्तिऽपि,—

"न रहिः स्तीधने साभे निचित्रे च यथास्ति।

मन्दिरधे प्रातिभावे च यदि न स्थात्स्वयं सता"—इति । यथास्थिते निचेपे व्यक्तव्यथाकरणरिहते । दातुं योग्यम-योग्यञ्चेति मन्दिरधे। प्रातिभावे ऋणिप्रत्यर्पणादौ । कात्यायनोऽपि,—

"कर्म्यमस्यामवयूते पण्यमृत्ये च सर्वदा।

स्तीशक्षेषु न वृद्धिः स्थात् प्रातिभाव्यगतेषु च''—इति । सर्वदेति प्रतियाचनादेः परसादणकृता वृद्धिर्नास्तीत्यर्थः। पण्यमुन्ये कात्यायनवचनविरोधः पूर्वमेव परिचतः। व्यासोऽपि,—

"प्रातिभायं भुक्तवन्धमग्रहीतञ्च दित्सतः।

न वर्द्धते प्रपन्नः स्थादय ग्राक्षं प्रतिश्रुतम्"—इति । भुक्तवन्धग्रहणं निचेपोपायने यथा दिद्धिर्देखा, तथा गोष्यभोगे

रहिनं देयेत्येवमर्थम्। "भुकाधिनं वर्द्धते"—इति गौतमस्मर्णात्। श्रम्यरहौतं च दित्सतः,—इति कतरुद्धपवादः, श्रक्षतरुद्धपवादप्रसङ्गा-

दुकः। क्षतरद्यपवादय याज्ञवस्कोन दर्जितः,—

"दीयमानं न ग्रहाति नियुक्तं यत्स्वकं धनम्। मध्यस्यापितं तत्स्यादर्इते न ततः परम्"—इति।

प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य दृद्धिग्रहणमन्तरेण चिरकालावस्थितस्य परम्। दृद्धिद्रव्यभेदानाह याज्ञवल्काः,—

> "धन्तिन्तु पग्रस्तीणां रमस्याष्टगुणा परा। वस्त्रधाम्यहिरण्यानां चतुस्तिहिगुणा परा"—इति।

पग्रस्तीणां सन्तिनेव दृद्धिः। रसस्य तैलघतादेः स्वक्ततया दृद्धा वर्द्धमानस्थाप्टगुणा दृद्धिः परा। नातः परं वर्द्धते। वस्त्रधान्य-हिरण्यानां यथाक्रमं चतुर्गुणा विगुणा दिगुणा च परा दृद्धिः। थनु विशिष्ठेनोक्तम्। "हिंगुणं हिरण्यं चिंगुणं धान्यं धान्येनैव रमा व्याख्याताः। पुष्पमन्तपन्तानि च तुनाष्टतमष्टगुणम्"—इति। यच मन्नोक्तम्—

"धान्य ग्रदे लवे वाह्ये नातिक्रमति पञ्चताम्"—इति । ग्रदः चेत्रफलं पुष्पम्लफलानि । लवो मेघोणंचमरीकेग्रादिः । वाह्यो वनौवर्धतुरगादिः । धान्यग्रद्लववाद्यविषया दृद्धिः पञ्चगुणलं नातिकामतीति ।

> "उताऽयष्टगुणा प्राक्ते वीजेची षड्गुणा स्राता। लवणे कुप्यदमधेषु रुद्धिर्ष्टगुणा मता॥ गुड़े मधुनि चैवोत्ता प्रयुक्ते चिरकालिका"—इति।

कुष्यन्त्रपृमी मक्तम् । तदेतत्म्वभधमण्याग्यताऽनुमारेण दुर्भिचा-दिकान्तवभेन व्यवस्थापनी थम् । देशभेदेनापि परां दृद्धं दर्भयति नारदः,—

> "दिगुणं चिगुणं चैव तथाऽसिंश्व चतुर्गुणम्। तथाऽष्टगुणमन्यसिन् देयं देग्नेऽवितष्टते"—इति।

देयम् एं वर्डमानं चिरकासावस्थितं कचित्रिगुणं कचित्रतर्भुणं कचित्रतर्भुणं कचित्रतर्भुणं भवतीत्यर्थः । वसिष्ठोऽपि,—

"वज्रमुक्तिप्रवालानां रत्नस्य रजतस्य वा। दिगुणा दीयते दृद्धिः कतकालानुसारिणी॥ तास्रायःकांस्यरीतीनान्त्रपृणस्तीसकस्य च। विगुणा तिष्ठते दृद्धिः कालाखेरक्तस्य तु"-दृति। मुक्तिरिति मुकाणलं लद्यते, वज्रमाहचर्यात्। व्यामोपि,- "प्राक्तकार्पासवीजेची षड्गुणा परिकीर्त्तिता।
वदन्यष्टगुणान् काले मद्यक्षेहरमासवान्"-इति।
कात्यायनोऽपि,—

"तैलानाञ्चेव सर्वेषां मद्यानामय सर्पिषाम्। दृद्धिरष्टगुणा ज्ञेया गुड़स्य लवणस्य च"—इति।

यत्र दृद्धिविभेषो न श्रूयते, तत्र दिगुणित । तथाच विष्णुः । "श्रनुकानां दिगुणा"—इति । श्रयं च दृद्धुपरमः सक्तत्रयोगे सक्त-दाहरणे च वेदितयः । तथाच मनुः,—

"कुमीदरद्भिंगुष्यं नात्येति सक्तदाहिता"—इति।

उपचयां प्रयुक्तं द्रवं सुमीदं, तस्य दृद्धिः सुमीददृद्धिः । हैगुण्यं नात्येति नातिकामित । यदि महादाहिता महात्रयुक्ता । पुरुषान्तर- मंकमणादिना प्रयोगान्तरकरणे, तिस्मिनेव वा पुरुषे रेकमेकाभ्यां प्रयोगान्तरकरणे हैगुण्यमितकम्य पूर्ववत् वर्द्धते । महादाहतेति पाठे ग्रनैः ग्रनैः प्रतिदिनं प्रतिमामं प्रतिमंवत्यरं वाऽधमणादाह्यय हैगुण्य- मत्येतीति व्याख्येयम् । गौतमोऽपि । "चिरखाने हैगुण्यं प्रयोगस्य"— हित । प्रयोगखेत्येकवचननिर्देशेन प्रयोगान्तरकरणे हैगुण्यातिकमो- इभिप्रेतः । चिरखाने,—हित निर्देशाच्छनैः ग्रनैः दृद्धियहणे हैगुण्यातिकमो- श्वातिकमोऽभिमतः । उक्तस्य दृद्धुपरमस्य कचिद्वयविशेषेऽपवादमाह वृहस्यतिः,—

<sup>\*</sup> रक्प्रकाभ्यां,—इति प्रा॰।

"त्रणकाष्ठेष्टकासूत्रकिखनमास्थिवर्षणाम्। हेतिपुष्पफलानाञ्च दक्किस्त न निवर्त्तते"—इति।

कित्तः सुराद्रव्योपादानभृतो मलविश्रेषः। चर्मः वाणादिनिवा-रक्षणलकः। वर्मः तनुचम्। हेतिरायुधम्। पुष्पणलयोर्दद्यानिवृत्तिर-त्यन्तसम्बद्धाधमण्विषयः। श्रन्यया चिगुणवृद्धिप्रतिपादकव्यासवचन-विरोधः पूर्वविद्विश्रेयः। वसिष्ठोऽपि,—

"दण्डवसांस्थित्रहङ्गाणां सृष्मयानां तथैवच । श्रवया रहिरेतेषां पुष्पमूलपलस्थ च"—इति । रूस्यातरपि,—

"प्राचारिद्धं कायिकाञ्च भोगलाभं तथैवत ।
धनी तावत्ममादद्यात् यावन्मूलं न भोधितम्"—इति ।
तदेवं, परिपूर्णं गरहीलाऽऽधिमित्यत्र श्राधेः परिपूर्णलिनिहपखप्रवङ्गागता सविभेषा रिद्धिर्निहिपता ।

## इदानीमाधिनिरूप्यते।

तच नारदः,—

"ऋधिकियत इत्याधिः स विज्ञेथो दिलचणः।

क्रतकाकोपनेयस्य यावद्योद्यतस्त्रथा॥

स पुनर्दिविधः प्रक्रो गोप्योभोग्यस्त्रथैवच''—इति।

यहौतस्य द्रव्यस्रोपरि विश्वासार्थमधमर्णनोत्तमर्णं ऋधिकियते

श्राधीयते दत्याधिः। क्रतकाले श्राधानकालएवेतिह्वमाद्यवध्यय-माधिर्भया भोच्यते, श्रन्यथा तवैव भविष्यतीत्येवं निरूपितकाले। उपरिष्टात्येवनीय दत्यर्थः। यावद्देयोद्यतः, ग्रहीतधनप्रत्यपंणावधि-निरूपितकाल दत्यर्थः। गोष्यो रचणीयः, भोग्यः फलभोग्यादिः। रहस्पितर्पा,—

"श्राधिर्वन्धः समाखातः स च प्रोक्तञ्चतुर्विधः।
जङ्गमः खावरञ्चेव गोष्योभोग्र्यस्येवच ॥
यादृष्ट्किकः साविधञ्च लेखाक्द्रोऽथ माचिमान्"—इति।
श्राधिर्नाम बन्धः। स दिविधः, गोष्यो भोग्रञ्च। पुनञ्चकेकग्रां-दिविधः, जङ्गमः खावरञ्चेत्येवं चतुर्विधः। पुनर्पि प्रत्येकं दिविधः, यादृष्ट्किकः साविधञ्चेति। यावदृण्नत्व न ददामि तावद्यमाधि-रित्येवं कालविश्रेषाविधश्चत्याया क्रतो यादृष्ट्किकः। क्रतकालोप-नेयः साविधः। पुनञ्च लेखाक्दः साचिमानिति दिविधः। भर्-दाजः प्रकारान्तरेणाधेञ्चातुर्विध्यमादः,—

"श्राधिश्चतुर्विधः प्रोक्तो भोग्यो गोष्यस्खैवच ।
श्रियप्रत्यचित्रश्च चतुर्थस्वाज्ञया हतः ॥
श्रावणात्पूर्विविवितो भोग्याधिः श्रेष्ठ उच्यते ।
गोष्याधिस्त परेभ्यः खन्दला यो गोष्यते ग्रद्धे ॥
श्रिष्यप्रत्ययदेतुर्यं श्रिष्टेतुः स उच्यते ।
श्राज्ञाधिर्नामयो राज्ञा संसदि लाज्या हतः"—इति ।

<sup>\*</sup> स विनेय इत्यर्थः,-इति भाग

श्रावणं मंगदि प्रकाशनम् । श्राधिग्रहणानन्तरं नाश्रविकारा-दयोयथा न भवन्ति, तथा पालनीय इत्याह हारीतः,—

> "वन्धं यथा स्थापितं स्थात्तयेव परिपालयेत्। श्रन्थया नग्यते लाभो मूलं वा तद्वातिक्रमात्"—इति।

### इहम्प्रतिरपि,-

"न्यामनत्परिपाखोऽयो दृद्धिनंग्येत्तथाऽकते। भुके वाऽमारतां प्राप्ते मृलहानिः प्रजायते। वक्तमत्वं यत्र नष्टमृणिकं न च तोषयेत्॥ दैवराजोपघाते च यवाधिनांशमापुषात्। तवाधिं दापयेहृष्टान् मोद्यं धनमन्यथा"—इति।

#### तथाच व्यासः,—

"दैवराजोपघाते तु न दोषो धनिनां क्वचित्। श्रन्यथा नश्यते लाभो मृलं वा नाग्रमाष्ट्रयात्॥ च्छणं दायम् तन्नागे वन्धनान्यस्रणं तथा"—दति। श्राधेरमारत्येऽयेवमनुमन्धेयम्। तथाच नारदः,— "रचमाणोऽपि यथाधिः कालेनेयादमारताम्।

श्राधिरन्थोऽयवा कार्य्या देयं वा धनिने धनम्"—इति । याज्ञवन्क्योऽपि,—

"श्राघेः खीकरणात्मिद्धी रचमाणोऽयशरताम्। यातसेदन्य श्राधेयां धनभाग्वा धनी भवेत्"—दिति। श्रयमर्थः। श्राधेगीयस्थ भीग्यस्थ च स्त्रोकरणात् ग्रहणात् उप भोगाचाधिग्रहणसिद्धिः, न साचिलेख्यमाचेण नायुद्देशमाचेण। तदाइ नारदः,—

> "त्राधिस्त दिविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तया। सिद्धिरस्थोभयस्थापि भोगो यद्यस्ति नान्यया"—दित।

एवं च सित, या खीकारान्ता किया पूर्वा, सा बखवती; या पूर्वाऽपि खीकारादिरहिता, सा न बखवतीत्युक्तं भवति । श्राधिः प्रयत्नेन रचमाणोऽपि कालादिवभेन यद्यसारताङ्गतस्तदाऽन्य श्राधेयः। श्रय वा धनिने धनं देयम्। श्राधिसिद्धौ भोगएव प्रमाणिमत्याह विष्णुः—

"दयोनिचिप्तयोराधिर्विवदेतां यदा नरौ। यस भुक्तिर्जयसस्य बसात्कारं विना कता"—दति। दयोरपि भुक्तस्याह बहस्यतिः,—

"चेत्रमेकन्दयोर्वन्धे यह्तं समका खिकम्। विन सुन्नं भवेत्तस्य तत् तत्सि द्विमवा पुरात्" — दति। विस्ति हो प्रिं —

"तुत्थकाले विम्हष्टानां लेख्यानामाधिकर्मणि। येन भुक्तं भवेत्पूर्वं तस्याधिर्वसवत्तरा"—इति। भोगाधिग्रेषे सएवाइ,—

"यद्येकदिवसे तौ तु भोकुकामानुपागतौ। विभज्याधिः समन्तेन भोकत्य दति निश्चयः"—दति। दयोरेकमाधिं कुर्वतो दण्डमाह कात्यायनः,— "त्राधिमेनं दयोः कता यद्येना प्रतिपद्भवेत्। तयोः पूर्वकृतं ग्राह्यं तत्कृतां दण्डभाग्मवेत्"—इति। प्रतिपदिति प्रतिपत्तिरित्यर्थः। त्राधिविष्रेषे दण्डविष्रेषमाद्द विष्णुः। "गोचर्ममात्राधिकां भुवमन्यस्य त्राधिङ्गृता तस्मादिनर्मी-स्थान्यस्य यः प्रयस्केत्म वधः। जनां चेत्, षोड्ग्रसुवणं दण्डाः,— इति। साचिलेख्यसिद्धोर्लेख्यसिद्धिर्वस्वतीत्याद्द कात्यायनः,—

"श्राधानं विक्रयो दानं लेखासाचिकतं यदा॥ एकित्रयाविरुद्धन्तु लेखं तचापहार्कम्"— दति। लेखिसिद्धलाविशेषेऽपि सएवाह,—

"त्रनिर्द्षष्ट्य निर्द्ष्यमेनच च विलेखितम्। त्राकाशभूतमादाय त्रनादिष्टं च तद्भवेत्॥ यद्यद्यदाऽस्य विद्येत तदादिष्टं विनिर्दिशेत्"—इति।

श्रयमर्थः । श्राधात्राधानकाले यदिद्यमानं धनं निक्षित-खक्षपं च, तद्धनमाधिलेनादिष्टं, तिनिर्देष्टमित्युच्यते । तदिपरीतन्तु धनमाधिलेन कल्प्यमानमनिर्दिष्टमिति निर्दिग्रेदिति। निर्दिष्ट-लाविग्रेषे याज्ञवल्काः,—

"त्राधौ प्रतिग्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरा"—इति ।
एकमेव चेत्रमेकस्थाधि कता किमपि ग्रहीता पुनरन्यस्थाधाय
किमपि ग्रह्णाति, तत्र पूर्वस्थैव तत्चेत्रम्भवति नोत्तरस्थ। एवं प्रतिग्रहे
कये च योजनीयम् । ऋणादिषूत्तरिकयायाः प्राबस्थमाह सएव,—

"सर्वेष्वर्थविवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया"—इति । यद्येकं चेत्रमेकस्याधिं क्रलाऽन्यस्य विक्रीणीते, तत्राह वसिष्टः,— नार्दः,--

"यः पूर्वेत्तरमाधाय विकिणीते तु तं पुनः। किमेतयोर्वजीयः स्थात् प्रोक्तेन वज्ञवत्तरम्"—इति। श्राधादीनां यौगपद्येऽष्याह सएव,—

"क्रतं यचेकदिवसे दानमाधानविकयम् । चयाणामपि सन्देहे कथं तच विचिन्तयेत् ॥ चयोऽपि तद्भनं धार्थं विभनेयुर्यथाऽंग्रतः । उभौ कियानुसारेण चिभागोनं प्रतिग्रही"—इति । एतदाधितोऽप्यधिकर्णिकविषयम् । ऋणपर्य्याप्ताधिनाग्रे लाह

"विनष्टे मूलनागः स्थात् दैवराजकतादृते"—इति । वज्जमृत्याधिनागे धनिकं समर्पयेदित्युकम् । तच विशेषमास् मनुः,—

"मूलेन तोषयेदेनमाधिक्तेनोऽन्यथा भवेत्"—इति। गोषाधिभोगे लाभहानिमाह याज्ञवक्यः,— "गोषाधिभोगे नो दृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते। नष्टो दयो विनष्ट्य दैवराजकतादृते"—इति।

श्रयमर्थः। गोष्णस्थाधः ममयातिक्रमेण भोगे मित महत्यपि विद्विद्वित्या। मोपकारे मविद्विके भोग्याधौ हापिते व्यवहारा-स्वमलं प्रापिते मित न विद्धः। गोष्णधिर्विकारं प्रापितः, पूर्वव-स्त्रत्वा देयः। विनष्टश्चेदात्यन्तिकनाग्रं प्राप्तश्चेत्तनसून्यादिदारेणैव निवेद्यः। गोष्णधिभोगे नो विद्विरित्येतद्वसात्कारभोगविषयम्। श्रत-एव मनुः,— "न भोक्रयो बलादाधिर्भुद्धानो दृद्धिसुकुनेत्"—इति । वचनादिना श्वाधिभोगे भोगानुमारेण लाभद्रव्यख नाम्रमार सएव,—

"यः खामिनाऽननुज्ञातमाधिं भुङ्गेऽविचचणः। तेनार्धतृद्धिर्मीकवा तस्य भोगस्य निष्कृतिः"—दित । कचिदिषये मूसद्रव्यनाग्रेन यह साभगाग्रस्य विकन्पमाह कात्यायनः,—

"श्रकाममननुज्ञातमाधि यः क्रम कार्यत्।
भोक्ता कर्मफलं दाणो दृद्धिं वा सभते न सः"—इति।
दास्राद्याधौ कर्मफलं वेतनम्। श्राहितदास्थादिपौड़ने सएवाह,—

"यस्ताधि कर्म कुर्वाणः वास्यादनीन कर्मभिः। पीड्येत् भर्त्ययेचैव प्राप्त्रयात्यूर्वमाद्यम्"—इति। आदितस्य द्रव्यस्य स्वतिवृत्तिकासमाद्र याद्यवस्यः,— 'श्राधिः प्रणश्रेद्दिगुणे धने यदि न मोद्यते। काले कासकतो नम्येत् पस्तभोग्यो न नम्यति"—इति। प्रयुक्ते धने स्वकृतया दृद्धा कासकनेण दैगुण्यं प्राप्ते पति यद्यकृत-कास्तो गोणाधिनं मोद्यते, तदा नम्येद्धमर्णस्य, धनं प्रयोकुः सभ-वित । कृतकास्तो गोणो भोग्यश्वाधिः सम्प्रतिपन्ने कास्ते यदि न

<sup>\*</sup> वाल्वा दखेन कमीभः,—इति का॰। सम तु. यखाधि कमी कुर्व्वार्य वेगुद्रखेन चमीभः,—इति पाठः प्रतिभाति।

मोच्यते, तदाऽधमर्णस्य नम्येत्। त्रहतकासः प्रस्मोग्यः कदाचिदपि न नम्यति। देगुष्यनिरूपितकासयोहपरि चतुर्दमदिवसप्रतीचणं कर्त्त्वमित्याद व्यासः,—

> "हिरणे दिगुणीभूते पूर्णकाले कतावधी। बन्धकण धनसामी दिसप्ताइं प्रतीचते॥ तदन्तरा धनं दला ऋणी बन्धमवापुर्यात्"—इति।

मनाधेः खलनिष्टत्तेः खलोत्पत्तेश्च कारणं नास्ति, विषयोऽपि मास्ति। मैनम्। न केवलं दानादिरेव खलनिष्टत्तिकारणम्, प्रति-यहादिरेव खलापत्तिकारणम्; किन्तु देगुश्चनिष्ठपितकालप्राप्तौ द्र्यादीनामपि तस्य याज्ञवस्कावचनेनेव ऋणिधनिनोरात्यन्तिक-खलनिष्टत्तिखलोत्पत्तिकारणलावगमात्। न च मनुवचनविरोधः, तस्योक्तकालभोग्याधिविषयलेनाण्युपपत्तेः। यन्तु स्वस्थतिना द्र्याष्ट-प्रतीचणमुक्तम्,—

"पूर्णावधी मान्तलामें वन्धस्तामी धनी भवेत्। श्रानिर्गते दशाहे तु स्वणी मोचितुमईति"—इति। तदस्तादिविषयम्। हिरण्ये दिगुणीश्वते,—इति व्याचेन विश्रेषी-पादानात्। यत्पुनस्तेनैवोक्तम्,—

"गोषाधिर्विगुणादूर्धं क्रतकासस्यात्वधेः। श्रावेदयेदृणिकुले भोक्रयसद्गन्तरम्"—इति।

तद्वीगमात्रविधिपरम्, न पुनः खलापत्तिपरम्। यदा तु सामासाभे धने बन्धस्य तथैवावस्थितस्य मोचनात् प्राग्टणिकस्य मरणादिर्भवेत्, तदा किं कास्याभाव देनितमाह सहस्यतिः,— "िहरको हिगुणीस्ते स्ते नष्टेऽधमिषिने । द्रव्यन्तदीयं संग्रह्म विकिणीत समाचिकम् ॥ रचेदा इतमूखं तु द्यादं जनसंसदि । स्रणानुक्रं परतो ग्रहीलाऽन्यनु वर्जयेत्"—रृति ।

हिरणे दिगुणीश्रते पद्यादाधिमीचणाद्वांगधमिष्के खते नष्टे कुचिद्रते चिरकासमिविद्याते सित, चाधिकतं द्रयं सपाचिकं विकीय चरितानुक्षपं दिगुणीश्रतद्रयपर्याप्तं राष्ट्रीत, ततोऽविधिष्टं वर्जयेत् राष्ट्रे समर्पयेदित्यर्थः। तथाच कात्यायमः,—

"त्राधाता यच नष्टः खात् धनी बन्धं निवेदयेत्। राज्ञा ततः स विख्यातो विकेय इति धारणा ॥ सरुद्धिकं रुष्टीला तु शेषं राजन्ययार्पयेत्"—इति।

राज्ञे समर्पणञ्च ज्ञात्याद्यभाविषयम्। तस्यद्भावे तनैव समर्पणच्य न्याय्यतात्। श्रन्यन्तु वर्षयेदित्यनेन धनदेगुच्धेऽप्यक्ततकालाविधकाधौ धनिकच्याच्यामिलमवगग्यते। धनदेगुच्चे खलप्रतिपादकं
याज्ञवक्क्यवचनं समानाधिविषयम्"। श्रतएव, न्यूने श्रधिके च बन्धे
श्राधिनाशोनास्ति, किन्तु दिगुणीभृतं द्रव्यमेव राज्ञा दाप्य रत्याच्
याज्ञवक्क्यः,—

"चरिचनअकसतं सरुद्धा दापयेद्धनम् । सत्यद्वारसतं द्रयं दिगुणं दापयेत् ततः"—इति । चरिचं ग्रोभंनाचरितं खच्छाग्रयलम् । तेन यत् बन्धकं, चरिच-बन्धकम् । तेनाधिकेन यद्दयमात्मसत् स्रतं पराधीनं वा स्रतं, तञ्च

<sup>•</sup> समांग्राधिविषयम्,—इति ग्रा•।

रिचवस्थककृतम्। श्रथवा चरिचमग्निहोचादिजनितमपूर्वम्। तदेव बन्धकं चरिचवस्थकम्। तेन यद्द्रथमात्मसात्कृतं, तत्सवद्भिकमेव दापयेत्, न तु धनदेगुण्डेःधाधिनाग्नः। सत्यस्थ कारः सत्यद्भारः। तेन कृतं सत्यद्भारकृतम्। तदिप दिगुणमेव देयं, न तु लाभादि-नाग्नः । श्रयमभिप्रायः। बन्धकार्पणसमयएव मया दिगुणमेव द्रयं दात्यं नाधिनागः दति नियमे कृते, तदेव दिगुणस्तं दात्यं नाधि-नाग्नः दति। क्रयविक्रयादियवस्थानिर्वाद्याय यदङ्गुलीयकादि पर-हक्ते समर्पितं,तत्सत्यद्भारकृतम्। तचाङ्गुलीयकादि ग्रहीला यवस्था-मतिकामन् तदेवाङ्गुलीयकादि दिगुणं प्रतिपादयेत्। दत्ररस्थेद-ङ्गुलीयकादिकमेव त्यजेत्। वस्ताधी नियममाह प्रजापितः,—

"यो वै धनेन तेनैव परमाधि नयेद्यदि। हता तदाऽऽधिलिखितं पूर्वञ्चापि समर्पयेत्"—इति। यद्वन्धकस्वामिनि धनं प्रयुक्तं तत्तुन्थेनैव धनेन परं धनिका-न्तरमाधि नयेत्, न लिधिकेन। त्रयं वस्त्वाधिर्धनस्य देगुण्ये सति। सस्प्रतिपत्तौ तु देगुण्यादर्वागपि द्रष्ट्यः।

## अयाधिमाचनम्।

तत्र बहस्पतिः,-

"धनं मुलीकृतं दला यदाऽऽधिं प्रार्थयेदृणी। तदैव तस्य मोत्रयस्वन्यया दोषभाग्धनी"-- इति।

<sup>\*</sup> लामगाशः,—इति काः।

सूलीकतसधमर्णन देयं धनम् ; वसुभोग्याधी सूलमाचं, गी-याधी तु सटद्धिकम् । यदा तद्दला ऋणी त्राधिं प्रार्थयते, तदा धनिना स मोक्तवाः । त्रन्यया दोषभाग्भवेदित्यर्थः । तदा स्याज्ञ-वस्त्रः,—

"उपस्थितस्य मोक्रयः त्राधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्। प्रयोजने सित धनं सुलेऽन्यस्याधिमाप्तृयात्"—इति। धनप्रयोक्तर्यसिनिस्ति सित तदाप्तस्ति सटद्धिकं धनं निधाय स्वकीयमाधि ग्रहीयात्। भोग्याधिस्त मूलमाचं दला फलकालान्ते मोक्तव्यद्रत्यास् व्यासः,—

"पालभोग्यं पूर्णकालं दला द्रव्यन्तु सामकम्"—इति । सममेव सामकम् । मूलमाचं दला च्रणी वन्धमवाप्नुयादिति । श्राधिनाप्रनिवन्धनले वेगुण्यादिकालादर्वागेव श्राधिर्मीक्यः । तथाच सएव,—

"त्रतोऽन्तरा धनं दला खणी वन्धमवाप्रयात्"—इति । यनु तेनेवोक्तम्,—

"गोषाधिं दिगुणादूर्डं मोचयेदधमर्णिकः"—इति ।
तद्देगुण्यादूर्डं, त्रवांक् दिषप्ताहान्गोचयेदित्येवस्परम् । त्रान्यपाः
त्राधिः प्रण्येद्विगुणे धने इति याज्ञवक्कवचनविरोधापन्तेः। यदि
प्रयोक्तर्ययम्बिहिते तत्कुले धनयहौतारो न सन्ति, यदि वाऽऽधिविक्रयेण धनादित्सा खादधमर्णख, तत्र यत्कर्त्त्यं तदाह याज्ञवक्काः,—

"तत्का खक्तमूखो वा तच तिष्ठेद र द्विकः"—इति।

ऋणदाने च्छाकाले यत् तस्याधेर्मून्यं, तत्यरिकस्य तवैव धनिनि तमाधि दृद्धिरहितं स्थापयेत्तत कथं न वर्द्धते इति । भोग्याधि-विषये कचिदिशेषमाद दृहस्यति:.—

> "चेचादिकं यदा अक्रमत्यन्तमधिकं ततः। म्लोदयं प्रतिष्टं चेत्तदाऽऽधिं प्राप्नुवादृणी"—इति।

तेन प्रविष्टे घोदये द्रये लयेतनाक्षेत्रयमित्येवं परिभाय यहा वेवादिकमाद्धात्, तदा भोगेन वेवार्यव्ययम्हितसरुद्धिकधनप्रवेशे सति वाधिमाद्याद्धमणं द्रत्यर्थः। याज्ञवक्कोऽपि,—

> "यदा त दिगुणीसतम्णमाधी तदाऽखिलम्। मोच्यत्राधिसदुत्पन्ने प्रविष्टे दिगुणे धने"—इति।

श्रयमेव चयाधिरित्युच्यते लोकै:। यत्र तु वृद्धार्थएव भोग-दिति परिभाषते, तत्र भोगेनाधिकधनप्रवेशे यावन्यूलदानं नाधि-भेकियः।

> "परिभाष्य यदा चैत्रं तथा तु धनिके ऋणी। लयैतदृत्तलाभेऽर्थे भोक्रयमिति निश्चयः॥ प्रविष्टे मोदये द्रये प्रदातयन्वया सम"-इति।

खणग्रहणकाले धनदेगुण्यानन्तरं भोगः। म्लमानं द्वाऽधमणीं वन्धनं प्राप्नोति। धनी च खणं म्लमानं न ग्रहीयात्। किन्तु पूर्णं वर्षं समग्रहद्विपव्याप्ते धने प्रविष्टे स्ति धनिनो म्लमानं देयम्। खणिनो बन्धलाभ दति। परस्परानुगतौ तु दृद्धापर्व्याप्त-भोगेऽपि म्लमानदानेनेनाधिलाभः दत्यर्थः। परिभाषितकालेक-दंशनेन समग्रहद्विपव्याप्तर्वध्वेषे सएनाइ.— "यदि प्रकर्षितं तत्त्वात्तदा न धनभाग्धनी। इत्यो न सभते बक्षं परसारमतं विमा"—इति। इत्याधिविधिः।

### चय प्रतिभूः।

तत्र रहस्यतिः,—

"दर्भने प्रत्यये दाने खणे द्रव्यापंणे तथा।
चतुःप्रकारः प्रतिभः ग्रास्ते दृष्टो मनीविभिः॥
श्राहैको दर्भयामीति बाधुरित्यपरोऽन्नवीत्।
दाताऽहमेतद्रविषमपंयामीति चापरः"—इति।
श्रहमेव तदीयं धनमपंथामीति नवीतीत्यर्थः। दर्भनप्रतिभुवः
क्रत्यमाच षण्वः—

"दर्भनप्रतिश्वर्यस्त देशे काले च दर्भयेत्। निवन्धं वाष्ट्येत् तच नैव राजकतादृते"—इति। निवन्धं ऋणं वाष्ट्येत् धनिनं प्रापयेत्। यस्तु न दर्भयति, तं प्रत्याच मनुः,—

"यो यख प्रतिभू सिष्ठेत् दर्भनाये सानवः।
श्रद्भेयस तं तत्र प्रयक्केत् स्वधनादृष्णम्"—इति।
दर्भनाय कालं द्वादित्या इ द्वस्तिः,—
"नष्टसान्वेषणे कालं द्वात्प्रतिभुवे धनी।
देशानुक्रपतः पचं मामं मार्डुमणापिवा" इति।
कात्यायनोऽपि,—

"नष्टसानेषणार्थन्तु देयं पचचयं परम्। यद्यवी दर्शयेनस्य मोत्तयः प्रतिस्कर्भवेत्॥ कालेऽयतीते प्रतिस्वर्यदि तं नैव दर्शयेत्। स तस्यं प्रदायः स्थान्नेते चैवं विधीयते"—इति। दानप्रत्ययप्रतिभुवोः क्रत्यमाद नार्दः,—

"ऋणिस्त्रपतिकुर्वत्सु प्रत्यये वाऽष हापिते। प्रतिभूमु ऋणं दद्यादनुपस्थापयंम्बदा"—इति।

श्रप्रतिसुर्वसु वन्धनदार्ह्योन श्रद्दत्सु । प्रत्यये ज्ञापितति । स्वार्पणप्रतिभुवः छत्यमाह मएव,—

"विश्वासार्थं क्रतस्ताधिनं प्राप्तो धनिना यदा।
प्रापणीयस्तदा तेन देयं वा धनिनां धनस्"—इति।
श्राधिप्रत्यर्पणप्रतिभुवं प्रत्याह सएव,—

"खादको वित्तहीनश्च लग्नको वित्तवान् यदि। मूलं तस्य भवेदेयं न रुद्धिं दातुमईति"—इति।

खादको वस्थमचकः, लग्नकः प्रतिभः। म त रहिं दातं नाईति। खादकादण्य, मृत्येन तोषयेदिति वचनात् तन्मूत्यमात्रभेवः देयम्। एविमतरेषां प्रतिभुवामपि देयद्रयविधयो द्रष्ट्याः। प्रतिभुग्नीः दिति प्रकृतमाह कात्यायनोऽपि,—

"दानोपस्थानवादेषु विश्वासग्रपथाय च। लग्नकं कार्यदेवं यथायोगं विपर्यये"—इति ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, मूलेन तीपयेदिति वचनात् मूलमात्र-भेव,—इति पाठः प्रतिभाति।

खपखानं दर्भन्म । यासोऽपि,—

"लेखे कते च दिये वा दानप्रत्ययदर्भने ।

ग्रहीतबन्धोपखाने प्रणिद्रयापंणे तथा"—इति ।

प्रतिभ्रगांद्य इति प्रेषः । प्रतिभ्रमर्णे यवस्थामाइ याज्ञवस्त्यः,—

"दर्शनप्रतिभ्रवेष स्तः प्रात्ययिकोऽपिवा। न तत्पुचा ऋणं दद्युद्दं द्युद्दांनाय यः स्थितः" - इति। यदा दर्शनप्रतिभ्रः प्रत्ययिको वा स्तः, तदा तथोः पुचाः प्राति-भाव्यायातं पिद्यक्तिस्त्रणं न दद्युः। यद्य दानाय स्थितः प्रतिभ्रस्ते-स्तत्पुचा ऋणं द्युः। तत्पौचपुचैरपि मूख्यमेव देयं, न रिद्धिर्देया। तथाच व्यासः,—

"खणं पैतामचं पौचः प्रातिभाव्यागतं स्तः।
समं द्यात्तसुतौ तु न दाप्याविति निस्वयः"—इति।
तसुतौ पौचप्रपौचौ। रुच्यतिः,—

"त्राद्यौ तु वितये दायौ तत्काचावेदितं धनम् । जन्तरौ तु विश्वंवदि तौ विना तत्सुतौ तथा"—इति ।

त्राचौ दर्भनप्रत्ययप्रतिभुवौ, वितये त्रहमेनं दर्भयिष्याम त्राचौ साधुरित्येवं विधयोविष्ययोः मिष्यात्वे राज्ञा दाष्यौ। उत्तरौ दान-र्णिद्रव्यापणप्रतिभुवौ विश्वंवादे दार्ळ्यादिना धने ऋणिकेन त्रप्रति-दत्ते दाष्यौ। तयोरभावे तत्सुतौ दाष्यौ। प्रत्ययप्रतिभुवत्ममाण

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः बर्ळेच । सम तु, सूनमेव,—इति पाठः प्रतिमानि ।

प्रतिभूरेव दाणो न तत्पुत्रः विवादप्रतिभूत्रसाधितं धनं दण्डञ्च दाणः। तदभावे तत्पुत्रोऽपीत्याच व्यावः,—

"विष्रत्यये लेख्यदिये दर्शने वाइकते सति। च्हणं दाणाः प्रतिभवः पुत्रन्तेषां न दापयेत्॥ दानवादप्रतिभुवौ दायौ तत्पुत्रकौ तथा"—इति। यत्र दर्शनप्रत्ययप्रतिभुवौ वन्धकं ग्रचीला प्रातिभाव्यमङ्गीकुद्तः, तत्र विशेषमाच् कात्यायनः,—

"ग्रहीता बन्धकं यच दर्भनस्य स्थितो भवेत्। विना पित्रा धनं तस्माद्दायसस्य स्टणं सृतः"—इति। श्रनेकप्रतिभद्दानप्रकारमाह याज्ञवस्त्यः,— "यहवः स्थ्यदि स्वांगिर्देषुः प्रतिभुवी धनम्।

एकदायात्रितेस्रेषु धनिकस्य यथा हिनः"—इति।

एकसिन् प्रयोगे ही वहनी वा प्रतिभुवः, तद्ण विभन्न खांत्रीन द्याः। एककायात्रितेषु यं पुरुषं धनिकः प्रार्थयेत्, सएव क्रत्सं द्यात् नांत्रतः। एककायाधिष्ठितेषु यदि कश्चिदेग्रान्तरङ्गतः, तदा तत्पुचोऽपि द्यात्। स्ते तु पितरि पुत्रः पितंश्रमेव द्यात्, न क्रत्सम्। तयाच कात्यायनः,—

"एककायाप्रविष्टानां दाय्योयस्तन दृग्यते । प्रोपिते तत्सुतः सर्वे पिनंगन्तु स्तते तु सः"—इति । प्रातिभायापसापे दण्डमाच पितामचः,—

"यो यस प्रतिसर्भूला मिथा चैत्र तु एक्हाते।

<sup>\*</sup> चान, यदि,—इति भवितुमुचितम्।

धनिकख धमं दाषो राजा दखेन तसमम्॥ कुर्वाच प्रतिश्रवदिं कार्वे चार्चे धिंना सह। सोपसर्गस्तदा दण्ड्यो विवादात् द्विगुणं दमम्"-इति। श्वत्र प्रतिक्रियाविधिः । तच याज्ञवल्काः,— "प्रतिभूदीपितो यच प्रकाशं धनिने धनम्। दिग्णं प्रतिदातवं च्हिलकेस्तस्य तद्भवेत्"—इति। धनिकेन पीड़ितः सन् प्रतिश्रस्तत्सुतीवा जनसमचं राज्ञा यद्भनं दापितस्त्र्दिगुणस्णिकः प्रतिभुवे द्यात्। यदाह नारदः,— "यं चार्थं प्रतिश्दर्वाद्धनिकेनोपपी दितः। च्हणिकः खप्रतिभुवे दिगुणं प्रतिदापथेत्"—इति । कदा हि दिग्णं ददादित्यपेचिते श्राह कात्यायनः,-"प्रतिभाखं तु यो दद्यात्पीडितः प्रतिभावितः। चिपचात्परतः सोऽर्थं दिगुणं सन्धुमईति"—इति। देगुणं चिरणः विषयम् । पश्वादौ तु विशेषो याज्ञवल्कीनोकः,— "धन्ततिः स्त्रीपग्रस्वेव धान्यं विगुणमेवच । वस्तं चतुर्गुणं प्रोक्तं रसञ्चाष्ट्रगुणस्वया"-इति। प्रातिभाये निषेधानाच् कात्यायनः,-"न खामी न च वै ग्रमुः खामिनाऽधिकतस्त्रण। निरुद्धो दण्डिमञ्जेन मन्द्रिमञ्जेन न कचित्॥ मैंव रिक्तो न मित्रं दा न चैवात्यन्तवासिनः। राजकार्यमियुक्तश्च ये च प्रविज्ञता नराः॥ नामको धनिने दातुं दण्डं राज्ञे च तत्समम्।

जीवन् वाऽपि पिता यख तयेवेच्छाप्रवर्त्तकः॥
नाविज्ञातो यद्दीतव्यः प्रतिभः खिक्तवां प्रति"--इति ।
सन्दिग्धोऽभिष्रसः। श्रत्यन्तवासिनो नेष्टिकम्रह्मचारिणः। याज्ञवस्क्योऽपि,-

"आहणामघ दम्पत्योः पितः पुत्रस्य चैव हि। प्रातिभाव्यस्यणं माच्यं त्रविभन्नो न तु स्वतम्"—ति। नारदोऽपि,—

"साचिलं प्रातिभायश्च दानं यहणमेवच।
विभन्ना भातरः कर्युः नाविभन्नाः परस्परम्"—इति।
श्रस्ततन्तेषु धनप्रयोगनिषेधमाह याञ्चवस्त्यः,—
"न स्तीभ्यो दासवालेभ्यः प्रयच्छेच कचिद्धनम्।
दत्तन्त स्त्रभते तन्तु तेभ्यो दन्तं तु यद्धनम्"—इति।

### श्रयग्रीयहण्धसीः।

तच याज्ञवल्यः,-

"प्रच्छसं साधयसर्थं स वाच्यो नृपतेर्भवेत् । साध्यमानो नृपं गच्छेत् दण्डो दाण्यस तद्धनम्"—इति । श्रक्षार्थः । श्रधमर्णेनाम्युपगतं साच्छादिभिर्भावितं वा धर्मादि-भिक्षार्थैः साधयन् राज्ञा न निवारणीयः । यदि तु पापात्तदा स्इस्वतिः,—

"धर्मीपधिवसात्कारैर्यद्यस्वोधनेन च"-इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत्र । सम तु, संशोधनेन,—इति पाठः प्रतिभाति ।

धर्मादीन् खयमेवार,-

"सुद्रत्मविश्वनिद्धः सामोक्षाऽनुगमेन प।

प्रायेणाय खणी दायो धर्म एवसुदाद्दतः ॥

हदाना वाचितं चार्यमानीय खणिकात् धनी।

प्रत्वादितं समाद्यय दायते यत्र सोपिधः ॥

यदा खग्रदमानीय ताड़नाचैरूपक्रमेः।

खणिको दायते यत्र बसात्कारः प्रकीर्त्तितः॥

दारपुत्रपग्र्न् बध्वा छला दारोपरोधनम्।

यत्रणे दायतेऽयंन्तु तदाचरितसुद्यते"—दित।

सनुरपि धर्मादीनुपायान् दर्भयति,—

"धर्मण यवद्यारेण ख्लोनाचरितेन च।

प्रयुक्तं साधयेद्धं पञ्चमेन बलेन च"—दित।

धर्माद्यसोपायाः पुरुषापेचया प्रयोक्तव्याः । तदास कात्या-यनः,—

"राजा तु खामिनं विष्रं मान्वेनैव प्रदापयेत् । रिक्थिनं सुद्धदं वाऽपि क्लेनैव प्रदापयेत् ॥ वर्षिकाः कर्षिकाः चैव प्रिस्पिनञ्चात्रवीड्गृगुः । देशाचारेण दाणाः खुर्दुष्टान् मन्यीद्य दापयेत्"—द्रति । दापने विश्रेषमाद्य याज्ञवस्याः,—

"ग्रहीतातुक्रमाहाणो धनिनामधमर्णिकः। दला तु ब्राह्मणायैव नृपतेस्तदनन्तरम्"—इति। समानजातीयेषु धनिषु युगपत्राप्तेषु ग्रहीतातुक्रमात् धनं दायः, भिन्नजातीयेषु तु ब्राह्मणादिकमेण। साधयितुमग्रकं धनिकं प्रत्याद याज्ञवस्त्यः,—

"राजाऽधमिर्णकोदायः बाधिताइयकं यतम्।
पञ्चकन्तु यतं दायः प्राप्तार्थो खुन्तमिर्णकः"—इति।
प्रतिपञ्चार्थस्य राजा दयमांयमधमिर्णकाद्द्वकृषेण ग्राह्मीयादुन्तमणीदियतितमं भागं दत्त्वर्थं ग्रह्मीयादित्यर्थः। श्रधनिकस्वणादानप्रकारमाह याज्ञवस्त्वः,—

"हीनजातिं परिचीणसणार्थं कर्म कारयेत्। ब्राह्मणस्य परिचीणः प्रनेदायो यथोदयम्"—इति। ब्राह्मणग्रहणसुत्वयुजात्युपनचणार्थम्। "कर्मणाऽपि समं कार्यः धनिकं वाऽधमणिकः। समोऽपक्रयजातिय दद्यात् श्रेयांस्य तच्छनैः"—इति स्मरणात्। नारदोऽपि,—

"त्रथ प्रकिविहीनश्चेदृणी कालविपर्यमात्। प्रक्षपेचम्हणं दायः काले काले यथांद्यम्"—इति। दृष्टाधमर्णिकं प्रत्याह मनुः,—

"ऋणिकः सधनीयस्त दौरात्यात्र प्रयक्ति। राजा दापयितयः स्थात् गरहौला दिगुणो दमः" -हित। सन्दिग्धेऽर्थे ऋणग्रहणं सुर्वतोऽर्थहानिर्दण्डश्वत्याह रहस्यितः, -"त्रनावेद्य तु राज्ञे यः सन्दिग्धार्थे प्रवक्ति। प्रमह्म स प्रवेग्यः स्थात वीऽययी न सिध्यति"—द्ति। कात्यायनोऽपिः— पीड़येनु धनी यच च्छणिकं न्यायवादिनम्।
तस्मादर्थास्य हीयेत तत्समं प्राप्नुयात् दमम्"—इति।
यस्वधमणेस्त्रत्तमणेमकाणात् व्यवहारार्थं धनं ग्रहीतवान् म
तस्मैव धनं दद्यात्, नान्येषाम्। तदाह कात्यायनः,—
"यस्म द्रव्येण यत्पण्यं माधितं यो विभावयेत्।
तद्ग्यहणिकेणैव दातयं तस्म नान्यथा"—इति।
निर्धनाधमणेविषये च्छणप्रतिदानप्रकारमाह भारदाजः,—
"च्छणिकस्म धनाभावे देयोऽन्योऽर्यस्त तक्षमात्।
धान्यं हिरण्यं स्तौहं वा गोमहिष्यादिकं तथा॥
वस्तं भ्रदीपवर्गञ्च वाहनादि यथाक्रमम्।
धनिकस्य तु विकीय प्रदेयमनुपूर्वग्रः॥
चेवाभावे तथाऽऽरामस्स्याभावे ह्यक्यः।
दिजातीनां ग्रहाभावे कासहारो विधीयते"—इति।
मन्दिण,—

"ऋणं दातुमग्रको यः कर्नुमिक्केत्पुनः कियाम्। स दला निर्जितां दृद्धिं कर्णं परिवर्त्तयेत्"—इति।

त्रयमर्थः। प्रतिदानकाले धनासम्यक्तिवज्ञातावृद्धिकम्सदानाज्ञकोऽधमर्थः ऋणस्य चिर्नानलं परिस्तो धनिकस्य समानार्थकियां लेख्यादिरूपां पुनः कर्न्तुमिक्तित्। सः निश्वकां दृद्धं दला
करणं परिवर्त्तथेत्ः पुनर्लेख्यादिकियां वर्त्तमानवस्तरादिचिक्तितां
सुर्व्यादिति। यः पूर्वनिर्जितदृद्धं दातुमसमर्थः, स तु तां म्सलेनारोपयेत्। तदाइ सएव,—

"श्रदर्भयिला तनेव हिरखं परिवर्त्तथेत्। यावती समावेहद्धिः तावती हात्मर्हति"—इति। हिरख्यमदर्भयिला निर्जितां दृद्धिमदला तनेव सेख्ये परि वर्त्तयेत्। यसु ध्रणप्रतिदागकासे सदृद्धिकं मूलं दातुं न प्रक्रोति, तं प्रत्याह याज्ञवस्त्रः,—

"सेख्यस्य प्रष्ठेऽभिषिखेत् दला दलर्षिको धनम्"—इति। सेख्यासिक्षधाने विष्णुः। "त्रसमग्रदाने सेख्यासिक्षधाने चोत्त-मर्णस्य निखितं दद्यात्"—इति। नारदोऽपि,—

"रहीतोपगतं दद्यादृष्णिकात् दद्धिमाप्तुयात्। यदि वा नो परिस्थिवेदृष्णिना चोदितोऽपि सन्॥ धनिकस्थैव वर्द्धेत तथैव स्वष्णिकस्य च"—इति।

थमु चणापाकरणं न करोति, तस्य प्रत्यवायः पुराणेऽपि दर्शितः,—

"तपखी चाग्निहोची च च्यावाम् धियते\* यदि । तपखैवाग्निहोच्छ धर्वं तद्धनिने अवेत्"—इति । कात्यायनोऽपि,—

"जद्वारादिकमादाय खामिने न ददाति यः। स तस्य दासेाधत्यः स्त्री पशुर्वा जायते ग्रहे"—इति। जद्वारादिकं दातुर्यदेयतया स्थितम्। नारदोऽपि,— "याच्यमानं न दद्यामु च्रणमाधिप्रतियहम्। तद्वयं वर्द्वयेत्तावत् यावत्कोटिश्रतं भवेत्॥

<sup>•</sup> ऋगं नोश्रियते,— इति ग्रा॰।

ततः कोटिशते पूर्णे दाननष्टेन कर्मणा। श्रयः खरोद्यषोदासो भवेच्चयानि जवानि"—इति। प्रतिदातुः कर्त्तव्यमाह याज्यवक्यः,—

"दत्तर्णं पारयेम्नेखं ग्राह्ने चान्यत्तु कारयेत्। बाचिणं खापयेद्यदा दातयं वा समाचिकम्"—दति। समाचिकम्हणं पूर्वमाचिममचमेव दातयम्। पूर्वमाचिणाममक्षेत्रे माच्यन्तरममचमेव दातथमिति। नारदोऽपि,—

"लेखं दवा ऋणी ग्रुडोत्तदभावे सुतैरिति"।

श्वन्यकालमदीर्घकालम्हणं याच्यमानसमनन्तरमेव देयम् । सावधिलेन कृतं तु पूर्णे लवधौ सान्तलामं संश्रवे । धनिकर्णिकयो-रेवं विश्वद्धिः स्थात् प्रतिश्रवमिति । स्टणप्रतिदाद्धनाह रहस्यतिः,—

"याच्यमानाय दातव्यमन्पकालम्हणं क्रतम् । पूर्णेऽवधौ सान्तलाभमभावे च पितुः कचित्"—इति ॥ श्रनन्तरं च्हणग्रहणं तस्य पितुरभावे पित्रक्षतम्हणं सुतैरवर्ण्यं दातव्यम् । श्रवण्यं दातव्यमित्यच हेतुमाह नारदः,—

वार्छी नरेन,—इति का॰।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । सम तु, "कल्पकालम्यां देयं याचितं समनन्तरम्। पूर्णे द्वधौ सावधौ तु सान्तलाभं विनिर्देश्चेत्। धनिकार्मः
कयोदेवं विश्वद्धिः त्यात् प्रतिश्रवम्"—इति । खल्पकालमदीर्घकालम्यां याच्यमानसमनन्तरमेव देयम्। सावधित्वेन छतन्तु पूर्णे
खवधौ सान्तलाभं देयम्। इति पाठोभवितुमईति, खन्योवा कोऽप्येवं विधः गाठः स्यात्,—इति प्रतिभाति। परं सर्वेच दर्शनादसंलग्नरव पाठोमूले रिच्ताः। एवं परच।

इत्य मेव पाः सर्व्वत्र ।

"दुक्किनि पितरः पुत्रान् खार्यहेतीर्यतस्ततः।
जन्मण्धमण्भ्यां मामयं मोचिय्यति॥
श्रतः पुत्रेण जातेन खार्यमुत्स्च्य यद्धतः।
खणात्पिता मोचनीयो यथा न नरकं वजेत्"—इति।
जन्मम्हणं, "जायमानोद्देवे ब्राह्मण्स्तिभिर्च्छण्वान् जायते"—
इति श्रुतिप्रतिपादितम्हणम्। श्रधमम्हणं पर्हस्तात् कुसीद्विधिना
ग्रहीतम्। कात्यायनोऽपि,—

"नृणान्तु सूनुभिर्जातेः दानेनेवाधमादृणात् । विमोचसु यतससादिष्क्रन्ति पितरः सुतान्"—इति । जातेनेत्यभिधानाच जातमाचस्य स्रणमोचनेऽधिकारः, किन्तु प्राप्तयवद्वारस्थेत्याद्व सएव,—

"नाप्राप्तथवहारस्त पितर्थुपरते कचित्। काले तु विधिना देयं वसेयुर्नरकेऽन्यथा"—इति। कचिद्विद्यमानेऽपि पितरि सुतैर्देयमित्याह सएव,— "विद्यमानेऽपि रोगार्ची खदेशाले। षिते तथा। विंशात्यंवत्यराद्येष्टणं पित्रहतं सुतैः"—इति। इहस्यतिरपि,—

"सानिधेऽपि पितः पुनैः चणं देयं विभावितम्। जात्यन्थपिततोन्मत्तवयिवादिरोगिणः"—इति। चणदाने अधिकारिणं पुनं दर्भयित कात्यायनः,— "चणं त दापयेत्पुनं यदि स्थानिक्पद्रवम्। द्रविणार्श्य धूर्यय नान्यथा दापयेत्सुतम्"—इति। नारदोऽपि,—

"पितर्थुपरते पुत्रा ऋणं द्युर्घयाऽंग्रतः।
विभक्तो वाऽविभक्तो वा यो वा नासुद्वहेद्धुरम्"—इति।
विभागोत्तरकालं पित्रा यहणं कृतं, तत्केन देयसित्यपेचिते श्राह

"पितृणां विद्यमानेऽपि न च पुत्रो धनं हरेत्।
देशं तद्धनिने द्रवं म्हते ग्रमंस्त दाणते"—इति।
पित्रादिक्षतण्यमवाये दानक्षममात्र रूप्त्यतिः,—
"पित्र्यमादारूणं देयं पश्चादात्मीयमेवच।
त्रयोः पैतामदं पूर्वं देयमेवम्रणं षदा"—इति।
पैतामदृग्रणं सममेव देयम्। तथाच सएव,—
"ऋणमात्मीयवत् पित्रं पुत्रेदेंयं च याचितम्।
पैतामदं समं देयमदेयं तत्सुतस्य च"—इति।
तत्सुतस्थाग्रचीतधनस्य प्रपौत्रस्थ। एतदेव त्रभिप्रेत्य नारदः,—
"ऋणाद्याद्दतं प्राप्तं पुत्रेर्व्यंचर्णभुद्भृतम्।
दशुः पैतामदं पौत्रास्त्रच्याद्विवर्त्तते"—इति।
कात्यायनोऽपि,—

"पित्रभावेऽपि दातव्यस्णं पौत्रेण यहातः। चतुर्थेन न दातव्यं तस्मात्तिदिनिवर्त्तते"—इति। देयस्णमनेन देयमित्यस्मिन्काले देयमित्येतित्तितयं याज्ञ-वस्त्व श्राह,—

"पितरि प्रोषिते प्रेते व्ययनाभिषुतेऽपिवा।

पुत्रपोत्तिक्षणं देयं निक्षत्रे साचिभावितम्"—इति । श्रदेयमृणमाह व्हस्पतिः,—

"मौराचिकं दृषादानं कामक्रोधप्रतिश्रुतम्। प्रातिभाव्यं दृष्डगुद्धकं ग्रेषं यत्तम् दापयेत्" – इति। सुरापानार्थं यत्कतं तत्सीरम्। चूतपराजयनिमित्तकं श्राचि-कम्। दृषादानं धूर्त्तादिभ्यो यत्तु दत्तम्। कामक्रोधप्रतिश्रुतयोः सक्पं कात्यायनेन दिर्णितम्, —

"लिखितं सुक्तकं वाऽिष देयं यत्तु प्रतिश्रुतम्।
परपूर्वेखिये दत्तं विद्यात्कामकतं नृणाम्॥
यत्र हिंसां ससुत्पाद्य क्रोधाद्र्यं विनाश्य च।
उक्तं तुष्टिकरं तत्तु विद्यात्कोधकतं तु तत्"—दति।
सुक्रकं लेखनरहितम्। प्रतिभायं दर्शनप्रातिभाव्यागतम्। तथाच
मनुः,—

"प्रातिभाखं दृषादानमाचिकं सौरिकञ्च तत्। दण्डग्रन्काविग्रष्टञ्च न पुत्रो दातुमर्हति"—इति। दर्गनप्रातिभाखे तु नेष विधिः स्थात्। "दण्डो वा दण्डगेषं वा ग्रन्कं तन्द्धेषमेव वा। न दातव्यं तु पुत्रेण यच न खावहारिकम्"। कुरुम्बार्थे पिल्व्यादिना दृतम्हणं ग्रही दद्यादित्याह दृहस्पतिः,— "पिल्व्यभालपुत्रस्त्रीदामिश्रिय्यानुजीविभिः। यद्ग्रहीतं कुरुम्बार्थं तद्ग्रही दातुमर्हति"—इति। नारदोऽपि.— "शियान्तेवासिदासस्तीप्रेयस्तयकरेस यत्। सुदुम्बहेतोहत्चित्र दातव्यं तत्सुदुम्बना"—इति। शिय्योऽत्र विद्यार्थी । शिल्पशास्त्रार्थी श्रन्तेवासी। उत्चित्रम-सिन्धानादिना खानुज्ञां विनाऽपि स्ततस्णम्। कात्यायनोऽपि,—

"प्रोषितस्थामतेन।पि सुदुम्वार्थम्यणं कतम् । दासस्त्रीभाविषयीर्वा दद्यात्पुचेण वा पिता"—इति । भ्रगुरपि,—

"च्छणं पुत्रकृतं पित्रा श्रोधं यदनुमोदितम्। सृतसेष्टेन वा द्यान्यान्यसद्दातुमर्छतिः"—इति। मारदीऽपि,—

"पितुरेव नियोगादा कुटुम्बभरणाय च"—इति । कुटुम्बयतिरिक्तर्णविषये याज्ञवस्त्यः,—

"न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता। दद्यादृणं कुटुम्बार्थौं न पितः स्त्रीकृतं तथा"—इति। न पुत्रेण कृतं पितेत्यस्य कित्रियनादमाह सहस्यतिः,—

"कतं वा यदृणं क्षच्छं दद्यात्पुचेण तित्वता"—इति । श्रव पुचग्रहणं कुटुम्बोपसचणार्थम् । पित्रग्रहणञ्च प्रभोहप-सचणार्थम् । तथाच कात्यायनः,—

> "कुटुमार्थमण्यते तु ग्रहीतं व्याधिनाऽयवाः उपभवनिमित्तञ्च विद्यादापळतन्तु तत्॥ कन्यावैवाहिकञ्चव प्रेतकार्यीषु यस्त्रतम्।

<sup>\*</sup> इत्यमेवं याठः सर्वेत्र। मम तु, द्यात्रान्यया दातुमर्हति,---इति याठः प्रतिभाति।

एतत्सवें प्रदातयं कुटुम्बेन हतं प्रभोः"—इति ।

न पतिः स्त्रीहतं तथेत्यस्थापवादमा याञ्चवस्काः,—

"गोपग्रौण्डिकग्रेन्षूषरजक्तयाधयोषिताम् ।

स्रणं दद्यात्पतिस्तामां यसाहृत्तिस्तदाश्रया"—इति ।

योषित्पत्या हतन्रणं न दद्यादित्यस्थापवादमा नारदः,—

"द्रद्यादपुत्रा विधवा नियुक्ता वा सुमूर्षुणा ।

या वा तदृक्यमादद्याद् यतो स्वक्यम्हणं ततः"—इति ।

याञ्चवस्त्रोऽपि,—

"प्रतिपनं खिया देयं पत्या वा सह यत् कतम् ।
ख्यं कतं वा यहणं नान्यत् खी दातुमहंति"—इति ।
श्रप्रतिपन्नमपि नदृक्ययहणे खिया देयमित्याह कात्यायनः,—
"ऋणे कते कुटुम्बार्थं भर्त्तः कामेन या भवेत् ।
द्युः तदृक्यिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि"—इति ।
श्रविभक्तेः कुटुम्बार्थं कतम्हणं कुटुम्बी दद्यात् । तस्मिन् प्रोषिते
तदृक्यिनः सर्वे द्युः । नारदोऽपि,—

"पित्रचेणाविभक्तेन भात्रा वा यहुणं क्रतम् । मात्रा वा यत्कुटुमार्चे दद्युसत्सर्वस्विनः"—इति । त्रनेकऋणदात्समवाये याज्ञवस्काः,—

"रिक्यगाही ऋणं दाणो योषिद्गाहस्त्रंघेवच।
पुत्रोऽनन्गश्चितद्रयः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः"—इति।
यो यदीयं द्रयं ऋक्यक्पेण ग्रह्णाति, स तत्वतन्त्रणं दाणः।
तदभावे तु रागादिवणाद्यो यदीयां भार्यां ग्रह्णाति, स तत्वतन्त्रणं

हायः। तदभावे चनन्यात्रितद्रवः पुच चर्षं दायः। पुचहीनचः चन्द्रियनः चर्णं दायाः। एतेषां चमवाये पाठकमादेव दायः।

नन्तेतवां समवाय एकदाऽनुपपनः। पुने सत्यन्यसः ऋक्यपाहिता-सभावात्। न च पुने सत्यपि पित्रभानोः ऋक्यहारित्रमिति वाच्यम्।

"न भातरो न पितरः पुषे तसृक्षहारिणः।

यतो ऋक्यहरा एते पुचहीनस्य सम्बनः"—र्रात पुचे पति ऋक्यगाहिलस्थास्यतलात् । योषिद्गाहिलमपि न सक्षवति.

"न दितीयस साधीनां किचित्रत्तोंपिद्यते"—इति
तेनैवोक्तालात्। पुचोऽनन्यात्रितद्रयः,—इत्येतद्यमर्थकम्। ऋक्यारी ऋणं दायः,—इत्यनेनैकार्थलात्। पुचरीनस्य खिक्यनः,—
इत्येतद्पि। पुचस्य ऋक्यगास्तिण्य ऋणापाकर्णाधिकारस्य खक्यग्रासी ऋणं दाय इत्युक्तलात्,—इति।

तदेतद्यक्ततम् । सत्त्वपि क्षीवादिषु पुषेव्यन्यायवर्षिषु वा सवर्षपुचेषु पित्व्यादीनां श्वक्यग्राहिलसभावात् । क्षीवादीनां श्वक्यग्राहिलाभावं मनुराह,—

> "त्रनंगी क्षीवपतिती जात्यत्थवधिरी तथा। उकासजब्मुकास से च केचिकिरिन्द्रियाः"—इति।

सवर्णापुच्छान्यायहत्तस्य स्वत्यायोग्यतौ गौतम श्राहः । "तथा सवर्णापुचोऽप्यन्यायहत्तो न सभेतेनेषाम्"—इति । श्रतः पुचे सत्यपि स्वत्यपाची श्रन्यः सभवति । धोषित्याची प्रास्त्रनिषद्भोऽप्यतिका-क्षानिषधः सभावत्येव । तदाकः नारदः,—

"परपूर्वाः स्तियस्वन्याः सप्त प्रोक्ताययाकसम्। पूनर्भकिविधासामां सेरिणी च चतुर्विधा॥ कन्यैवाचतयो निर्या पाणियचणदूषिता। पुनर्भः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥ देशधर्मानपेच्य स्त्री गुरुभियां प्रदीयते। उत्पन्नसाइसाऽन्यसे सा दितीया प्रकीर्त्तिता ॥ श्रमत्सु देवरेषु स्त्री वान्धवैर्या प्रदीयते। सवर्णाय सपिएडाय सा ततीया प्रकीर्त्तिता॥ स्ती प्रस्ताऽप्रस्ता वा पत्यावेव तु जीवति ! कामात्रमाश्रयेदन्यं प्रथमा खैरिणी तुसा॥ कौमारं पतिसुत्सृच्य लन्यं पुरुषमाश्रिता। पुनः पत्युर्ग्टहं यायात् सा दितीया प्रकीर्त्तिता । ं स्ते भर्त्तरि तु प्राप्तान् देवरादीनपास्य या। उपगच्छेत्परं कामात् सा त्तीया प्रकीर्त्ता॥ प्राप्तादेणा धनकीता चुत्पिपाबाऽऽतुरा च या। तवाहमित्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्त्तिता॥ श्रन्तिमा खेरिणीणां या प्रथमा च पुनर्भुवाम्। च्छणं तयोः पतिक्वतं दद्याद्यस्ते उपासितः "-इति । यत् तेनैवोक्तम्,-

"या तु स्थधनैव स्ती मापत्या वाज्यमाश्रयेत्। सोऽस्यादद्यादृणं भक्तं स्तृतेद्वा तथैव ताम्" - इति। तदाश्रितभावादिविषयम्। श्रतएव कात्यायनः,— "बाखपुत्राऽधिकार्था वा भातरं याऽव्यमात्रिता । श्रात्रिप्तस्तदृषं दद्याद्वालपुत्राविधिः स्टतः"—इति । यदपि नारदेनोक्रम्,—

"श्रधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्योपिति यः स्त्रिथम्। ऋणं वोदः स भजते मैव चास्य धनं स्मृतम्"—इति।

तत्, धनभागिनोः पुत्रयोषिद्वाह्योरभावे यः कोऽपि तदुप-भोक्ता स ऋणं दद्यादित्येवं प्रतिपादनार्थम्। यदा, पुत्रहीनस्य ऋक्यिन इत्यनेन पुत्राभावे योषिद्वाही द्याय इत्युच्यते। ऋक्य-ग्रन्थेन धैव चास्य धनं स्रतिमिति योषितो विविचतत्वात्। श्रयमि-प्रायः। स्वेरिणीनामिन्तमायाः पुनर्भवां प्रथमायाञ्च स्वप्रधनायाः सापत्यस्वियाञ्च पाहिणः श्रभावे प्रचोदायः, पुत्राभावे धनं निर्पत्य-योषिद्वाही दाय इति। श्रतप्र नार्दः,—

> "धनस्ती हारिषु चाणा स्णभाग्यो धनं हरेत्। पुचो धनस्ती धनिनोः स्ती हारी धनिषुचयोः"—इति।

धनस्ती हारिपुत्राणां समवाये धनहारी ऋणं दद्यात्। धन-हारिणः स्तीहारिणञ्चाभावे पुत्रएव दद्यात्। धनपुत्रहीनस्य ऋक्यि-नदत्यनेन पुत्रहीनस्थोत्तमर्णस्य यो ऋक्यी, तस्य धनस्तीहारि-पुत्रऋणं दाष्य इत्युच्यते। तथाच नारदः,—

> "ब्राह्मणस्य तु यहेयं मान्वयस्य न चास्ति चेत्। निर्वपेत् तत्मकुन्येषु तदभावेऽस्य मन्धुषु ॥

<sup>\*</sup> भर्तारं,--इति ग्र॰।

यदा तु न बकुखाः खुर्न च सम्बन्धिवान्धवाः।
तदा दद्याद्विजेश्वस्तु तिम्बसत्स्वसु निविषेत्"—इति ॥
दति ऋणादानप्रकरणम्।

श्रय निश्चेपास्यस्य दितीयपदस्य विधिक्ष्यते।
तन निनेपसद्यं नारद श्राष्ट्र,—

''स्वं द्रवं यत्र विस्तकासितिपत्यविष्रदितः। निचेपो नाम तत्रोत्तं व्यवहारपदं वृधेः''—इति।

उपिधिन्याची निचेपविशेषौ। तयोः खरूपमाद एउसातः,-

"श्रनास्थातं यवित्रममञ्जातमदर्भितम्।

मुद्राद्धितस्य थर्त्तन्तदौपनिधिकं स्रतम्।

राजचौरादिकभयाद् दायादानाञ्च वञ्चनात्।

खाष्यतेऽन्यस्य यद्रंय्यं न्यासः स परिकीर्त्तितः"—इति ।

हपश्चाविशेषमकयरिता समयमन्यस्ते रचणार्थं यत् स्वायते,

तद्वामौपनिधिकम् । निचेपणविधिमार मनुः,--

"कुषाने रुप्तमण्ये धर्मा स्वापित्। महापचे धनिन्यार्थे निचेपं निचिपेद्धः"—इति ।

ब्हस्पति:,-

"स्वानं ग्रषं खलद्वेव तदर्णं विविधान् गुणान्'। बत्यं भौतं बन्धुजनं परौक्त्य स्वापये सिधिम्"—इति। तस्य निचेपस्य पुनर्देविध्यमार् नारदः,—

स्थानं ग्रष्टं ग्रष्टस्थाच तहलं विभवं गुळान्,--इति पुन्तकान्तरे पाठः ।

"स पुनर्दिविधः प्रोक्तः साचिमानितरस्वा।
प्रतिदानं तयैवास्य प्रत्ययः स्थाद् विपर्यये"—इति।
स्वस्थितरिप,—

"समाचिकं रचौदत्तं दिविधं तदुदाचतम्। पुचवत् परिपाछं तदिनग्रत्यनवेचया॥ स्थापितं येन विधिना येन यस विभावितम्\*। तथैव तस दातव्यमदेयं प्रत्यनन्तरे"—इति।

खापकेतरस्य यस्य सापितद्रव्ये स्वाम्यमस्ति, स दत्व प्रत्यनन्तर-दत्युच्यते । मनुरपि,—

"यो यथा निचिपेद्धते यमधं यस मानतः।

स तथैव ग्रष्टीतयो यथा दायस्तथा ग्रष्टः"-इति।

दायो दानं स्वापनमिति यावत्। ग्रष्टो ग्रष्टणम्। पास्रितः:

पस्तमाष रष्टस्यतिः.—

"ददतो यद्भवेत्पुष्यं हेमह्ण्याम्बरादिकम्।
तत् द्यात् पाखयतो न्यासं तथैव ग्रर्षागतम्"—इति।
भवकस्य च दोषक्षेत्रैव दर्शितः,—

"भर्द्ध्रोष्ठे यथा नार्याः पुंतः पुत्रसुष्द्धे।
दोषोभवेत्त्रया न्याचे भित्तिगेपिनिते नृषाम्"—इति।
देवायुपघाते तु न दोष दत्याष रूष्यितः,—
"राजदैवोपघातेन यदि तन्नाममापुषात्।
यष्टीहृद्ध्यपितं तन दोषो न विद्यते"—इति।

<sup>\*</sup> यथाविधि,--इति पुक्तकान्तरे पाठः।

यहीत्रितिश्रेषः । राजशब्देनायसाधेयनिमित्तसुपलच्छते । श्रतएव कात्यायनः,—

"श्रराजदैविकेनापि निचिप्तं यत्र नाणितम्। यहीतुः सह आण्डेन दातुर्नष्टं तदुच्चते"—इति। नारदः,—

"यहीतः सह योऽर्थन नष्टो नष्टः स दायिनः। दैवराजकते तद्दच चेत् तिष्णद्धाकारितस्"—इति। दैवयहणं तस्करोपलचणार्थम्। श्रतएव याज्ञवस्क्यः,— "न दायोऽपद्धतं तत्तु राजदैविकतस्करैः"—इति। सनुरिष,—

"चौरैर्चतं जलेगोड्मिमा दाधमेवच। नद्दाद्यदि तसाता न संदर्ति किञ्चन"—इति। यदि तसाद्धनात् स्रोकमिप स ग्रहाति, तदा द्दादित्यर्थः। तथाच सएव,—

"अमुद्रे नाप्तुयान् किञ्चित् यदि तस्त्राञ्च शंहरेत्"—इति । कचित् केनचित् हेत्ना नष्टमपि यहीता मूलदारेण न दाय-दत्याह कात्यायनः,—

"ज्ञाला द्रच्यवियोगन्तु दाता यत्र विनिचिपेत्। सर्वापायविनाग्रेऽपि ग्रहीता नैव दाप्यते"—इति। उपेचादिना नाग्रे तु रहस्यतिराह,—

"भेदेनोपेचया न्यासं ग्रहीला यदि नामयेत्। न द्याद्याच्यमानो वा दाणकं सोदयं भवेत्"—इति। कात्याचनोऽपि,—

"न्यासादिकं परद्रव्यं प्रभित्तसुपेत्तितम् । श्रश्नामनाश्चितस्रीव येन दाप्यः सएव तत्"—१ति । श्वन विशेषमार व्यासः,—

"भिविते घोदयं दायः समं दाय खपेखिते। किसिदूनं प्रदायः खाद्रव्यमञ्चाननाणितम्"—इति। याचनानन्तरं श्रदत्ताख पश्चाद्देवराजोपघाते खापकाय मूलमाचं देयम्। तथाच व्यासः,—

> "वाषनानन्तरं नामे दैवराजक्वतेऽपि सः। यद्योता प्रतिदायः खात्"—इति।

मृज्ञमात्रमिति ग्रेषः । प्रत्यर्पणविज्ञन्तमात्रापराधेन दृद्धिदाना-योगात् । याचनानन्तरमदाने दण्डमाच नारदः,—

"थाच्यमानसु यो दातुर्निचेपं न प्रयक्ति।

दण्डाः स राज्ञा भवति मष्टे दाण्यस तक्षमम्"—इति।

थः पुनः खापकाननुज्ञया निचेषं प्रभुक्के, तस्य दण्डमाच सएव,—

"यचार्यं साधयेत्तेन निचेपुरनतुष्रया ।

त्वापि च भवेद्दण्डासञ्च मोदयमावहेत्"—इति । याञ्चवस्कोऽपि,—

"त्राजीवन् खेष्क्या दण्डो दाणसञ्चापि सोदयम्" - इति । एइस्पतिरपि,—

"न्यासद्रयोण यः कश्चित् साधयेदात्सनः सुखम्"।

दण्डाः स राजा भवित दाणस्वापि सोदयम्"—इति ।
श्रव दण्डोऽपि समएव ग्राह्यः । तदाह मनुः,—
"निचेपखापहर्तारं तत्समं दापयेद्वनम् ।
तथोपनिधिहर्त्तारं विशेषेणैव पार्थिवः"—इति ।
व्हस्पतिरपि,—

"ग्रहीतं निक्नुते यत्र माकिभिः शपथेन वा। विभाय दाणयेत्रामं तत्ममं विनयं नृपः"—इति। स्थापकस्थानृतवादिले दण्डमाह मनुः,— "निचेपो ह्यनिवेद्यो यः धनवान् कुलमिक्यो। तावानेव स विज्ञेयो विबुद्धं दण्डमईति"—इति। समाजिनिचेपे साजिवचनविष्ठद्धं न दण्डाः। श्रमाजिके तु वह-स्वित्राह,—

"रहो दत्ते निधी यत्र विश्वादः प्रजायते। विभावकं तत्र दिख्युभयोरिष च स्प्रतम्"—इति। यहीत्रखापकयोरनृतवादिले दण्डमाह मनुः,— "निचेपखापहर्त्तारं श्रनिचेप्तारमेवच। सर्वेर्रपायरिनिच्छेत् गापयेचैव वैदिकैः॥ यो निचेपं नापयति यञ्चानिचिय्य याचते। तावुभौ चौरवच्छास्यौ प्रदायौ तस्तमं दमम्"—इति। निचिप्तद्रयमकाले ददतो दिगुणोदण्डः। तदाह कात्यायनः,— "याद्यस्त्रपनिधिः काले कालहीनन्तु वर्जयेत्। कालहीनं दददण्डं दिगुणञ्च प्रदायते"—इति। यद्भयादुपनिधिरन्यस्य इस्ते न्यसः, तद्भयातीते कासे स यासः।
तद्भयातीतेऽपि कासे स्वयमेव नार्पणीयः। "महद्यापनेऽपंयेत्"—
इति रहस्यतिसारणात्। तद्भये वर्णमाने स्वयमेव दीयमानं कासहीनम्। तद्दानिमष्टं नेवेति तद्द्दतोऽपि दण्डोयुक्तः। यसु बसावष्टमीन निचेपं न द्दाति, तं राजा नियम् दापयेदित्याम् मनुः,—

"येवां न दद्याद्यदि तु तद्धिरखं यथाविधि।

दत्यं निग्रद्ध दायः खादिति धर्मख धारणा॥

निचित्रस्य धनस्यैव प्रीत्योपनिस्तिस्य च।

सुर्यादिनिर्णयं राजाऽप्रचिख्यत्यामधारिषम्"-दति।

सप्रचित्रन् सताद्यन्। यदा तु खयनेव न दद्यात्, तदा प्रत्य
ननारं प्रत्याह सएव,-

"शक्क लेनेव वाऽन्यिक त्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम्। विषायं तस्य वा दृत्तं षास्त्रेव परिवाधयेत्"—इति। निचेपेऽभिष्ठितं धसं यास्तितिस्यितिदिश्चति नारदः,— "एषएव विधिर्दृष्टो यास्तित्यासितादिषु। श्रिस्पिषूपिनधौ न्यासे प्रतिन्यासे तथैवस"—इति। याश्चवस्योऽपि,—

"याचितान्वाहितन्यासिनचेपादिव्वयं विधिः"—इति । याचितसुत्सवादिषु परकीयमसङ्काराद्यर्थम् । ऋन्वाहितं खस्मिन् स्तितं परधनं धनिकान्तरस्य तथा इतम् । न्यासिनचेपौ पूर्वमेवा-भिहितौ । ब्रह्मितिरपि,—

"त्रवादिते वाचितके त्रिक्षिन्याचे सबन्धके।

### एषएवोदितो धर्मास्त्याच ग्रर्णागते"-इति।

शिन्यियासोनाम, श्रङ्गुनीयकरणाय खर्णकारादि इस्तसमर्पितः।
श्रनेनायाचितस्य शिन्पिइस्तन्यस्तस्य दैवराजोपघातेन विनाशे खर्णकार्प्रस्तयस्तदा न दाणा दृत्युकं भवति। श्रवापवादमाइ कात्यायनः,—

"यैश्व मंस्क्रियते न्यामो दिवमैः परिनिश्चितैः। तदूर्द्धं म्यापयन् ग्रिन्पी दायो दैवहतेऽपि तम्" दंति। नैर्मन्यार्थं रजकादिन्यस्वयस्वादिविषयेऽप्याह मएव,—

"न्यामदोषादिनागः स्याच्छिन्पिनस्तन दापयेत्। दापयेच्छिन्पिदोषात्तत् संस्काराधें यद्रितम्"—इति।

यत्र तन्वादिकं वस्ताद्ययं कुविन्दादी न्यसं, खण्डपटादिद्यायां नष्टं, परिपूर्णद्यायां वा कुविन्दादिना दीयमानं खामिना न ग्रहीतं नष्टञ्च, तत्रापाह सएव,—

> "खन्येनापि च यत्कर्म नष्टं चेद्सतकस्य तत्। पर्याप्तं दित्सतसस्य विनग्येत्तद्गरक्षतः"—इति।

खन्येन प्रान्तरचनादिना विकलं नष्टञ्चेत्, स्तकस्य शिन्पिनीनष्टम्। पुनर्वतनग्रहणमन्तरेणेव रचनादिकियां कुर्यादित्यर्थः। यदि
खामी पुनन्तन्वादिकं नार्पयित, तदा पुनर्वानाद्यभावे वेतनं शिनिपने दत्तं दाता न लभते। पर्याप्तं परिपूर्णवस्त्रादिकं, श्रादित्सतीस्तकस्य यः खामी, तस्य दीयमानमग्रक्ततन्त्तपर्याप्तं विनश्यित।
याचितकविषयेऽपि विशेषस्तेनेवोक्तः,—

"यदि तत्कार्थमुद्दिश्य कालं परिनियम्य वा।

याचितोऽर्ज्ञ्रहेत तिस्तानप्राप्तं न तु दाष्यते"—इति ।
यम् वार्थ्यं दीर्घकासमध्यं, तत्कार्य्यायं यदि याचितः, यदि
वा मंत्रसरपर्यन्तं दीयतामित्येवं कालं परिनियम्य याचेत, तम्र
कार्यमध्ये परिनियतकासमध्ये वा प्रतियाच्यमानो याचितकं न
ददाति ; श्रमौ न मोदयं दाष्यः । याचितकमाचमेवामौ क्रते कार्ये
परिनियतकासायये वा द्यात् । यदि तदाऽपि न ददाति, तदाः
दैवादितोविनाग्रे जाते मृत्यं देयमित्यर्थः । श्राष्ट्र मएव,—

"त्रथ कार्य्यविपत्तिस्तु तथैव स्वामिनो भवेत्। त्रप्राप्ते चैव काले तु दायन्वर्द्गक्तेऽपि तत्"—इति।

इति निचेपप्रकर्णम्।

### श्रवास्त्रामिषिक्रयः।

तस्य खरूपमाच नार्दः,—

"निचिप्तं वा परद्रवं नष्टं सन्धाऽपद्या वा। विकीयेतासमचं यस भ्रेयोऽखामिविकयः"—इति। रूच्यातिरपि,—

"निचेपानाहितद्यासहतयाचितनस्वतम् । उपांग्र येन विक्रीतमखामी मोऽभिधीयते"—इति । श्रद्धामिना हतो यवहारो निवर्त्तते इत्याह कात्यायनः,— "श्रद्धामिविक्रयं दानमाधि च विनिवर्त्तयेत्"—इति ।

<sup>•</sup> विकीयतेऽसमचं,— इति यज्ञासरप्रतः षाठः।

नारदोऽपि,--

"त्रखामिना इतो चसु क्रया निक्रयएवच। त्रहातः स तु निज्ञेयो व्यवद्वारेषु नित्यग्रः"—दति। तत्रवास्त्रामिनिक्रये याज्ञवस्काः,—

"इतं प्रषष्टं यद्वयं परस्तादवाप्रयात्।

श्रनिवेद्य नृषे दण्डाः म तु वखवितं पणान्"—इति । यदा पुनः परच्छादवाप्रुयात्म धनस्वामी, तदा त्वाच मण्व,—

"नष्टापदतमासाद्य इक्तरिं ग्रादयेन्दरम्।

देशकासातिपत्तौ वा ग्टहीला स्वयमप्येत्" - देति ।

नष्टमपद्दतं वा खकीयद्रयं श्रधगन्तुरपदर्त्तुर्वा द्रखे दृद्दा श्रधगन्तारमपद्दत्तारं वा राजपुरुवादिभिर्यादयेत् पुरुषः ; राजा-द्यानयनार्थदेशकालातिकमञ्जद्भविति, तदा खयमेव यदीला राजे समर्पयेदित्यर्थः । यदा पुनर्विकयार्थमेव खकीयं द्रयं क्रेतुर्देखे पक्षति, तदाऽपाद्द सपव,—

> "खं सभेतान्यविकीतं केतुर्दीषोऽप्रकाणिते। हीनाद्रहो हीनमुख्ये वेसाहीने च तस्करः"—इति।

खामी खमनिश्रद्रयमन्यविकीतं यदि पश्वति, तदा क्षभेत ग्रह्मीयात्। श्रद्धामिविकयस्य खलहेतुलाभावात्। केतुः पुनरप्रका-श्रिते गोपिते क्रये दोषो भवति। हीनाद्र्यागमोपायहीनात् रह-एकान्ते हीनमूख्ये श्रन्थतरेण द्रयेणाधिकमूख्ये वेलाहीने राव्यादौ

<sup>\*</sup> यहीता,—इति यत्रान्तरध्वः पाठः।

क्रते ऋषे च च चोरो भवति । तस्करवद्द्ः । वयोक्षं मनुना,—

"द्रव्यमखामितिकीतं प्राक् राजे विनिवेदितम्। जत्तच विद्यते दोषः खेनः खादुपविक्रये"—इति। येन क्रेचा शीनमूखेन क्रयात् प्रागेव राज्ञे निवेदितं, न तच दोषः। खपविक्रयप्रब्द्खार्थसेनैव दर्शितः,—

"श्रम्तर्ग्छे विद्यामानिशायामयतो जनात्। हीनमूख्य यस्तीतं श्रेयोऽसातुपविक्रयः"—इति। श्रयतोजनात् चण्डालादेरित्यर्थः। श्रयद्वरूणं खाम्यननुज्ञाता-णुपलचणार्थम्। श्रतएव नारदः,—

"श्रखान्यनुमताद्दाचाद्यतश्व जनाद्रहः।
हीनमृद्धमनेखायां क्रीणस्तद्दोषभाग्मनेत्"—इति।
कात्यायनः,—

"नाष्टिकसु प्रकुर्वीत तद्भनं ज्ञात्निः स्वकम्"—इति । गाष्टिको नष्टधनः, तद्भनं नष्टधनं, त्तात्निः सास्यादिभिः, प्रकुर्वीत साधयेदित्यर्थः । श्राष्ट्र याज्ञवस्त्यः,—

"त्रागमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा।
पञ्चनभोदमस्तन राज्ञस्तेनाविभाविते"—इति।
त्रागमस् स्रत्यन्तरेऽभिहितो द्रष्ट्यः,—
"स्रभं दानक्रयप्राप्तं ग्रीयं वैवाहिकं तथा।
वान्धवादप्रजातश्च षच्चिधस् धनागमः"—इति।
स्रकीयधनस्य स्रकीयस्तानपगितरिप दानाद्यभावेन साधनीये-

#### त्याच कात्यायनः,—

"त्रदत्तत्यक्रविक्रीतं कला खं लभते धनम्"—इति । ष्रियेतइत्तन्यकं विक्रीतञ्च न भवतीति प्रमाणैः प्रसाध्य खकीयं धनं नाष्टिकः विक्रेचादेः सकाणास्त्रभते इत्यर्थः। पचविषये विश्वेष-माइ चहस्पतिः,—

"पूर्वखामी तु तहू यं यदाऽऽगत्य विभावयेत्।
तत्र मूलं दर्भनीयं केतुः ग्रुद्धिलतो भवेत्"—इति।
मूलं दिकेता। विकेतुर्दर्भनानन्तरं व्याषः,—
"मूले षमाइते केता नाभियोच्यः कथञ्चन।
मूलेन षइ वादस्तु नाष्टिकस्य तदा भवेत्"—इति।
यदा तु मूलभूतो दर्भितोविकेता न किञ्चिदुत्तरं ददाति,
तदालाइ चइस्रातिः,—

"विकेता दर्शितो यत्र विद्याने व्यवद्यातः।

केटराज्ञोर्मूच्यदण्डौ प्रद्यान् खामिनोधनम्"—दित ।

यदा तु मूलभृतोविकेता देशान्तरङ्गतः, तदा कात्यायन श्राह,—

"मूलानयनकालञ्च देयो योजनसङ्ख्या ।

प्रकाशं प्रक्रयं कुर्य्यात् साचिभिर्ज्ञातिभिः खकैः॥

न तत्रान्या किया प्रोक्षा दैविकी न च मानुषी।

प्रसाधिते कये राज्ञा क्ष्म्यः च न किञ्चन"—दित ।

त्रयमर्थः। यसु केता कालविलमेनापि मूलं दश्राचतं न

<sup>\*</sup> यत्र विषये,—इति का॰। मम तु, खत्र विषये,—इति पाठः प्रतिमाति।

प्रक्रोति, क्रयप्रकाणनञ्च क्रोति, स नराधमः। तसाच नाष्ट्रिकोधनं सभते इति। तद्कं मनुना,—

"त्रनुपखापयन्तू नं त्रयं वाऽणविश्वीधयन्।
यथाऽभियोगं धनिने धनं दाणोदमञ्ज सः"—इति ॥
नाष्टिकविप्रयोगमात्र सएव,—

"यदि खं नैव सुरुते ज्ञातिभिनीष्टिको धनम्।
प्रमङ्गविनिच्त्यर्थं चौरवहण्डमर्दति"—इति ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच। सम तु, सूनानयनकयप्रकाण्णनपद्मयोः,--- इति पाठः प्रतिभाति ।

थन् प्रकाणिते कये केतः खलप्रतिपादकं सरी चिवचनम्,— "विण्यवीयीपरिगतं विज्ञातं राजपूक्षेः।

दिवा ग्रहीतं यत् केषा स ग्रुद्धो सभते धनम्"—इति ।
तदेवं नाष्टिकेन साधितद्रयविषयम् । श्रन्यया, श्रय मूसमनाहार्य्यम्,—इति प्रागुदाहतमनुवचनविरोधप्रसङ्गात् । यदा केता
साद्यादिभिः कयं न विभावयति, नाष्टिकोऽपि स्वकीयलं, तदा
निर्णयमाह वहस्यतिः,—

"प्रमाणहीनवादे तु पुरुषापेचया नृपः । धमन्यूनाधिकलेन खयं कुर्यादिनिर्णयम्"—इति ।

नतु मानुधप्रमाणाभावेऽपि दिव्यस्य विद्यमानवात्रमाण्डीन-वादएव न सभवति । ज्यते । ऋस्यस्वामिविकयविवादे दिया-भावात् तथा ।

"प्रकाशं च कयं कुर्यात् वाधुभिर्ज्ञातिभिः खकैः।

न तच्या किया प्रोक्ता दैविकी न च मानुषी॥

श्रभियोक्ता धनं कुर्यात् प्रथमं ज्ञातिभिः खकम्।

पद्मादात्मविश्रद्धार्थं कयं केता खबन्धुभिः"॥—इति

वचनेन याचीतरप्रमाणभावोऽवगम्यते। तदेवाच कात्यायनः,—

"श्रद्धं द्योरपद्दतं तच खाद्मवद्यारतः।

श्रद्ध दयार्पद्दत तत्र साध्यवसारतः। श्रविद्यातकयोदोषस्त्रण साप्रदिपासनम्॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, वदेवं नाष्टिकेनासाधितम्यविषयम्, —इति पाठः प्रतिमाति ।

<sup>†</sup> खिलावसामिविकाये दिखामावाक तथा,-इति काः।

एतद्दयं धमाखातं द्रयशानिकरं बुधः । श्रविज्ञातस्थानकतकेत्नाष्टिकयोर्दयोः"—इति । श्रस्तामिविकेत्रित् स्वाम्यदत्तसुपभुज्ञानस्य दखमाश्र नारदः,— "उद्दिष्टसेव भोक्तयं स्त्री पग्रुर्वसुधाऽपि वा"—इति । श्रमविज्ञातात् क्रयोऽविज्ञातकयः । श्रयवा परमार्थतोऽयं स्वामी-

लाजानाकायोऽविज्ञातक्रयः । मरीचिरपि,-

"श्रविज्ञातनिवेशवाद्यच मूखां न विद्यते। हानिक्व समा कल्या केवनाष्टिकयोर्दयोः॥ श्रनिर्मित्तनु यो अङ्गे अक्रभोगं प्रदापयेत्। श्रनिर्दिष्टन्तु यद्व्यं वासकेचग्रहादिकम्॥ खबलेनेव अञ्चानः चोरवद्ष्यमर्हति। श्रनद्वां तथा धेनुं नावं दासं तयेवच ॥ श्रनिर्दिष्टं स अञ्चानो द्वात्पणचतुष्टयम्। दासी नौका तथा धुर्यो सन्धकं नोपअञ्चते। खपभोका त तद्वयं पण्येनेव विश्वोधयेत्॥ दिवसे दिपणं दासीं धेनुमष्टपणं तथा। चयोद्शमनद्वाः सम्स्यं भ्रमिश्च षोड्श्य॥ नौकामश्रद्य धेनुश्च साङ्गलं कार्मिकस्य च। वस्नात्कारेण यो अङ्गे दाणचाष्टपणं दिने॥ वस्नात्कारेण यो अङ्गे दाणचाष्टपणं दिने॥

<sup>\*</sup> ख्यं ग्रत्थः, खलामिविक्रेतिरवित्यादिग्रत्थात् पूर्वं भवितुमुचितः।
परमादर्भप्रस्तकेषु दर्भनादचेव रक्तितः।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सस तु, मूर्वं,—इति पाठः प्रतिमाति ।

उन्त्रवले पणाईन्तु सुमलख पणदयम्। शर्पस्य च पणाईन्तु दैविध्यं सुनिरववीत्"—इति। श्रस्तामिविक्रयाख्यं पदं समाप्तम्।

# अय सम्यसमुत्यानाखं पदमुच्यते।

तस्य खक्पमाच नारदः,—

"विणिक्प्रस्तयो यत्र कयं सभूय कुर्वते । तस्भूयससुत्यानं यवहारपदं स्रतम्"—इति । तत्राधिकारिणो दर्शयति चहस्पतिः,—

"कुसीनदचानसमैः प्राज्ञैः नाणकवेदिभिः।

श्रायययज्ञैः ग्रिचिभिः ग्रूरैः कुर्यात्मस् क्रियाम्"—इति ।
क्रियां क्रिविवाणिज्यभिचिषकत्मङ्गीतस्तैन्यात्मिकाम् । नाणकविज्ञानं वाणिज्यक्रियायासुपयुज्यते । श्रायव्ययज्ञानमानं क्रिविक्रियायाम् । सङ्गीतादिभिष्पिक्रियायां प्राज्ञलसुपयुज्यते । क्रतुक्तियायां
तु कुलीनलप्राज्ञलग्रचिलादि । स्तैन्यिक्रियायां ग्रुरत्माचम् । दचलानलमले तु मर्वनोषयुज्येते । श्रतण्वाद्चादि निषेधिति सण्व,—

"त्रजाकालमदुर्वद्भिमन्दभाग्यनिरात्रयैः।

वाणिज्याद्याः महैतेम्तु न कर्त्तवावुधेः क्रियाः"—इति ।

ये तु मभूष वाणिकादिकियां सुर्वन्ति, ते द्रवानुमारेष नाभभाजः। तथाच रहस्पतिः,—

"प्रयोगं कुर्वते ये तु इसधान्यरमादिना।

कमं,—इति कः। कमं,—इति ग्रत्थान्तरध्वन्त पाठः समीचीनः।

यमन्यूनाधिकेरंग्रेचांभसेषां तथाविधः"— इति । नाभवदेव व्यवादिर्पि तथैवेत्याह सएव,-"समन्यूनाधिकोवाऽ भो येन चिप्तस्तयैव सः। व्ययं दद्यात्कर्म कुर्यात्ततस्तेषां तथाविधः"-इति। द्रयानुसारेण लाभ दत्यस्थापवादमा चाज्ञवल्याः,— "समवायेन विणजां लाभाधं कर्म कुर्वताम्। जाभाजाभी यथाद्रवं यथा वा संविदा क्रती"-इति। संविदा समयेन पुरुषविशेषानुमारेण, कृती क ल्पिती लाभालाभी ज्ञेयौ, न तु द्रवानुमारेणेत्यर्थः। सभूयकारिणां कर्त्तवमाच वासः,-"समचमसमचं वाऽवञ्चयन्तः परस्परम्। नानापण्यानुसारात्ते प्रकुर्य्युः क्रयविक्रयौ ॥ श्रगोपयन्तो भाष्डानि ग्रुक्तं दचुश्च तेऽध्वनि। श्रन्यथा दिगुणं दाप्यः ग्रुल्कस्थानात् वहिः स्थिताः''— इति। नारदोऽपि,--

"भाष्डपिष्डवयोद्घारभारमाराद्यवेचणम् । कुर्णुकेऽव्यभिचारेण ममये खे व्यवस्थिताः"—इति ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। ममातु, कुर्यात् लामस्तेषां, — इति पाठः प्रति-भाति। कुर्यात् लाभं यहोत चैविहः, — इति ग्रह्यान्तर एतः पाठः।

<sup>(</sup>१) भाग्डं क्राय्यविक्रय्यसमू इः । पिग्डं पार्थियम् । खयो नेतनम् । उद्घार-स्तस्मात् देयद्रवात् प्रयोजनविभ्रेषादाक्षं ग्रम् । भारउद्घाद्यः । सारं प्रक्रयं चन्द्रनादि । खन्ववेद्यग्रं रह्यग्रयोजनादि । इति विवादस्त्रा-क्रारीया खाख्या ।

सक्ष्यकारिणां परस्यरं विवादनिर्णयप्रकरमाह रहस्यतिः,—
"परचीकाः शाचिण्य तएवो ह्यः परस्परम् ।
संन्दिग्धेऽर्णे वञ्चनायां ते न चेद् देषसंयुताः\*॥
यः कश्चिदञ्चकलेषां विज्ञातः क्रयविक्रये ।
प्रपयेः स विभोद्धाः स्थात् सर्ववादेष्ययं विधिः"—इति ।
देवराजस्वद्रयद्यानिविषयेऽप्यात्त सएव,—
"चयहानिर्यदा तत्र देवराजस्ताद्ववेत् ।
सर्वेषासेव पा प्रोक्ता कल्पनीया यथाऽ प्रतः"—इति ।
चयायेव द्यानिः चयहानिः, न तु चयाद्यभे व्ययः। प्रातिस्विकहोषेण द्रयानाभे सएवाह्य,—

"श्रामिदिष्टी वार्यकाणः प्रमादाद्यस्त नाग्रयेत्। तेनैद तद्भवेदेयं सर्वेषां समवायिनाम्"—इति। श्रामिदिष्टः समवाय्यः, न तु श्रनुष्ठातः। चौरादिभ्यः पासियतु-स्राभाधिकामस्तीत्यास् कात्यायनः,—

"चौरतः मिललादग्नेईखं यस्त समाहरेत्। तस्तांग्रो दगमो देयः सर्वद्रखेष्ययं विधिः।"—इति। समाहरेत् खग्रम्या परिपालयेत्।

यसु समवायिभिः प्रयुक्तं धनं समवायिभिः सह प्रतिपादना-दिभिः न साधयिति, तस्य साभद्यानिः। तदाह सहस्यतिः,—

<sup>\*</sup> न चेद्विदेघसंयुताः,—इति ग्रह्यान्तरप्टतः पाठः।

<sup>ां</sup> प्रवासाधं, - इति का॰।

<sup>!</sup> वखां इं दश्मं दला सङ्घीयुक्ते ततीऽपरम्, — इति पाठान्तरम्।

"समनेतेस यह मं प्रार्थनीयं तथेव तत्।

न याचते च यः कश्चित् लाभात्म परिहोयते"—इति।

सर्वानुगतः सर्वेषां कार्यमेकएव कुर्यात्। तदाह सएव,—

"बह्नां समातो यस दद्यादेकोधनं नरः।

करणं कारयेदाऽपि सर्वेरेव कतस्रवेत्"—इति।

करणन्तरस्रादिकम् । समूयकारिणास्त्रिक्जां कर्त्त्यमाह मनुः,—

"स्रत्विजः समवेतास यथा स्रवे निमन्तिताः।

कुर्य्यवेषाऽर्हतः कर्म ग्रह्णीयुर्विज्ञान्त्रयाः"—इति।

तथिति कमानिषारेण दिचणां ग्रह्णीयुरित्यर्थः । तथाच सएव.—
"स्मभूय खानि कर्माणि कुर्वद्विरिच सानवैः ।
श्रमेक कर्मयोगेन कर्त्तवांश्रम्प्रकल्पयेत्"—इति ।

इयं चांग्रकन्पना "तस्य दाद्ग्रग्रतं दक्षिणा"—द्रत्येवं कत्सम्बन्धि-माचतया विक्तियां दक्षिणायाभेव, न ऋत्विग्विग्रेषोवेषेन विक्ति तायाम्। श्रतप्रवोक्तं तेनैव,—

"र्थं हरेत वाऽध्वर्युर्बह्याऽऽधाने च वाजिनम्। होता हरेच्येवायं उद्गाता चायन. क्रये. १)"—इति। दिचिणां प्रकल्पनामा ह सएव,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः खर्वन । समै तु, साधनीयं, — इति पाठः प्रतिभाति ।
† करणं सेख्यादिकम्, — इति विवादरत्नाकरव्याख्या ।

<sup>(</sup>१) केषांचिच्छा खिनामाधाने धाध्यर्थ । घञ्चासायते, ब्रह्माणे वेगवा-नमः, शोचे घाष्टः, उद्गाचे योमोद्राहकमनः प्रकटम्। इति चक्छेमारीया खाखा।

"वर्षामधिनोसुखासदर्धेनाधिनोऽपरे। हतीचिनसृतीयांग्रासुरीयांग्रासु पादिनः"—इति।

सर्वेषां षोड्मर्तिजां मध्ये मुख्याश्चलारोष्ठोत्रध्यर्थृत्रद्वाद्वातारः ।
ते गोमतस्याधिनः, सर्वेषां भागपरिपूर्णीपपत्तिवमादायाताष्टाचलारिमदूपाईणाईभाजः । श्रपरे मैत्रावरूणप्रतिप्रस्यादत्राञ्चाणाच्छंषिप्रस्तोतारस्वदर्द्धनः धनमुख्यांमस्याईन पतुर्विमतिक्षपेणाईभाजः ।
ये पुनस्तृतीयिनोऽच्छावात्रनेष्ट्रमीधप्रतिहर्त्तारस्ते दृतीयिनोमुख्यांमस्य
षोड्मगोक्ष्पदृतीयांमभाजः । ये पादिनो ग्रावस्तोदनेद्वपोदसुत्रद्वास्वास्ते मुख्यस्य भागस्य चतुर्थांमेन द्वादमगोक्षपेणांमभाजः । मुख्यानां
चतुर्णां मियोविभागः समत्वृतेव।एवं तदनन्तरादीनामपि मियोविभागः।तथाच कात्यायनसूत्रम् । "दादम द्वादमाद्येभः षट्षद्दितीयेभ्यः चतस्रश्चतस्त्वृतीयेभ्यस्तिस्रस्तिसः दत्तरेभ्यः"—दति । स्वकीयक्षमंकस्तापस्थामस्वाऽतरीणे कृतानुसारेण भागोदेयदत्याह मनुः,—

"स्विग्यदि हतो यज्ञे स्वक्षमं परिशापयेत्। तस्य कर्मानुक्षेपेण देयोऽंग्रः सहकर्त्तृभिः"—इति। सहकर्त्तृभिः, सभूयकारिभिरित्यर्थः। इतकमांग्रानुसारेण

दिचिणां दद्यादित्युक्तम् । तस्य कचिद्यवादमाह सएव,—
"दिचिणास प्रदत्तास स्वकर्म परिचापयन् ।
कत्त्वमेव समेतांशमन्येनैव च कार्येत्"—इति ।

श्रान्येन खुखगणवर्त्तिनां मध्ये प्रत्यासन्नेन। कर्ममध्ये स्वतिक्करणे

नारद श्राइ,—

<sup>\*</sup> इत्यंमेव पाठः सर्वेच। सम तु, ऋत्विड्मर्ग्ये,—इति पाठः प्रतिभाति !

"चित्रजां यसनेऽयेवसन्यसत्त्रमं विसरेत्। सभते दिचिणाभागं स तस्मासम्मकन्यितम्"—इति। सभूयकारिणां कविकराणां कर्त्त्रयमाच्च दृष्टस्यतिः,— "पर्वते नगराभ्यासे तथा राजपयस्य च। जवरं सुविकयाप्तं खेत्रं यसेन वर्ज्यत्"—इति। वाश्चविवर्ज्ञनीयानाच्च स्वरंत्,—

"हामित्यहं चुदं च रोतिणं प्रपत्तायिनम्।

काणं खद्मं विनाऽऽदद्यात् वाद्यं प्राज्ञः ह्यीवतः"—इति।

प्रातिस्कित्रोषात् पत्त्वहानौ विभेषमाद सएव,—

"वाद्यवीजात्ययाद्यस्य चेत्रहानिः प्रजायते।

तेनेव सा प्रदातस्या सर्वेषां क्रिकिशीविनाम्"—इति।

वाद्यवीजग्रहणं क्रिकिशधनानासुपस्चकणार्थम्। सभूयकारिणां

शिन्यिनां विभागमाद् सएव,—

"इमकाराद्यो यत्र प्रिन्धं सम्भूय कुर्वते।
कर्मानुक्षं निर्वेशं कभेरंक्ते यथाऽ प्रतः"—इति।
निर्वेशोस्तिः। काल्यायनोऽपि,—

"प्रिचाकारिज्ञकुण्यसा" त्राचार्यश्चेति णिष्पिनः । एकदिचित्रत्भागान् इरेयुक्ते यथाऽंत्रतः"—इति । स्तेनान् प्रस्वाद्य सएव,—

"खाम्याज्ञया तु वद्योरैः परदेजात्सभादतम्। राज्ञे दला तु षड्भागं भजेयुक्ते यथाऽंजनः॥

शिचनाभिचनुग्ना,—इति रत्नाकग्रस्तः पाठः।

चत्रोऽं ग्रान् भजेन्युद्धः ग्र्रस्त्यं ग्रमवापुर्यात् ।

मर्मर्थस्त हरेड्वं ग्रं ग्रेषास्त्रन्थे समां ग्रिनः"—इति ।

परदेगात् वैरिदेग्रादित्यर्थः । प्रवस्तवैरिदेग्रादाह्यतधनविषयसेतत् । दुर्वस्तवैरिदेग्रादाह्यतविषये लाह कात्यायनः,—

"परराष्ट्राद्धनं यस्य चोरैस्रेदाज्ञयाऽऽह्यतम् ।

राज्ञे द्रगांग्रसुद्धृत्य विभजेरन् यथाविधि"—इति ।

मभूयससुत्यानात्यं पदं समाप्तम् ।

# श्रय दत्ताप्रदानिकार्खं पद्मुच्यते।

तत्र नारदः,—

"दत्ता द्रथमसम्यग्यः पुनरादातुमिक्कति।
दत्ताप्रदानिकं नाम निद्वादपदं स्थातम्॥
श्रदेयमय देयं च दत्तं चादत्तमेव च।
यवद्यारेषु विजेयो द्वानमार्गञ्चतुर्विधः"—इति।
श्रदेयस्क्पभेदानाच च्रद्यतिः,—
"श्वानान्यं पुत्तदाराधिश्ववंखन्यास्थाचितम्।
प्रतिश्रुतमथान्यस्य न देयं लष्ट्या स्थातम्"—इति।
सामान्यमनेकस्वलकं रस्थादि। नारदोऽपि,—
"श्वनाद्वितं याचितकमाधिः श्वाधारणञ्च यत्।
निचेपं पुत्रदारञ्च सर्वस्वं चान्वये स्थित॥
श्रापत्स्विपि चि कष्टासु वर्त्तमानेन देष्टिना।
श्रदेयान्याद्वराचार्यां यञ्चान्यस्य प्रतिश्रुतम्"—इति।

श्रन्वाहितादिवत् स्तीधनमणदेयम्। श्रतएव दचः,— "श्वासान्यं याचितं न्यासत्राधिर्दाराश्च तञ्जनम्। श्रवाहितञ्च निचेपं सर्वेखं चान्वये सित ॥ श्रापत्खपि न देथानि नव वस्त्रनि पण्डितैः। यो ददाति स मूढ़ाता प्रायश्चित्तीयते नरः"-इति। त्रदेयदाने प्रतिग्रहे च दल्डो मनुनाऽभिहितः,--. "श्रदेयं यस गरहाति यसादेयं प्रयक्ति। तावुभी चोरवच्छास्थी दण्ड्यी चोत्तसमाइसम्"-इति। श्रदेयग्रहणमदत्तस्थाणुपन्नजणार्थम् । त्रतएव नारदः,-"ग्रहात्यदत्तं यो सोभाद्यसादेयं प्रयच्छिति। द्राजनीयावुभावेती धर्मज्ञेन महीचिता"-इति। किं तर्हि देयमित्यपेचिते सएवाइ,-"कुट्म्सभरणाद्र्यं यत्किश्चिदतिरिच्चते। तद्यसुपर्द्यान्यत् ददद्येषमवाप्रुयात्"-इति । भर्त्तवं कुटुम्बसुपरुधेत्यर्थः । कात्यायनोऽपि,-"सर्वेखं ग्रहवर्जन्तु कुटुम्बभरणाधिकम्। यद्वयं तत्त्वकं देयमदेयं स्थादतोऽन्यथा"—इति । याज्ञवस्काोऽपि.—

"खं कुटुम्नाविरोधेन देयं दारसुतादृते"—इति।
सुतस्यादेयलं एकपुत्रविषयम्। तस्यापि दाने क्वते सन्तानविच्छेदापत्तेः। श्रतएवैकस्य पुत्रक् दानं निषेधित विषष्टः। "न लेकं
पुत्रं दद्यात् प्रतिग्रक्तीयादा स हि सन्तानाथ पूर्वेषाम्"—इति।

"श्रतश्च सुतदाराणां विशितं त्ननुशासने । विकये चैव दाने च विशितं न सुतेपितुः"—इति । एवमादीनि सुतस्यदियत्प्रतिपादकानि वचनान्येकपुचविषया-णौत्यवगम्यते । श्रनेकपुचेष्वपि मातापित्ववियोगसहनन्त्रमण्व देयः।

"विक्रयं चैव दानं च न नेयाः स्युरनिच्छवः।

दाराः पुत्राश्च सर्वस्त्रभात्मन्थेव तु योजयेत्"—इति कात्यायनस्मरणात्। न नेयाः स्युर्निच्छव इत्यनापदिषयम्।

''श्रापत्कालेऽपि कर्त्तव्यं दानं विक्रयएववा ।

श्रन्यया न प्रवर्त्तेत इति ग्रास्त्रविनिश्चयः"—इति

तानेवाधिकत्य तेनेवोक्तलात् । पुत्तस्य प्रतियहप्रकार्विशेषो-विभिन्ने दिर्गतः । "पुत्तं प्रतियहीय्यन् बस्यूनाह्मय राजनि च निवेच निवेशनस्य सध्ये व्याद्वतिभिर्क्तलाऽदूरवान्धवसम्बिक्षष्टमेव ग्टकीयात्"— इति । श्रदूरवान्धवं मन्तिकष्टमातुलादिवान्धवस् । श्रमन्त्रिकष्टं मन्तिकष्टभात्पुत्तादियतिरिक्तमेव । स्थावरिवषये देयं द्रव्यमाह प्रजापतिः,—

> "सप्तागमात् ग्रहचेत्राद् यद्यत् चेत्रं प्रचीयते । पिद्यं वाऽय खयं प्राप्तं तहातयं विवचितम्"—इति ।

मप्तभाषां स्था यत् प्रचीयते सम्बिकं स्थात्तद्दातव्यतंत्र विविचितमिति। स्वयं प्राप्तं द्रव्यं त्रविभक्तधनैर्धाटिशिर्मनुज्ञातमपि देयम्। "स्वेक्कादेयं स्वयम्प्राप्तम्"—इति ष्टइस्पतिवचनात्। यनु तेनैवोक्तम्,—

"विभन्ना वाऽविभन्ना वा दायादाः स्वावरे समाः।

एकोऽयनीयः सर्वत्र दानाधमनिकये"—इति ।
तदिभक्तस्यावर्विषयं, सप्तानिधकस्यावर्विषयं वा । सप्तानिधकस्यावर्विषयं वा । सप्तानिधकस्येव देयत्वेनाभिधानात् । किंचिद् भवां आर्य्ययाऽनुष्ठातसैव देयम् । किश्चिद्दायेन स्वार्जितमपि स्वाम्यनुष्ठातसेव देयम् ।
तथाच सएव,—

"भौदायिकं कमायानं भौर्यमातश्च यद्भवेत्। स्तीज्ञातिस्ताम्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवाप्रुयात्"—इति। सौदायिकं विवारसम्भा। कमायातं पितामहादिकमायातम्। स्तीज्ञात्यनुमतं सावभेषं देयम्।

"वैवास्ति क्रमायाते सर्वं दानं न विद्यते"—इति तेनैवोक्तलात्।

दत्यं देयादेयस्क्रपंनिक्षितम् । दत्तादत्तये।सु स्वरूपं निक्ष्यते। तत्र दत्तं सप्तविधमदत्तं घोड्याताकम् । तथाच नारदः,—

"दत्तं सप्तिविधं प्रोक्षमदत्तं षोड्णात्मकम्।
पद्मम् अस्तिक्ष्या खेदात् प्रत्युपकारतः॥
स्वीग्रस्कानुग्रदार्थस दत्तं दानविदो विदुः।
पदमन्तु भयकोधप्रोकवेगानुगर्दितम्॥
तथोत्कोचपरीदास्यत्यास्रक्कस्योगतः।
बालमृदास्ततन्त्रार्त्तमस्तोन्यत्तापवर्जितम्॥
कर्त्ता ममायं कर्यति प्रतिलाभेक्ष्या च यत्।
प्रपाचे पाचिमत्युक्ते कार्य्यं चाधर्यप्रदिते॥

<sup>💌</sup> इत्थमेव पाठः सर्वेच । मम तु, सर्व्वदानं,—इति पाठः प्रतिभाति।

यहत्तं स्वादिविज्ञानाददत्तमिति तत् स्वतम्"—इति ।
पण्यस्य कीतद्रवस्य मृत्यम् । स्वतिर्वतनं क्वतकर्षणे दत्तम् ।
तुष्या वन्दिचारणादिभ्यो दत्तम् ﴿ स्वेद्दादुिचादिभ्यो दत्तम् ।
प्रत्युपकारतः उपक्वतवते प्रत्युपकारक्षपेण दत्तम् । स्वीध्रुक्कं परिणयनार्थं दत्तम् । त्रनुग्रहार्थं त्रदृष्टार्थं दत्तम् । तदेतत्पण्यम् स्वादि
सप्तविधं दत्तमेव न प्रत्याद्दरणीयम् । तथाच बाज्ञवस्क्यः,—

"देयं प्रतिश्रुतञ्चैव दला नापहरेत्पुनः"—इति ।

भयेन वन्दिग्रहादिभ्यो दत्तम्। क्रोधेन पुत्रादिविषयकोपिनर्यातनायान्यस्मै दत्तम्। पुत्रवियोगादिनिमित्तप्रोकावेप्रेन दत्तम्।
उत्कोचेन कार्यप्रतिबन्धनिरासार्यभिष्ठितेभ्यो दत्तम्। परिष्ठासेनोपहासेन दत्तम्। द्रव्यव्यव्यासेन दत्तं एकस्य द्रव्यमन्यस्मै
ददाति, दानव्यव्यासेन दत्तं श्रन्यस्मै दातव्यस्यान्यस्मै दानम्।
क्रस्त्रयोगतः प्रतदानमिसम्याय सहस्रमिति परिभाव्य दत्तम्।
वालेनाप्राप्तषोष्प्रवर्षेण दत्तम्। मूढ्रेन स्नोकवेदानिभन्नेन दत्तम्।
श्रस्ततन्त्रेण पुत्तदासादिना दत्तम्। श्रात्तेन रोगोपहतेन दत्तम्।
मत्तेन मदनियमितेन, जन्मत्तेन वातिकायुन्तादयस्नेन श्रपवर्जितं
दत्तम्। श्रयं मदीयमिदं करिव्यतीति प्रतिसाभेष्क्रया प्रतिसाभमकुर्वाणाय दत्तम्। श्रवोग्याय योग्योक्तिमान्नेण दत्तम्। यश्चं
करिव्यामीति धनं सन्धा यूनादौ विनियुन्तानाय दत्तम्। एवं
वोद्यप्रकारमपि दत्तं पुनः प्रत्याहरणीयलाददत्तमित्युन्तते।
तथान कात्यायनः,—

चदृष्टार्थे,—इति का॰ पुक्तके नास्ति ।

"कामकोधाखतन्त्रादा क्षीवोक्यत्तप्रमोहितैः। खाद्यासपरिहासाच यह्तं तत्पुनर्हरेत्॥ या तु कार्य्यस्य सिद्धार्थसुत्कोचा स्वात्प्रतिस्रुता। तिस्मिचिप प्रसिद्धेऽर्षिं म देया स्वात् कथश्चन॥ श्रय प्रागेव दत्ता स्वात् प्रतिदायः स तां बसात्। दण्डश्चेकाद्रभगुणमास्टर्गाभीयमानवाः"—दति।

उत्कोचसङ्पमा च गएव,-

"स्वेहमाइसिकोहृत्तपारदारिकसभावात्। दर्भनाहृत्तनष्टख तथाऽसत्यप्रवर्त्तनात्॥ प्राप्तमेतेस् यत्किस्चिदुत्कोचाखां तदुच्यते। न दाता तच दण्डाः खान्यथळ्थेव दोषभाक्"—इति। मध्य उक्तानुवादकः!। चकारात् ग्राह्मकः समुचीयते। तासुभौ होषभाजो दण्डनीयावित्यर्थः। श्वार्त्तदत्तेत्वादिकं तु धर्मकार्ययतिरिक्तविषयम्। तथाच सएव,—

"ख्येनार्त्तेन वा दत्तं श्रावितं धर्मकारणात्। श्रदला तु स्ते दाणस्त्त्युतो नाच संप्रयः"—इति। मनुरपि सोपाधिकदानादेर्निवर्त्तनीयतामास,— "योगाधमनविकीतं योगदानप्रतियसम्।

<sup>\*</sup> इ.स्यमेव पाठः सर्वेत्र । तस्मित्रर्थेऽप्रसिद्धे तु,—इति यत्थान्तरीयः । पाठस्तु सभीषीनः ।

<sup>†</sup> प्रांतनात्,—इति ग्रमान्तरष्टतः पाठः।

<sup>‡</sup> उत्तापादकः,---इति का • ।

यत्त वाऽणुपि पश्चेत् तत् मन्ने विनिवर्त्तरोत्"—इति । योगउपिः । श्रदेयदानतत्त्रतिग्रहयोर्द्ण्डो नारदेनोक्तः,— "ग्रह्मात्यदत्तं योक्षोभाद्यश्चादेयं प्रयक्किति । श्रदेयदायको दण्डामायाऽदत्तप्रतीक्ककः"—इति । इति दत्ताप्रदानिकम् ।

श्रथ वेतनस्थानपाकर्माखं विवादपदमुच्यते। तस्य सहपमाह नारदः,—

"स्त्यानां वेतनस्थोको दानादानविधिकमः। वेतनस्थानपाकमं तिद्वादपदं स्त्रतम्"-इति। वेतनं कर्ममूख्यम्। तस्थानपाकमं स्त्यायासमर्पणं, समर्पितस्थ परावर्त्तनं वा। तत्र समर्पणे विशेषमाइ नारदः,-

"स्त्याय वेतनं दद्यात् कर्मस्वामी यथाक्रमम् । श्रादौ मध्येतवाने च कर्मणो यदिनिश्चितम्"—इति । एतावदेव तत्कर्मकरणाद्दाखामीति भाषाया श्रभावे विशेष-माइ वएव,—

"स्तावनिश्चितायाम् दशभागमनाप्रयः ।

लाभगोवीर्य्ययसानां विषयोपक्षषीवलाः"—इति ।

गोवीर्यं पात्समानगवादिप्रभवं पयःप्रस्ति । यदि कर्मस्वामी
स्त्याय दश्रमं भागं न प्रयस्कृति, तदाऽषी राज्ञा दाय इत्याद्य
याज्ञवस्त्यः,—

इापको,—इति का॰।

"दाषसु द्यमं भागं वाणिज्यपग्रुग्रस्थतः। त्रनिश्चित्य स्रतिं यसु कार्येत्स महीचिता"—इति। यनु बहस्यतिनोक्तम्,—

"विभागं पञ्चभागं वा रह्हीयात्मीरवाहकः"—रित । तदायामगाधाङ्ग चेत्रकर्दविषयम् । तत्रापि विभागपञ्चभागौ व्यवस्थया विकल्पितौ वेदितव्यौ । तथाच मएव,—

> "भकाच्छादस्तः सीराङ्गागं ग्रह्णीत पञ्चकम्। जातप्रस्थे विभागन्तु प्रग्रह्णीयात्तयाऽस्तः"—इति।

श्रमनाच्छादानाभ्यां स्तः क्रषौवलः चेत्रजातप्रसात्पञ्चमं भागं ग्रहीयात्। ताभ्यामस्तस्तृतीयं भागमित्यर्थः। एतावद्दास्यामीति परिभाषायां सत्यामपि कचित्ततोन्यूनं स्वामिनुद्धिपरिक न्पितं वेतनं देयं, कचित्ततोऽप्यधिकं देयम्। तदाह याज्ञवल्कः,—

"देशं कालञ्च योऽतीयास्तामं सुर्याच योऽन्यथा।
तदा तु खामिनः इन्दोऽधिकं देयं ततोऽधिके"—इति।
यः खाम्याज्ञामन्तरेण वाणिज्यादिलामसाधनदेशकालातिकमं
करोति, लामं च बक्ततर्ययकरणादन्यं करोति, तस्ते खामी
खेच्छानुसारेण किञ्चिद्द्यात्। यस्तु खातन्त्येण बक्रलामं करोति,
तस्ते परिभाषितमूल्याद्धिकं देयमित्यर्थः। श्रनेकस्टत्यकर्वककर्मणि
• वेतनार्पणप्रकारमाच्च सएव,—

"यो यावत् कियते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम्। उभयोरणमाध्यं चेत् साध्ये कुर्य्यात् यथाश्रुतम्"— इति। यदा पुनरेकं कर्म नियतवेतनसुभाभ्यां बद्धभिन्नी क्रियमाणः सुभयोर यमाध्यं चेदुभाग्यामेवापरिममापितंः तदा यो यावत्कर्मकरोति, तसी तत्कर्मानुमारेण मध्यस्यकन्पितं वेतनं देयं, न पुनः
मसम्। माध्ये उभाग्यां कर्मणि परिममापिते तु यथा श्रुतं यथावत्परिभाषितं तावदुभाग्यां देयम्। न पुनः प्रत्येकं कत्त्ववेतनं देयं,
नापि कर्मानुहृपं परिकल्य देयम्। सत्यानां कर्द्ववमा ह नार्दः,---

"नर्मीपनरणं तेषां कियां प्रति यदाहितम्।
श्वाप्तभावेन तद्रच्यं न लेह्येन कदाचन"—दित ।
तेषां नर्मस्वामिनां नर्मीपनरणं लाङ्गलादि कियां उद्दिश्य
यिमान् कृत्ये निहितं, तेन सर्वदा निःशायेन रच्यमित्यर्थः। चहस्पितरिप,—

"स्तकम् न सुर्वीत खामिना ग्राचमखि। स्तिहानि समाप्तीति ततो वादः प्रवर्णते"—इति। यमु स्ति खीक्तय कर्म न करोति, तं प्रत्याह सएव,— "रहीतवेतनः कर्म न करोति यदा स्तः। समर्थसेहमं दाष्यो दिगुणं तस्र वेतनम्"—इति। श्रारहीतवेतनविषये याज्ञवस्त्र श्राह,—

"श्रयहोते समं दायो सत्येरच्य उपस्करः"—इति। समं, यावता वेतनेन सत्यलमङ्गीकृतं, तावदेव स्वामिने द्यात्, न तु राज्ञे दण्डमित्यर्थः। यदा, श्रवाङ्गीकृतवेतनं दला बला-त्कार्यितयः। तदाह नारदः,—

> "क्रमांकुर्वन् प्रतित्रुत्य कार्यादला स्ति विचात्। स्ति रहिन्दिरकुर्वणः दिगुणं स्तिमाप्रयात्"—इति।

प्रतिश्रुत्येति प्रारम्भस्यायुपलचणार्थम् । तदाह कात्यायनः,—

"कर्मारमां तु यः कला यन्त्रं नैव तु कारयेत् ।

बलात् कार्यितयोऽसावकुर्वन् दण्डमहित ।

स चेन्न कुर्य्यात् तत्कर्म्य प्राप्तुयाद्विगुणं दमम्"—इति ।

दिग्रतं कार्षापणदिग्रतमित्यर्थः (१) । यनु मनुवचनम्,—

"श्रत्योऽनार्न्तां न कुर्याद् यो दर्पात्कर्म्य यथोचितम् ।

स दण्डाः कृष्णलान्यष्टौ न देयं तस्य वेतनम्"—इति ।

तदर्धावग्रेषितविषयम् । किञ्चिन्याचावग्रेषे तु दण्डवर्जवेतना
दानम् । तदाह सएव,—

"यथोत्रमार्त्तः खस्यो वा यसु कर्म न कारयेत्। न तस्य वेतनं देयमन्योनस्थापि कर्मणः"—इति। यसु कालविश्रेषाविधकं कर्म प्रतिज्ञाय कालात्पूर्वमेव कर्म त्यजित, तं प्रत्यास् नारदः,—

"कालेऽपूर्णे त्यजन् कर्म स्तेन्शिमवाप्त्यात्। खामिदोषादकरणे यावङ्गृतिमवाप्त्रयात्"—इति। खामिदोषात् पारुष्यकरणादिखामिदोषात्। नारदः,— "भाष्डं यमनमागच्छेद्यदि वाहकदोषतः। दाष्योयत्तत्र नष्टं खाद्देवराजकतादृते"—इति। वाहकदोषतः स्तकदोषतः। वृद्धमनुः,—

<sup>(</sup>१) रतद्याखानदर्भनात् दिश्ततं दममिति पाठः प्रतीयते । सेखक-प्रमादात्तु सर्व्वतेव दिगुणं रममिति पाठोदृश्यते ।

"प्रमादाचाणितं दाषः यसं दिई हिनाणितम्।
न तु दाषो चतद्वारै र्यथम् इं जलेन वा"—इति।
देश्वनाणितं तीवप्रहरादिना द्रोहेण नाणितम्। वृद्धमनुः,—
"यः कर्मकाले यंप्राप्ते न कुर्यादिष्तमाचरेत्।
जुद्धान्यस्त कार्यः स्थात् य दाष्योदिष्णुणं स्थतिम्"—इति।
यज्ञवस्त्यः,—

"त्रराजदैवकाघातं भाष्डं दायस्त वाहकः।
प्रस्तानविष्ठहत्त्वेव प्रदायो दिगुणां स्टितम्॥
प्रकान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पिष्य संत्यजन्।
स्टितमईपथे सर्वा प्रदायस्याजकोऽपिच"—इति।

श्राजदैवकोघातो यस भाष्डस, तद्यदि प्रज्ञाहीनतया वाहकेन नाशितं, तदा तन्मूस्यानुसारेख तङ्गाण्डं दापनीयः। यस प्रस्थान-स्मम्भयप्व व्यवस्थाऽभ्युपगतं कर्षा त्यजन् प्रस्थानविन्नं करोति, तद्याऽभौ दिगुणां स्थति दायः। यस्तु सत्यान्तरोपादानावसर्गभवे स्वाङ्गीकतं कर्षा त्यजति, श्रसौ सत्यः सप्तमं भागं दायः। यः पुनः प्रिय प्रक्रान्ते गमने वर्त्तमाने सति कर्षा त्यजति, से स्तेस्रतुर्धं भागं दायः। श्रद्धंपये त्यजन् सर्वास्तीर्दापनीयः। यस्तु स्वामी सत्यं स्वयमेव कर्षा त्याजयित पूर्वीक्रदेशेषु, श्रसाविष पूर्वीक्रसप्तमभागा-दिकं दापनीयः। एतश्चाव्याधितादिविषयम्। व्याधितस्यापराधा-भावात्। यदा पुनर्वाधितो व्याध्यगमे तदितरदिवसान् परिगणव्य पूर्वित, तदा सभतएव सर्वा स्वितम्। तदाइ सनुः,—

"बार्जः स कुर्यात् खस्यः यन् यथाभावितमादितः ।

सुदीर्घसापि कालस्य तक्षभेतेव वेतनन्"—इति ।

त्याजकस्य स्वामिनञ्चतुर्घभागादिदापनमिक्षितनाण्डविषयम् ।

विभीते तु भाष्डे विभेषो रुद्धमनुनाऽभिहितः,—

"पिय विक्षीय तङ्काण्डं विष्णमृत्यन्यजेद्यदि ।

श्रगतस्वापि<sup>(१)</sup> देयं स्वात् स्रतेरईं लभेत सः"—इति ।

श्रानेधेन प्रतिबद्धभाष्डविषये राजाद्यपहतभाष्डविषये चाह

कात्यायनः,—

"यथां च पथि तङ्गाण्डमासिद्धोत क्त्रियेत वा।
यावानध्या गतस्तेन प्राप्तुयात् तावतो स्थितम्"—दित।
भाटकस्थीकतेन यानादिना भाष्डनेतरं प्रत्याह नारदः,—
"त्रानीय भाटियला तु भाष्डवान् यानवाहने (१)।
दाष्यो स्तेः चतुर्भागं सर्वामर्द्वपथे त्यजन्॥
त्रानयन् वाहकोऽयेवं स्थितहानिमवाप्तुयात्"—दित।
यः प्रकटादिकं भाटियला तदेवोपकार् ग्रान्यमादाय देगा-

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। ममतु, राजाद्यपद्धतभाखिवषये,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>ौ</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यंत्र । ममतु, यदा,-इनि पाठः प्रतिभाति ।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । समतु, उपस्तर,—इति पाठः प्रतिभाति। यवं परत्र ।

<sup>(</sup>१) खगतस्यापि यावद् गन्तव्यमगतस्यापीति चर्छेश्वरीया व्याख्या।

<sup>(</sup>९) भारत्वान् खामी । यानं प्रकटादि । वाद्यनसञ्चादि ।

न्तरङ्गच्छति भाटकः । उपकारण्रब्देन तदाधारोस्रच्धते। परभ्यमी
ग्टइनिर्काणादिभाटकदातारम्यत्याइ नारदः,—

"परसमी रहहं छला स्तोमं(१) द्ला वसेनु यः। स तद्ररहीला निर्मच्छेत् त्रणकाष्टानि चेष्टकाम्"—दित। तथा,—

"स्तोमादिना विश्वता तु पर्श्वमावनिश्चितः। निर्मेच्छंस्नृणकाष्टादि न ग्रह्मीयात् कथञ्चन॥ यान्येव दणकाष्टानि लिष्टकाविनिवेधिताः। विनिर्मेच्छंस्तु तस्त्रें भूमिखामिनि वेदयेत्"—इति।

श्रनिश्चितः त्रणकाष्ठादिग्रहणापितभाषायामित्यर्थः। परिभा-षिते तु यथा परिभाषा तथिति। वेदयेत्, निवेदयेदित्यर्थः। भाटकं दला द्रव्याद्यपंणार्थे ग्रहीतमणिकादिपात्रभेदनादावपाह चएव,—

> "स्रोमवाहीनि भाष्डानि पूर्णकानान्युपानयेत्। यहीतुरावहेद्भग्नं नष्टं वाऽन्यच संप्रवात्"—द्गति।

संज्ञवः परस्परसंघर्षः। तेनान्यकेन ने कार्त्वीन वा भिन्नं पूर्ववत्वाता भाण्डं वा तन्त्रूच्यं वा खामिने देयम्। संज्ञवादन्यन भेदे तु भाटक-यहीतुरेव तदित्यर्थः। इतकर्षणे भ्रत्याय वेतनादातारम्प्रत्याह इहस्पतिः,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । स स्टितं न प्राप्नयात्,—इति लिधनं भिततुं युक्तम्।

तेन लेश्तः,-इति का॰।

<sup>(</sup>१) स्तोमं वासमुख्यम्।

"कृते कर्मणि यः खामी न द्द्यादेतनं स्ते।
राज्ञा दापियतयः सात् विनयं चानुक्पतः"—इति।
निमग्नं सत्यं पिष त्यजतो दण्डमाह कात्यायनः,—
"त्यजेत्पिष सहायं यो सत्यं रोगार्त्तमेवच।
प्राप्तुयात् साहसं पूर्वं ग्रामे श्रहमपान्तयन्"—इति।
पण्यस्तीतदुपभोकृविषये लाह नार्दः,—
"ग्रुक्तं ग्रहीला पण्यस्ती नेष्क्तनी दिगुणं वहेत्\*।
श्रानिष्क्तं ग्रहीला पण्यस्ती नेष्क्रनी दिगुणं वहेत्\*।
श्रानिष्क्रन् ग्रह्नादाताऽपि ग्रस्क्तहानिमवाप्तुयात्"—इति।
पतद्याधितादिविषयम्। व्याधितविषये तु स्वत्यन्तरम्,—
"व्याधिता संभ्रमा व्यग्ग राज्ञाधर्मपरायणा।
श्रामन्त्रिता च नागच्छेत् श्रवाच्या वड्वा स्वता"—इति।
श्रत्यन्तावस्रके जातसभूमा सभूमपदेन छक्ता। तचैव व्यासुस्ता व्यग्ग। वड्वा दासी। दासीग्रहणमच पण्यस्तीप्रदर्भनार्थम्। छप-भोक्तारं प्रत्याह नार्दः,—

"त्रप्रयच्छन् तथा ग्रुख्जमनुभूय पुमान् स्तियम्। त्रक्रमेण च सङ्गच्छेद्वातयेदा नखादिभिः॥ त्रयोनौ यः समाकासेद्वष्ठभिर्वा विवासयेत्<sup>(१)</sup>।

<sup>\*</sup> तदा,—इति का॰।

<sup>ौ</sup> जल्,—इति का॰ **ग्रा॰**।

<sup>(</sup>१) चक्रमेख कामप्रास्त्रोक्षप्रकार विरोधेन । घातयेद्वा नखादिभिरित्य-त्राप्येतद्वषञ्चनीयम् । ध्ययोगी मुखादी, समाक्रामेत् ग्राम्यधम्मं युर्व्यात् । घ्यात्मार्थं भाटयित्वा बङ्कभिः पुरुषेः सञ्च विशेषेण वासये-दिति वत्रमार्थः ।

गुक्तं लष्टगुणं दायो विनयं तावदेव तु"—इति।
पण्यक्तियास्वपराधे दण्डादिकं अत्यपुराणेऽभिह्तिम्,—
"ग्रहीला वेतनं वेग्वा जोभादन्यत्र गच्छति।
तां दमं दापयेद्धन्यादित्यस्थापि च भाटकम्"—इति।
अत्र निर्णयमाह नार्दः,—

"वेष्या प्रधानां यास्तच कासुकाः तद्ग्टहोसिताः। तस्रसुत्येषु कार्योषु निर्णयं संग्रये विदुः"—इति।

दत्यं वेतनस्यानपाकर्माभिहितम्।

# श्वथेदानीमभ्युपेत्याशुश्रूषाखं विवादपद-मभिधीयते।

तस्य खरूपं नारद श्राह,—

"श्रभ्यपेत्य तु श्रुश्रूषां यसां न प्रतिपद्यते । श्रश्रुषाऽभ्युपेत्यैतदिवादपदसुच्यते",—इति ।

श्राज्ञाकरणं ग्रुश्रूषा । ग्रुश्रूषकस्य पञ्चप्रकारः । तथाच सएव,-

"ग्रुश्रूषकः पञ्चविधः ग्रास्ते दृष्टोमनी विभिः। चतुर्विधः कर्म्यकरः ग्रेषा दासास्तिपञ्चकाः॥ श्रिष्यान्तेवासिस्तकाः चतुर्थस्विधकर्म्यकत्। एते कर्मकराज्ञेया दासासु ग्रहजादयः॥ सामान्यमस्तन्त्रतं तेषामाज्ञर्मनी विण्। आतकर्षकरस्त्रको<sup>(१)</sup> विशेषो वित्तितस्त्रण ॥
कर्षापि दिविधं ज्ञेयमग्रुभं ग्रुअमेवन ।
श्रिश्रुभं दासकर्षोक्तं ग्रुअक्षकरे स्त्तम् ॥
व्यवदाराग्रुचिखानर्थ्याऽवस्कर्गोधनम् ।
गुश्चाङ्गस्रर्भनोच्छिष्टविष्णूच्यक्षणोञ्झनम् ॥
दृष्ट्यतः खामिनञ्चाङ्गेरूपस्थानमथान्ततः ।
श्रिशुअङ्गर्भ विज्ञेयं ग्रुअमन्यदतः पर्म्"—दति ।

तच प्रियो वेदविद्यार्थो । श्रक्तेवाधी प्रिन्पप्रिचार्थो । मृत्येन

यः कर्षा करोति, स स्थतकः । श्रधिकर्षाष्ठत्वसंसुर्वतामधिष्ठाता ।

श्रश्चित्यानं उच्छिष्टप्रचेपार्थङ्गर्तादिकम् । श्रवस्करः ग्रद्धमार्जित
पांश्वादिनिचयत्यागखानम् । स्थतकञ्च चिविधः । तदुक्तं तेनैव,—

"उत्तमः कार्यकर्त्ता च मध्यमस्त क्षषीवसः ।

श्रधमो भारवाही स्थादित्येवं चिविधो स्थतः"-द्रति ।

दासस्त्रुपमपि तेनैव द्रियतम्,—

"ग्रहजातस्वथा कीतो स्थोदायादुपागतः। श्रमाकास्थतसद्दाहितः स्वामिना च यः॥ मोचितो महत्रमण्ड्युद्धे प्राप्तः पणे जितः। तवाहमित्युपगतः प्रवच्चाऽवस्तिः कतः॥ भक्तद्रास्य विश्वयस्यैव बड्वाऽऽहतः। विकेता चात्मनः भास्ते द्रासाः पञ्चद्रभ स्थताः"—इति।

<sup>(</sup>१) जातस्व यः कम्मेकरः स जातकर्म्भकरः। ग्रह्मान्तरे तु जातिकर्मकर-इति पाठः। अत्रापि तथैवार्थः।

ग्रहजातः खग्रहे दाखां जातः। कीतो मृत्येन। स्थः प्रतिग्रहादिना। दायागतो रिक्यग्राहित्वन प्राप्तः। श्रह्माकासम्तः दुर्भिचे
दासलाय पोषितः। श्राहितः खामिना धनग्रहणेनाधीनतां नीतः।
खणमोचित खणमोचनप्रत्युपकारतया दासलमभ्युपगतः। युद्धप्राप्तः
समरे विजित्य ग्रहीतः। पणविजितः दामलपणके युतादौ जितः।
तवाहमित्युपगतः तव दामोऽस्मीति खयमेवागतः। प्रव्रज्याऽवसितः
प्रव्रज्यातस्थुतः। हतः हतकासः, एतावत्कासं लं मद्दास दत्युपगतदति। भक्तदासः सर्वकासं भक्तार्थं एव दासलमभ्युपगतः। बड्वया
ग्रहदास्या श्राहृतः तस्नोभेन तासुदाह्य दासलेन प्रविष्टः। यः
श्रात्मानं विकीणीते श्रमावाताविकेता। एवं पञ्चद्रप्रप्रकाराः। यनु
मनुनोक्तम्,—

"ध्वजाहतो भक्तदामो ग्रहजः क्रीतद्वितो । पैत्रको दण्डदामय महेते दामयोनयः"—इति । तत् तेषां दामलप्रतिपादनार्थे, न तु परिमञ्जार्थम् । त्रत्र शिष्याणां कर्मकती विशेषो नार्दनोकः,—

"बा विद्यायहणाच्छिष्यः ग्रुष्यूषेत् प्रयतो गुरुस् ।
तहित्तर्ग्रुरुदारेषु गुरुपुत्ते तथैवच"—इति ।
विद्या चाच चयी । तदुक्तं वृहस्यतिना,—
"विद्या चयी समास्थाता च्य्यजुःसामलचणा ।
तद्यें गुरुग्रुप्यूषां प्रकुर्व्याच प्रचोदिताम्"—इति ।
ब्रान्तेवासिनामपि कर्मकृतौ विशेषस्तेनैवोक्तः,—
"विज्ञानमुच्यते ग्रिन्यं हेमकृष्यादिमंस्नुतिः ।

मृत्यादिकञ्च तत्राप्तं\* कुर्यात्कर्म गुरोर्यहे"—इति। नारदोऽपि,—

"सं भिन्यमिच्छनाइर्नुं बान्धवानामनुद्यया। त्राचार्य्यस्य वचेदन्ने कालं कला सुनिस्नितम्"—इति। त्राचार्यस्थापि कर्त्तस्यमाइ सएव,—

"त्राचार्यः ग्रिचयेदेनं खर्ग्यः दत्तभोजनम्। न चान्यत्कारयेत्वर्षं पुत्तवचैनमाचरेत्"—इति। श्रन्यकर्षकारकमाचार्यं प्रत्याच कात्यायनः,— "यसु न गाइयेत् ग्रिष्णं कर्माण्यन्यानि कारयेत्।

प्राप्त्रयात्मारमं पूर्वं तस्मात् भिष्यो निवर्त्तते"—इति । परिभाषितकात्मात्मागेव विद्याप्राप्तावपि तावत्कात्मं वसेदित्यास् नारदः,—

"शिचितोऽपि कृतं कासमन्तेवासी समापयेत्। तत्र कर्मा च यत् कुर्यादाचार्यखेव तत्पक्षम्"—इति। याज्ञवस्कोऽपि,—

"कृतिशिष्पोऽपि निवसेत् कृतकासं गुरोर्ग्टरे । श्रन्तेवासी गुरुप्राप्तभोजनस्तत्मसम्बद्धः"—इति ।

दुष्टं प्रत्याच नारदः,—

"प्रिचयन्तमदुष्टञ्च यस्ताचार्यं परित्यजेत्। बलादामयितवः स्थात् वधवन्धं च सोऽईति"—इति।

तत् शिद्धन् — इति यञ्चान्तर एतः पाठः।

वधोऽच ताडुनादिः। परिभाषितकास्तर्भपूर्ती कर्त्तव्यमास्य नारदः,—

"ग्रहीतिशिष्यः समये ज्ञलाऽऽचार्यंप्रदिचणम् । श्राक्तितयानुमान्येनं श्रनोवासी निवर्त्तते"—इति । ध्रतकानामपि ध्रतिज्ञतः काख्यतयः विशेषो रहस्यतिना इर्श्वितः,—

"यो अङ्को परदाषीन्तु स ज्ञेयो बड़वास्तः।

कर्ष तत्त्वामिनः कुर्यात् यथाऽनेन स्तो नरः॥

बज्जधाऽर्थस्तः प्रोक्तस्त्वा भागस्तोऽपरः।

दीनमधोत्तमत्त्व सर्वेषामेव चोदितम्॥

दिनमासार्द्वषण्माधित्रमासान्दस्तस्त्रथा।

कर्ष कुर्यात् प्रतिज्ञातं सभते परिभाषितम्"—इति।

वर्षस्तस्य बज्जधातं समर्थान्यमद्याभ्यां द्रष्ट्यम्। ते चान्ययन
महते प्रक्षनस्य वर्ष्णस्ति दृष्ट्येः। तथाच नारदः,—

"स्त्यस्तु चिविधो श्चेय उत्तमो मध्यमोऽधमः। श्रामिभकानुसाराभ्यां तेषां कर्माश्रया स्तः"—इति। भागस्तस्य दैविध्यमास् रहस्यतिः,—

"दिप्रकारो भागस्तः क्षपणो जीवितः स्रतः। जातसस्यात्तया जीरासभते तु न संप्रयः"-इति। ज्यधिकर्यक्रतस्य स्वरूपमाच नारदः,—

"त्रर्थेवधिकतो यः स्वात् कुटुम्बस्य तथोपरि । सोऽधिकर्यकतोज्ञेयः स च कौटुम्बिकः स्वतः"—इति । एवं निक्षितिभ्यः श्रियान्तेवासिभ्यः स्तकाधिकर्मकरेभ्यो॰
दासानां भेदं दासग्रन्द्युत्पत्तिदर्भनसुखेनाह कात्यायनः,—

"खतन्त्रस्थात्मनोदानाहायतं दारवद्गृगुः"-इति ।

श्रवमर्थः । वया भर्तः सक्षोगार्थं खग्ररीरदानाह्रारतं, तथा खतन्त्रस्थातानो दानाह्रास्तरः,—इति स्गुराचार्योमन्यते,—इति । तेन चात्यन्तपारार्थ्यमासाद्य श्रश्रुषकाः दासाः पारार्थ्यमाचमासाद्य श्रश्रुषकाः कर्षकरा इत्युक्तं भवति । दासत्तद्य ब्राह्मणव्यतिरिक्तेष्वेव चिषु वर्षेषु विज्ञेयम् । "दास्यं विष्रस्थ न कचित्"—इति तेनैवोक्त-तात् । तेष्वपि दास्यमानुस्रोस्थेनैवेत्याद्य सएव,—

"वर्णनामानुखोन्येन दाखं न प्रतिखोमतः।
राजन्यवैश्वश्रद्राणान्यजतां हि खतन्त्रताम्"-इति।
प्रातिखोन्येन दासनप्रतिषेधः खधर्यपरित्यागिभ्योऽन्यत्र द्रष्टवः।
तथात्र नारदः,-

"वर्षानां प्रातिकोम्येन दायलं न विधीयते। क्षथकंत्यागिनोऽन्यच दारवद्दायता मता"—इति। दारवद्दायता मतेति वचनात् ब्राह्मक्य यवषं प्रति दायल-प्रामाखनाच कात्यायनः,—

"त्रवर्षे तु विप्रसा दासनं नैव कार्येत्"—इति । यदि त्राह्मणः स्रेष्ट्या दासं अजते, तदाऽसौ नाग्र्अं कर्षे सुर्म्मादित्याचं सएव,—

"शुताध्यवसम्बन्नं तदूवं कर्षे कामतः।

<sup>•</sup> श्रतकाधिकसंकरेभाषा,—इति मनितुं युक्कम्।

तचापि नाग्नभं किञ्चित् प्रकुर्वीत दिजीत्तमः"—इति ।
जनं हीनमि कर्म कामतो वेतनग्रहणमन्तरेण खेष्कया परहितार्थम् । चिचयवैश्विविषये खामिनः कर्त्त्रयमाह मनुः,—
"चित्रयञ्चेव वैश्वञ्च ब्राह्मणोऽदृत्तिकर्षितम् ।
विस्थादानृशंस्थेन खानि कर्माणि कारयेत्"—इति ।
यसु हिजातिं बलाद्दास्थं कर्म कार्यित, तस्य दण्डमाह मएव,—
"दास्यनु कारयेक्योहाद्वाद्याः मंद्यतान् दिजान् ।
श्वनिष्कृतः प्रभावताद्वाज्ञा दायः श्वतानि षद्"—इति ।
प्रभावस्य भावः प्रभावतं, तस्यादिति । श्वद्रन्तु यथा कथमपि
दास्यं कारयेदित्याह मएव,—

"ग्रूद्रम्तु कारयेद्दाखं क्रीतमक्रीतमेवच।
दाखायैव दि सृष्टोऽषौ खयमेव खयभुवा"—दित ।
पञ्चद्रग्रपकाराणां दाषानां मध्ये ग्रुहजातक्रीतस्वश्चदायागतानां
चतुर्षां दाषतं खामिप्रषादादेव शुच्यते नान्यथेत्याः नारदः,—
"तच पूर्वञ्चतुर्वर्गा दाषलात् न विमुच्यते ।
प्रश्चादात् खामिनोऽन्यच दास्यमेषां क्रमागतम्"—दित ।
चात्मविकेतुरपि दाषलं खामिप्रषादादन्यतो नापैतीत्याः नारदः,—

"विकीणीते खतन्त्रः धन् य त्रात्मानं नराधमः।

स जघन्यतमस्तेषां षोऽपि दास्यात्र मुख्यते"—इति।

प्रवच्याऽविधतस्यापि दास्यमोचो नास्तीत्याच सएव.—

"राज्ञएव हि दासः स्थात् प्रवच्याऽविधतो नरः।

न तस्य प्रतिमोचोऽस्ति न विग्रद्धिः कथञ्चन"—इति । थाज्ञवस्क्योऽपि,—

"प्रवच्याऽवसितो राज्ञो दास श्रामरणान्तिकम्"—इति।
प्रवच्याऽवसितस्य दासतं ब्राह्मणेतरविषयम्। ब्राह्मणस्त निर्वासदत्याद कात्यायनः,—

"प्रवच्याऽविस्ताये तु चयोवणं दिजातयः॥ निर्वासं कारयेदिपं दासलं चित्रयं विधः"—इति। निर्वासनप्रकारमाइ नारदः,—

, "पारिवाच्यं ग्रहीला तु यः खधर्मे न तिष्ठति । श्रपदेनाङ्कथिला तं राजा श्रीषं प्रवासयेत्"—इति । प्रवच्यावसितात्मविकेल्यितिरिकानामञ्जाकालस्तादीनां दास्था-पनयनप्रकारमाह सएव,—

"श्रनाकाले स्तोदासानुस्ते गोदयं ददत्।
तद्गितं दुर्भिचे यत् न तु ग्रुह्योदकर्मणाः ॥
श्राहितोऽपि धनं दता स्तामी यद्येनसुद्धरेत्।
स्वपय्योत्रस्तणं दता तदृणात्म विसुस्ते ॥
भक्तस्योत्चेपणेनैव भक्तदाशो विसुस्ति।
निग्रहादृड्वायासु सुस्ते बड्वाऽऽहृतः"—इति।

खामिनः प्राणमंरचणादपि ग्रहजातादयः भर्वे दाखानुष्यने द्रायाह नारदः,—

इत्यमेव पाठः सर्व्वतः । भद्धितश्वापि यत्तेन न तन्कृथाति कर्म्मणा,—
 इति राज्यान्तर धतपाठन्त समीचीनः ।

"यश्चेषां खामिनं कश्चिमोषयेग्राणगंग्रयात्।

दामलात् विमुच्चेत पुत्तभागं सभेत च"—इति।

दामाभागां मोचनमाइ याज्ञवस्त्रः,—

"बसाद्दामीकृतस्रोरै विकीतश्वापि मुच्चते"—इति।

चकारादाहितो दत्तश्व यञ्चत। नारदोऽपि,—

"चोरापद्दाविकीता ये च दामीकृतावस्तात्।

राज्ञा मोचयित्यास्ते दामलं तेषु नेन्द्यते"—इति।

यस्त्रेकस्य पूर्वं दास्त्रमङ्गीकृत्य परस्रापि दामलमङ्गीकरोति,

श्वावपरेण विमर्जनीय दत्याद्य मण्व,—

"तवाइमिति वाऽऽत्मानं योऽखतन्तः प्रयच्छति। न स तम्राप्तुयात्कामं पूर्वखासी खभेत तम्"—इति। दासविमोचणेतिकर्त्तथतामाइ सएव,—

"खदायमिक्केद्यः कर्त्तुमदायग्रीतमानयः। स्कम्यादादाय तस्यायौ भिन्द्यात्मुमं यद्यायया॥ याचताभिः यपुष्पाभिर्मूद्धन्यद्भिरवाकिरेत्। श्रदाय दति चोद्धा चिः प्राश्मुखस्त तथोत्मृवेत् ॥ ततः प्रस्ति वक्षयः स्वाम्यनुपद्यपास्तिः। भोज्यास्रोऽय प्रतिपास्रो भवत्यभिमतः यताम्"—दति। दत्यभुपेत्याद्भप्रसूषास्यं विवादपदं यमाप्तम्।

प्राक्तुखं तमघोत्कवेत्,—इति यत्र्यानारभ्रतः पाठः ।

# श्रंथ सम्बद्यतिक्रमाख्यविवादपदस्य विधिरुचिते।

तस्य सचणं नारदेन व्यतिरेकमुखेन दर्धितम्,—

"पाषण्डनैगमादीनां स्थितिः समय उच्यते।

समयस्थानपाकक्षं तिद्वादपदं स्थतम्"—इति।

समयस्थानपाकक्षं त्रव्यतिकमः समयपरिपासनम्। तद्वातिकम
माणं विवादपदं भवतीत्यर्थः। तदुपयोगिनमर्थमाइ एइस्थितः,—

"वेदविद्याविदोविप्रान् श्रोनियांस्वाग्निहोनिणः।

श्राह्य स्थापयेत्तन्न तेषां दृत्तिं प्रकल्पयेत्"—इति।

याद्यवस्थोऽपि,—

"राजा कता पुरे खानं ब्राह्मणान् न्यस्य तत्र तु ।

वैविद्यान् दित्तमद्भूयात्स्वधर्मः पात्यतामिति"—इति ।

ब्राह्मणान् वैविद्यान् वेदचयसम्पन्नान् दित्तमद्भूरिहिरण्यादि
ग्रमनं कता स्वधर्मीवर्णात्रमत्रुतिस्रितिविद्यितो भवद्भिरतुष्ठीयता
भित तान् ब्रूयात् । दित्तसम्पत्तिञ्च दृहस्यतिना दिर्घता,—

"त्रनाच्छेद्यकरास्तेभ्यः प्रद्यात् ग्रहस्थमयः ।

सुक्रभाव्याद्य (१) नृपतिर्वेखियत्वा स्वग्रासने"—इति ।

सुक्रमाथाय पृपातस्वायला स्वग्रासन"—दातः ।
तेस्यो दशादित्यर्थः । तेषां कर्त्त्वमाह रहस्पतिः,—
"नित्यं नैमित्तिकं काम्यं ग्रान्तिकं पौष्टिकं तथा।

<sup>(</sup>१) खनाच्छेदाकराः, न चाच्छेदाः खाइर्त्तवाः करोराजग्राह्मभागोयासाः तथाविधाः। ग्रहभूमय इति दितीयार्थे प्रथमा। ग्रहभूमीरित्वर्थः। मुक्तभावास्यक्तराजदेशाः।

पौराणां कमां कुर्युक्ते बन्दिम्धेऽर्यं च निर्णयम्''—इति । याज्ञवक्कोऽपि,—

"निजधमां विरोधेन यसु सामयिको भवेत्। सौऽपि यत्नेन संरच्यो धर्मीराजकतञ्च यः"—इति।

श्रीतसार्त्तधर्मानुपमर्देन गोचाचारेचण देवग्रहपालनादिरूपो-यो धर्मः समयानिष्यनो भवेत्, सोऽपि यत्नेन पालनीयः। तथा, राज्ञा च निजधर्माविरोधेनैव यावत्पिषक्षभोजनं देयं ऋस्पद्राति-मण्डलं तुरङ्गादयो न प्रसापनीया दत्येवं रूपः समयनिष्यन्नः, सोऽपि रचणीयः। एवं राजनियुक्तससुदायविशेषस्य कर्त्तव्यविशेषोऽभिहितः। यामादिसर्वससुदायानां तु साधारणकार्य्यमाइ दृहस्यतिः,—

> "ग्रामश्रेणीगणानाञ्च सद्भेतः समयितया। बाधाकाले तु सा कार्य्या धर्मकार्य्ये तथैवच॥ बाटचोरभये बाधा सर्वसाधारणी स्तृता। तत्रोपग्रमनं कार्य्यं सर्वेणैकेन केनचित्"—इति।

चकारेण पाषण्डनैगमदीनां चोपसंग्रहः। ततश्च ग्रामश्रेणीगण-पाषण्डनैगमादीनामुपद्रवकाले धर्मकार्य्यं च यां पारिभाषिकीं समयिकयां विना उपद्रवी दुःपरिहरः धर्मकार्य्यञ्च दुःसाध्यं, सा पारिभाषिकी समिकिया सर्वेभिलितेः कार्य्या। वाटचौरेभ्यो भये प्राप्ते तदा चोरोपणमनं सर्वैः समूय कर्त्त्यमित्यर्थः। धर्मकार्य्ये तु विशेषसेनैवोक्तः,—

<sup>.\*</sup> गोधचारेच्या,—इति का०।

"सभा प्रपा देवरहं तड़ागारामसंक्तिः।
तथाऽनाथदरिद्राणां संस्कारो यजनिकया॥
सुसायनं निरोधस कार्यमसाभिरंग्रतः।
यन्तेवं सिस्तितं पत्रं धर्म्यां सा समयिकया॥
पासनीया समसीस्त यः समर्था विसंवदेत्।
सर्वस्वहरणं दण्डसस्य निर्वासनं पुरात्"—इति।

यजनिकया सोमयागादिकर्द्वभ्यो दानम्। कुसायनं दुर्भिचा-दिपी जितद्वयागमनम्। तिस्त्रमागते सति यसंविधानं विधेयं, तदेव तष्क्रव्देनोष्यते। निरोधः दुर्भिचाद्यपगमपर्य्यनं धारणम्। यंग्रतः ग्रष्टचेचपुरुषादिप्रयुक्तसंग्रहोतधनेगाद्यक्तवेन वा स्थितेन कार्यमिति। एवं इता समयिकया न केवसं समुदायिभिः पास-नीया, किन्तु राष्ट्रापीत्याह नारदः,—

> "पाषण्डनेगमश्रेणिपूगवातगणादिषु। संरचेत्रमयं राजा दुर्गे जनपदे तथा"—इति।

पाषण्डा वेदवाद्या वेदोक्त जिङ्गधारिणो वा मतिरिक्ता वा सर्वे जिङ्गमः। तेषु मध्ये मिनरणाद्याः समयाः सन्ति। नेगमाः सार्थिका विणक्पस्तयः। तेषु सकस्यकसन्देमहरपुरुषतिरस्का-रिणो दण्डा दत्येवमादयो वहवः समयाः विद्यन्ते। मण्यवा, नेगमा-

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, यत्रैवं,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ै</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । मम तु, पीषितंत्रनागमनम्, — इति पाठः प्रतिभाति ।

श्राप्तप्रणीतलेन वेदप्रामाण्यमिक्किन्ति ये पाश्यपतादयः। ब्रातगण-ग्रञ्हयोर्यः कात्यायनेन दर्भितः,—

> "नानायुधधरावाताः समवेतास्त कीर्त्तिताः। कुलानान् समूहस्त गणः स परिकीर्त्तितः"—इति।

पूगे वाते चान्योन्यसुसृज्य समरे न गन्तयिमित्यादयः सन्ति समयाः। गणे तु पञ्चमेऽहिन पञ्चमे वाऽब्दे कर्णवेधः कर्त्तव्य दत्यादिन समयाः। दुर्गे धान्यादिकं ग्रहीला श्रन्यच यास्यता न तदिक्रेय-मित्यास्ते समयः। जनपदे तु क्वचिदिकेतुईस्ते किचित् क्रेत्रहस्ते ग्रास्क्रयच्यादिकोऽस्थनेकविधः समयः। तत्समयजातं यथा न भ्रास्यति न च व्यतिवर्तते, तथा राजा कुर्व्यादित्यर्थः। ससुदाये तु पुरुषविषये विशेषमाह दृहस्पतिः,—

"कोशन लेखिकियया मध्ये विश्वा परस्परम्।

विश्वा प्रथमं छला कुर्थुः कार्याण्यनन्तरम्"—इति।

मध्ये प्रतिभूभिः। कार्याण्य ममूहकार्याणि। कात्यायनोऽपि,—

"ममूहानां तु यो धर्मः तेन धर्मण ते सदा।

प्रकुर्युः सर्वकर्माणि खधर्मेषु व्यवस्थिताः"—इति।

ममूहकार्यकारिषु हेयोपादेयान्त्रिभजित रहस्पतिः,—

"विदेषिणो व्यवनिनः ग्रालीनालसभीरवः।

हद्वा लुश्चाश्व बालाश्च न कार्य्याः कार्य्यक्तिकाः॥

ग्रुच्यो वेदधर्मजाः द्वाः दान्ताः कुलोज्जवाः।

सर्वकार्यप्रवीणाश्च कर्त्तवास्तु महत्तमाः"—इति।

ते व कियनः कर्त्या दत्यपेखिते सप्वाष्ठः—

"दो च्यः पञ्च वा कार्याः समृहहितवादिनः। यस्तव विषेशीतः स्थातः दायः प्रथमं दमम्"-दित। कात्यायनोऽपि,—

"युनियुक्तञ्च यो हन्याद्यः कार्य्यानवकाग्रदः। श्रयुक्तञ्चेव यो ब्रूयात्म दायः पूर्वसाहमम्"—दित । बहस्यतिर्पि,—

"यसु साधारणं हिंखात् चिपेत् नैिंदियमेव वा।
संवित्तियां विह्न्याच स निर्वास्थलतः पुरात्"—इति।
समृहिनामणधर्मीण देषादिना कार्य्यकरणे दण्डमाह सएव,—
"बाधाङ्कर्य्युर्यदेकस्य सम्भूतादेषमंयुताः।
राज्ञा सर्वे ग्रहीतार्थाः ग्रास्थायवानुबन्धतः॥
न यथा समयं जह्युः खमार्गे स्थापयेच तान्"—इति।
यसु सुख्यः समृहद्रव्यादिकमपहरति, तस्य दण्डमाह याज्ञ-

"गणद्रशं हरेद्यस्त मंतिदं सङ्ग्येन् यः।

सर्वस्वरणं क्रवा तं राष्ट्रादिप्रवामयेत्"—इति।

मर्माद्वाटकादीनां पुरान्त्रिवासनमेव दण्डमाह वृहस्पतिः,—

"त्रस्नुदः सूचकञ्च भेदक्रताहमी तथा।

प्रेणीपूगनृपदेष्टा चिप्रं निर्वास्थते तदा॥

पुरश्रेणीगणाध्यदाः पुरदुर्गनिवासिनः।

वाग्धिग्दमं परित्यागं प्रकुर्युः पापकारिणः॥

तै: सतं यत्स्वध्रकेण निष्णहानुष्कं नृणास्।

#### पराश्ररमाधवः।

तद्राज्ञाऽयनुसन्तर्थं निसृष्टार्था हि ते स्रताः"—इति । निसृष्टार्थाः, श्रमुज्ञातकार्था दृत्यर्थः । पाषण्ड्याद्धिर्वसमूद्देषु यथा राज्ञा वर्त्तितयं, तदाह नारदः,—

> "यो धर्मः कर्म यचैषासुपस्थानविधिश्व यः। यथैषां प्राप्नुयादर्यमनुमन्येतः तत्त्रया ॥ प्रतिकृत्तञ्च यद्राज्ञः प्रक्रत्यवमत च यत्। दोषवत् करणं यत्तु स्यादनाम्बायकस्थितम् ॥ प्रवृत्तमपि तद्राजा श्रेयस्कामो निवर्त्तयेत्"—इति।

धर्माजटावलादि । कर्म प्राप्तः पर्यापित भिचाटनादि । उपखानिविधः समूहकार्यार्थे पटहादिध्वनिमाकर्षः मण्डपादौ मेलनम् ।
हन्युपादानं (१) जीवनार्थं तापस्रवेषपरियष्टः । राज्ञः प्रतिकूलमाधिकारिग्रह्कर्द्धकं वैवर्णिकविवादे धर्मविवेषनम् । तस्य च प्रतिकूललमुकं स्मृत्यन्तरेष,—

"यस राज्ञम्त कुरते गृहो धर्मविषेचनम्। तस्य प्रणस्तते राष्ट्रं वसं कोषञ्च नम्यति"—इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वच । मम तु, प्रातः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>(</sup>१) इयद्य, यसेवां प्राप्त्रयादर्थीमत्यस्य व्यास्था। एतद्यास्थादर्भनेन, यसेवां प्राप्त्रयादर्थीमत्वन, यसेवां चन्त्रपादानम्,—इति पाठः प्रतिभाति। विवादरत्वाकरे तथैव पाठोधतीवक्तते। परमादर्भप्रस्तकेषु दर्भनात् यसेवां प्राप्त्रयादर्थीमत्वयमेव पाठो मूले रक्तितः। शा॰ का॰ प्रस्कितः। शा॰ का॰ प्रस्कितः। शा॰ का॰ प्रस्कितः। शा॰ का॰ प्रस्कितः। स्थितः।

प्रक्रत्यवसतं स्वभावतएव यदननुष्ठातं; पाषण्डादिषु तास्तूस-भर्चणं, परस्परोपतापः, राजपुरुषाश्रयणेनान्योन्यसर्थापहरणादि । दोषवत्करणं श्रुतिस्प्रतिविरुद्धं विधवादौ वेध्यालादिकं पाषण्डा-दिभिः प्रकल्पितम्। संविक्षद्वने दण्डमाइ सनुः,—

> "यो ग्रामदेशसंघानां कला सत्येन संविदम्। विमंबदेसरोसोभात्तं राष्ट्रादिप्रवासयेत्॥ निकृत्य दापयेदेनं समयव्यभिचारिणम्। चतुःसुवर्णकं निष्कं ग्रातमानञ्च राजतम्(१)॥ एवं दण्डविधिङ्कर्यात् धार्मिकः ष्टियवीपतिः। ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम्"— इति।

शत्येन गपयेन। एतेषां निर्वामनचतुःसुवर्णनिष्काग्रतमानक्षाणां आतिविद्यागुणाद्यपेचया व्यवस्था कल्पनीया। समृहपूजार्थं राज्ञा समर्पितं द्रव्यं समृहाय यो न ददाति, तं प्रत्याह याज्ञवस्क्यः,—

> "समूहकार्ये श्रायातान् इतकार्यान् विसर्जयेत्। सदा समानसत्कारैः पूजियला महीपतिः॥

<sup>•</sup> चतुः सुवर्धान् षट् निब्दान्,—इति स्रायान्तर छतः पाठः।

<sup>(</sup>१) श्रम श्र, ''सारुं मतं मुवर्णानां निष्कामार्क्षनीविकः''—हत्यादि-निष्कानां खन्छेदार्थं श्रतुःसवर्णवानिति निष्कविग्रेषकसुपात्तम्। भ्रतमानं रात्रतं रत्तिकानां विद्यव्यक्षिकं मतत्रयमिति चर्छेन्यरेख श्रास्थातम्।

समृहकार्थ्यप्रहितो यस्रभेत तद्र्ययेत्। एकादशगुणं दायो यद्यमौ नार्पयेत् खयम्"—इति । विभज्य ग्रहणमणुद्रव्यविषयम् । यतस्तत्पचविषये सएवा इ,--"वाएसासिकं वत्सरं वा विभक्तव्यं षयाऽंग्रतः। देयं विधरः रहान्धस्तीवाज्ञातुररोगिषु ॥ यानानिकादिषु तथा धर्मएष सनातनः"-इति । राजः प्रधादसभ्वदृषमि धर्वेषां समित्या ह सएव,--"यत्तै: प्राप्तं रचितं वा गणार्थे वा ऋणं कृतम्। राज्ञः प्रसादसञ्जञ्ज सर्वेषां तत्स्रमाहितम् "-इति। एतद्भचितविषयम्। भचिते तु कात्यायन त्राह,-"गणसुद्दिग्य यत्किञ्चित्त्वलर्षं भचितं भवेत्। श्रात्मार्थं विनियुक्तं वा देयं तैरेव तद्भवेत्"—इति । ये तु ससुदायं प्रसाद्य तदन्तर्गता ये च ससुदायचीभादिना तती वहिर्भूताः, तान् प्रत्याह सएव,-"गणिनां ग्रिन्पिनर्गाणां गताः स्वर्धे तु मध्यताम् ।

प्राहृतस्याधमर्णस्यी ममांगाः सर्वेणव ते ॥

**४ देशं वा निस्त,—इति का०।** 

<sup>†</sup> सर्द्धवां तत्समृहितम्,—इति का॰। सर्द्धवामेव सत्समम्,—इति
ग्रन्थान्तरभूतः पाठः।

<sup>्</sup>रहत्यमेव पाठः सर्व्यन्। प्राक्तृतस्य धनर्थस्य, -- इति स्रह्मान्तरभ्तस्य धनर्थस्य, -- इति स्रह्मान्तरभ्रतस्य

तथैव भोजनेभी खं\* दानधर्मा कियास च।
समू इखोऽं ग्रभागी खात् प्रगतस्वं ग्रभागभाक् ।
संविद्यतिक्रमाखं विवादपदम् ।

#### श्रय क्रीतानुगयः कथ्यते।

तत्त्वरूपं नारदेनोक्तम्,,—

"कीला मूखेन यः पखं केता न बक्त मन्यते। कीतानुगय इत्येतदिवादपदसुच्यते"—इति।

कीताऽनुप्रयानुत्पच्यर्थं केता कयात् प्रागेव सम्यक् परीचेत । तथाच सएव,—

"क्रेता पण्णं परीचेत प्राक् खयं गुणदोषतः।
परीचाऽभिमतं क्रीतं विक्रेतुर्न भवेत्पुनः"—इति।
परीचाऽभिमतं क्रीतं तद्दोषदर्शनेऽपि ग्रहीतुरेव भवति, न
विक्रेतुः। तथाच एड्स्पतिः,—

"परीचितं बक्षमतं ग्रहीला न पुनस्त्यांनेत्"—इति । तत्कालपरीचितस्य पुनर्पणाभावः सावधिविषयः । तत्सद्यः । परीचणस्य विहितलात् । तथाच व्यासः,—

"चर्मकाष्ठेष्टकासूचधान्यासवरमस्य च।

<sup>\*</sup> भोज्यवैभाज्य,-इति का॰।

<sup>†</sup> प्रगतस्तंशभागिति,—इति का॰। प्रगतस्तंशभाष् न तु,—इति
यायान्तरीयः पाठस्त समीचीनः।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, खन्येषां सद्यः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

वम्त्रहृष्य हिरण्यानां सद्य एव परी चलम्" — इति । कीतानां पण्यानां द्रव्यविशेषेण परीचणकाचावधिमाच सएव,— "श्रहाहोस्तं परीचेत पञ्चाहाहास्रमेव तु। मिण्सुकाप्रवालानां सप्ताहात् स्थात् परीचणम् ॥ दिपदामर्थमामं स्थात् पुंमान्तद्दिगुणं स्त्रियाः। द्गाहात्मर्वभौजानामेकाहा मोहवासमाम् ॥ श्रतोऽर्वाक् पण्यदोषसु यदि मंज्ञायते कचित्। विकेतः प्रतिदेयं तत् क्रेता मूख्यमवाप्र्यात्"-इति । यथोकपरीचाकाचातिकमे तुन प्रतिदेवमित्याच कात्यायन:,--"त्रविज्ञातंतु यत्कीतं दृष्टं पश्चादिभावितम्। कीतं तत् खामिने देयं पखं कालेऽन्यया न तु"-इति । अविज्ञातं परीचया तलतोऽपरिज्ञानं यस्य द्रव्यसः तत् यावत् परीचाकाल उत्तः, तस्मिन् काले प्रतिदेयम्। श्रन्थया तत्कालाति-कमे द्ष्टतया परिज्ञातमपि क्रीतं तत्स्वामिने न देयमित्वर्थः। पण्यानां देशकाञ्चवशाद्पचयापचयौ प्रथमतो ज्ञातस्यावित्याच नार्दः,—

"चयं दृद्धिं च जानीयात् पण्यानामागमं तथा"—इति ।
श्रयादिपण्यानामस्मिन् काले श्रसिन्देशे च दृद्धिभैवियतीति
जानीयात्, तथा श्रागमं कुनीनलादिज्ञानार्थमुत्पादकजन्मश्रम्यादिक्ष जानीयादित्यर्थः। एवं मम्यक् परौद्ध गुणदोषदर्शनादिकारणमन्नरेण नानुश्रयः कार्यः दत्याद्य याज्ञवन्त्यः,—

"चयं दृद्धिच विणिजा पण्णानामविजानता। कीता नानुग्रयः कार्यः कुर्वन् षड्भागदण्डभाक्"—इति। परीचितपण्यानां क्रयकालोत्तरकालम् । क्रयकालपरिजाने
पुनः केतुर्विकेतु रनुप्रयो न भवतीति व्यतिरेक्षादुकं भवति । पण्यदोषतद् दृद्धिचयकारण चित्रयाभावेऽनुप्रयकालाभ्यन्तरे यद्यनुप्रयं
करोति, तदा पण्यषड्भागं दण्डनीयः । श्रनुप्रयकालातिक्रमेण योऽनुप्रयं करोति, सोऽप्येवं दण्डनीयः ।
एतच्चोपभोगविनयरवं सुविषयम् । उपभोगेनाविनयरवस्तु विषये प्रत्यपंणे-दृद्धिमाह नारदः,—

"कीला मूखेन यः पण्डं दुक्कीतं सन्यते क्रयीः।
विकेतः प्रतिदेयन्तत्तसिक्षेत्रवाविविचितम्हें"दति।
दितीयादिदिवसप्रत्यपेणे तु विशेषस्तेनैवोक्तः,—
"दितीयेऽक्कि ददन्केता मूखात् विशोधमावहेत्।
दिगुणन्तु हतीयेऽक्कि परतः क्रेत्रेवच"—दित।
परतोऽनुश्रयः न कर्त्त्रथ दत्यर्थः। यनु पुनर्मनुनोक्तम्,—
"कीला विकीय वा किञ्चिद्यस्तेदानुश्रयो भवेत्।
सोऽन्तर्दशाहान्तद्रयं दद्याचैवाददीत वा"—दित।

<sup>\*</sup> अञ, इति श्रेषः,—इति भवितुमुचितम्।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यच । सम तु, कोतुरिव विकेतुः, — इति पाउः प्रतिभाति ।

<sup>‡</sup> दुट्यीतां मन्यते जियाम्, -- इति का॰।

<sup>े</sup> तसिनेवाकि चान्ततम्,—इति, तसिनेवाक्त्रावीन्तितम्,—इति च ग्राचान्तरस्वी पाठौ।

तदुपभोगेनाविनयरग्रहचेचक्रयानुग्रयादिविषयम्। तचैव द-गाहादेसक्रतात्। तथाच कात्यायनः,—

"भूमेर्द्याचे विक्रेत्रायः तत्केत्रेव च । दादणादः सपिष्डानामपि चाल्पमतः परम्"—दति । वासोविषयेऽपि नारदः,—

"परिभुक्तन्तु यदासः क्षिष्टरूपं मलीमसम्।
सदोषमपि तत्कीतं विकेतुर्न भवेत्पुनः"—दिति॥
दिति कीतानुभयः।

### श्रय विक्रीयासम्प्रदानम्।

तस्य स्वरूपं नारदेनोक्तम्,—

"विक्रीय पण्यं मृत्येन केतुर्यस्य प्रदीयते।

विक्रीयासस्प्रदानन्तत् विवादपदसुच्यते"—इति।

पण्यदैविधसुकं तेनैव,—

"लोकेऽस्मिन् दिविधं द्रयं स्थावरं जङ्गमन्तथा।

क्रयविक्रयधर्मेषु सर्वं तत्पण्यसुच्यते॥

षिद्धधसास्य तु बुधेः दानादानविधिक्रमः।

गणिमन्तुलिमं मेयं क्रियया रूपतः श्रिया"—दिति।

गणिमं मङ्ख्येयं क्रमुक्षफलादि। तुलिमं तुलया धाप्यं हेमचन्द
गादि। सेयं त्रीह्यादि। क्रियया वाहनदोहनादिकियोपलिचतमय-

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यव ।

महिष्यादि। रूपतः पर्खांगनादि। श्रिया पद्मरागादि। तदेतत् षट्-प्रकारमपि पर्छं विकीयाप्रयक्कन्मोदयन्दाय द्वत्याह याज्ञवस्त्यः,—

"ग्टहीतमू खं यः पण्यं क्रेतुर्नेव प्रयच्छति।

सोदयं तस्य दाप्योऽसो दिग्लाभं वा दिगागते"-इति।

ग्रहीतमृत्यं पण्यं विक्रेता यदि प्रार्थयमानाय खदेणविणि केने न समर्पयितः तच पण्यं परिक्रयकाले वज्जमृत्यं सत्कालान्तरे खन्पमृत्येनेव लभ्यते, तदा सोदयं दृद्धा सहितं विक्रेता केने दापनीयः। यदा मृत्यहामकृतः पण्यस्थोदयो नास्तिः किन्तु क्रयकाले यावदेव यतो मृत्यस्य यत्पण्यसिति प्रतिपन्नं तावदेव, तदा तत्पण्यमादाय तिसान् देशे विक्रीणानस्य योलाभस्तेनोदयेन सहितं दापनीयः। यथाऽऽह नारदः,—

"अर्घञ्चेदवहीयेत सोदयं पर्णमावहेत्।

खानिनामेष नियमोदिग्लाभं दिग्विचारिणाम्"—इति। यदा तर्घमद्यतेन पण्यस्य न्यूनभावस्तदा तस्मिन् पण्ये वस्त्रग्रहा-दिके य उपभोगः तदाच्हादनसुखनिवासादिक्षपो विकेतः, तत्-सहितं पण्यमसौ दाणः। यथाऽऽह नारदः,--

> "विकीय पर्णं मूख्येन यः क्रेतुर्न प्रयच्छति। स्थावरस्य चयं दाष्यो जङ्गमस्य क्रियाफलम्"—इति।

चयग्रव्हेन गतभोग उत्तः। यद्यपि तस्य दानमग्रकां, तथापि तदनुगुण्द्रवां देयम्। जङ्गमानां तु तत्कर्मनिभित्तं मूखां दायः। यदा तसौ केता देशान्तरात्पष्यग्रहणार्धमागतस्तदा तत्पष्यमादाय देशान्तरे विकीतस्य यो लाभस्तेन सहितं पर्णां विकेता केने दाप- नीयः। विष्णुस्त विक्रेत्रदंण्डमणाह। "ग्रहीतमूक्यं यः पण्यं क्रेत्रेनेंद द्यात्तस्थामी मोदयं दाष्यो राज्ञा चापि पण्यतं दण्डाः"—इति। यसु विक्रीयानुगयवणान्नार्पयति, यस्य क्रीलाऽनुग्रयवणान्न ग्रहाति, तं प्रत्याह कात्यायनः,—

> "कीता प्राप्तं न ग्रहीयाद् यो न दद्याददूषितम्। स मृख्याद्यभागन्तु दला खन्द्रव्यमाप्त्रयात्॥ श्रप्राप्तेऽर्घे कच्छ्रकाले कते नैव प्रदापयेत्। एवं धर्मी द्याहान्तु परतोऽनुग्रयो न तु"—इति।

श्रदूषितं, जलादिनेति श्रेषः। दोद्यावाद्यादिपण्यस्य दोहना-दिनेति श्रेषः। दोद्यावाद्यदिपण्यस्य दोहनादिकालोऽर्थिकिया-कालः। तस्मिन् प्राप्ते सति श्रयहणे श्रदाने वा क्यती दश्रमभागं प्रदापयेत्<sup>(१)</sup>। किन्तु तमदलैव खन्द्रव्यमवाप्त्रयात्। एष धर्मीा-दशाहात् प्राम्वेदितव्यः। ततः परमनुश्रयो न कर्क्तव्यः। विक्रीया-सन्प्रयक्ततोऽपि विक्रीतं पण्यं विक्रेद्यपाने स्थितं तस्य यदि दैवादिना नाशः स्थानदा विक्रेत्रेव हानिरित्याह याद्यवल्क्यः,—

"दैवराजोपघातेन पर्खदेषखपागते। द्यानिर्विकीत्ररेवासी याचित्स्थाप्रयक्कतः"—इति।

याचितस्थेति विशेषणेन श्रयाचने न विकेतुर्दानिरित्यर्थादव-गम्यते । नारदोऽपि,—

<sup>(</sup>१) स्तद्याख्यानदर्शनात्, ध्याप्तेऽर्थः क्रियाकाले स्तती नैव प्रदाययेत्,— इति वचनपाठः प्रतिभाति। परमादर्शेष्ठ स्तकेषु दृष्टरव पाठः मूले निवेषितः। मम तु, ध्ययद्ये ध्यदाने वा स्रते,— इत्येव पाठः प्रतिभाति।

"उपह्रन्येत वा पण्यं दह्येतापित्तृयेत वा।
विक्रोत्रेव मोऽनर्थी विक्रीर्यामंप्रयक्कतः"—दित।
यथा याचितस्थाप्रयक्कतो विक्रोतुर्हानिः, तथा दीयमानपण्यमग्रह्नतः क्रोतुरपौत्याह सएव,—

"दीयमानं न ग्टहाति कीतं पण्यस्य यः क्रयो। सएवास्य भनेद्दोषो विकेतुर्योऽप्रयस्कृतः"—दृति। याज्ञवस्क्योऽपि,—

"विकीतमपि विकेथं पूर्वं केतर्यग्रहित"।

हानिश्चेत् केटदोषेण केतुरेव हि सा भवेत्"—इति।

यसु विग्रेषं पण्यं दर्गयिला सदोषं विकीणीते, यश्चान्यहस्ते

विकीय तदन्यसे तत् प्रयक्किति, तयोः समानदण्ड इत्याह,—

"निर्देषं दर्गयिला तु सदोषं. यः प्रयक्किति।

मून्यं तद्दिगुणं दाणो विनयं तावदेव च॥

श्रन्यहस्ते च विकीय तथाऽन्ये तत् प्रयक्किति।

एतदुद्धिपूर्वकविषयम् ।

"ज्ञाला सदोषं पण्डं यो विक्रीणीतेऽविचचणः।
तदेव दिगुणं दाणकात्समं विनयं तथा"—दित

छत्रसातिनोक्तलात्। ऋबुद्धिपूर्वके तु क्रेतुः श्रपरावर्त्तनमेव।

यतएव एवंविधनियमोदत्तमृत्ये क्रये द्रष्ट्यः। श्रदत्तमृत्ये पुनः

मोऽपि तद्विग्णं दाष्यो विनयं तावदेव च"-इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। पूर्वकोतर्थग्रहात,—इति ग्रन्यान्तरप्टतः पाठन समीचीनः।

प्रश्चे केंद्वविकेंचोः समयादृते प्रवत्तौ वा न कश्चिद्दोषः। तथाच नारदः,—

"दत्तम्ख्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकीर्त्तातः।

श्रद्त्तेऽन्यच समयाम् विक्रेत्र्रितिकमः"—इति।

यम पुनर्वाद्वाचेण क्रयोमा सृदिति विक्रेट्टच्से केचा यत्कि
श्रिट्ट्यं दत्तम्, तच क्रेत्र्दीषवभेन क्रयासिद्धौ श्राच व्यासः,—

"स्यांकारश्च<sup>(१)</sup> यो दला यथाकालं न दृश्यते।

पण्यमेव निस्तृष्टन्तद्दीयमानमग्रहृतः"—इति।

श्रच पण्यद्रव्यस्थोत्सर्गः सत्यंकारद्रव्यस्थोत्सर्गाऽभिमतः। श्रिसिन्नेव

विषये विक्रेट्टदोषवभेन क्रयासिद्धौ श्राच याज्ञवल्क्यः,—

"स्यांकारहृतं द्रवं दिगुणं प्रतिदापयेत्"—इति।

क्रीलाऽनुभयानुत्पत्त्यथं क्रित्पयपण्यानां विक्रयान्द्रलमाह मनुः,—

"नान्यद्न्येन संस्तृष्टं रूपं विक्रयमर्द्रित।

न सावद्यञ्च न न्यूनं न दूरे न तिरोहितम्,,—इति।

इति क्रयविक्रयानुभयाखं विवादपदम्।

# श्रय स्वामिपास्विवाद्पद्विधिः।

तच तु तद्भिधानप्रतिज्ञा मनुना कता,—

"पग्रुषु खामिनाञ्चैव पालानाञ्च व्यतिक्रमे ।

<sup>(</sup>१) यत् केतुकामेन क्रयपरिस्थितये विकेचे समर्पितं, तत्सत्यंकारपदार्थः-द्रति चर्छेश्वरीया काख्या।

विवादं मस्प्रवच्छामि यथावद्धर्मातम्वतः"—इति । विवादं विवादापनोदमित्यर्थः । स्वामिपालयोः कर्त्तव्यमास नार्दः,—

"उपानयेद्गाः गोपासः पुनः प्रत्यपयेत्तया"—इति । यावन्तः प्रातः समर्पितास्तावन्तः सायं प्रत्यपंषीया इत्यर्थः । गवादिपरिपासकस्य स्वतिपरिमाणमास् नारदः,—

"गवां प्रताद् वत्मतरी धेनुः स्वाह्विप्रताद् स्रतिः।
प्रतिसंवत्मरं गोपे सन्दोहो वाऽष्टमेऽहिन"—इति।

प्रतिषंत्रतारं वस्तारी दिहायनी गौ: स्रतिः स्तके कल्पनीया, दिगते तु सवत्मा गौ:, श्रष्टमे दिवसे दोहस स्तिलेन कल्पनीय-दिल्पर्थः। सन्दोहः सर्वदोहः।

"तथा धेनुसतः चीरं लभेतेवाष्ट्रमेऽखिलम्"-इति

हस्यितिसारणात्। दयञ्च स्तिकंत्यना परिभाषितस्तिवि
ग्रेषाभावविषये। परिभाषिते तु स्तिविगेषे सएव देयः। मनुसु

प्रकारान्तरेण स्तिमाइ,—

"गवां कीरसतीयसु म दुद्धाइग्रतीवराम्।
गोस्नाम्यनुमतो सत्यः मा स्थात्पालेऽसते सतिः"—इति।
दग्रतो दग्रदोग्धृणां मध्ये वरासुत्वष्टां स्वीकृत्य तत्वीरं चीरसतो स्टक्कीयान्। चीरग्रन्थानां तु चीरमृन्यतो स्रतिः कन्पनीया।
यद्यमौ द्रयान्नरेण सतः, न तदेषा स्रतिरित्यर्थः। यस्तेवं परिकन्पितं वेतनं स्टहीत्वा पग्र्न् पास्त्यन् सत्यः स्वदोषेण पग्र्न् मारयेत् विनागयित वा, तं प्रत्याद्य याज्ञवस्त्यः,—

"प्रमादस्तनष्टां य प्रदाषः कतवेतनः"—इति । प्रमादग्रहणं पालकदोषोपलचणार्थम्। प्रमादय मनुना स्पष्टी-कतः,—

"नष्टं विनष्टं किमिणा दंशितं विषमे म्हतम्। हीनं पुरुषकारेण प्रद्धात् पालएव तु"—इति। प्रमञ्ज चोरैरपद्यतो न दाणः। तथाच मएव,— "विशिष्य तु द्वतं चोरैनं पालो दातुमहित। यदि देशे च काले च खामिनः खस्य ग्रंहति'—इति। व्यामोऽपि,—

"पालगाई ग्रामघाते तथा राष्ट्रस्य विञ्जवे। यत्रणष्टं इतं वा स्थान्त्र पालेष्यच किल्पिषम्"—इति। एतत्पुरुषकारकर्णे वेदितव्यम्। पुरुषकाराकर्णे तु अवत्येव किल्लिषी। पुरुषकारस्य स्वरूपं नारदेन दर्भितम्,—

"क्रिमिचोरवाम्रभयात् दरीश्वभाच पालयेत्। व्यायच्छेष्कितः क्रोग्रेत् खामिने तु निवेदयेत्"—इति। व्यायच्छेत्, प्रयतेतित्यर्थः। यः प्रस्तुतार्थं न यतते, तं प्रत्याह सएत,—

"श्रवायन्द्रत्नविक्रोधन् खामिने चानिवेदयन्। दातुमर्हति गोपलान् विनयञ्चैव राजनि"—इति। विनयप्रमाणमाच् याज्ञवस्काः,—

"पालदोषविनाग्रे तु पाले दखो विधीयते। चर्द्धचयोदग्रपणाः खामिने द्रव्यमेवच"—इति। त्र हुंचयोदगपणाः सार्ह्यदग्रकार्षापणाः। पालदोषमाह मनुः,—
''त्रजाविके तु संरुद्धे टकैः पाले लनायति।
यां प्रसद्धा टकोहन्यात्पाले तित्कि ल्विषं भवेत्"—इति।
त्रनायति, उपद्रविराकरणाय त्रनागच्छतीत्यर्थः। यां, त्रजाविक्रजातीयाम्। एतत्सुगमस्रलस्वविषयम्। दुर्गमस्रलविषयेतु न
दोष इत्याह स्र्यन्,—

"तासां चेदवर द्वानां चरन्तीनां मिथोवने। यासुपेत्य त्वको ह्न्यान्न पालस्तच किल्विषी"—इति। श्रवरद्वानां, पालकेन खापितानाभित्यर्थः। दैवस्रतानां पुनः कर्णादिकं दर्भनीयम्। तथाच मनुः,—

"कर्णों चर्म च वालांख वस्त्रस्थिखायुरोचनम्।
पशुस्त्रामिषु दद्यान्तु स्तेयङ्गाभिदर्भनम्"—इति।
स्रायान्तरमपि,—

"कर्णों चर्म च बालांख ग्रङ्गस्वाय्यस्थिरोचनम्।
पग्रस्वामिषु दद्यानु स्रतेयङ्गानि दर्भयेत्"—इति।
गोप्रचारभूमिमाह याज्ञवस्काः,—

"यासेक्या गोप्रचारी समीराजेक्याऽपिच"—इति । यामेक्या यामान्यतमहत्तापेचया यदृक्या वा गवां त्रणादि-भचणार्थं कियानपि सभागः इतः परिकल्पनीयः। गवां प्रचार-स्थानायनमौकर्यार्थं ग्रामचेचयोरन्तरमाइ सएव,—

> "धनुः ग्रतं परीणा हो याम चेचान्तरकावेत्। दे ग्रते खर्वटे ग्रस्थं नगरस्य चतुः ग्रतम्"—इति।

यामचेषयोरन्तरं धनुः ग्रतपरिमितम् । सर्वदेवंविधिना ग्रस्थं कार्य्यम् । खर्वटसः प्रचुरकण्डकमन्तानस्थ ग्रामस्य दे ग्रते श्रन्तरे ग्रस्थं, नगरस्य च बङ्गजनसङ्कीर्णस्य चतुः ग्रतपरिमिते श्रन्तरे ग्रस्थं कार्य्यमिति । तत्र पशुनिवारणाय दृतिरिप कन्पनीयेत्याद कात्यायमः,—

"त्रजातेष्वेव ग्रस्थेषु सुर्यादावरणं सदा। दुःखेन विनिवार्यनो स्वथस्वादुरसा स्वगाः"—इति। नारदोऽपि,—

"पिष चेत्रे हितः कार्या यासुद्रो नावलोकयेत्। न लङ्गयेत् पश्चर्नायो न भिन्द्यात् यां च स्करः"—इति। एवं च पश्चित्रितारणे क्रतिऽपि तामितकस्य श्रस्थादिविनाशे सित मनुराह,—

"पिथ चेते परिष्ठते ग्रामान्तीये प्रया पुनः।

स पालः गतदण्डाही विपालान् वार्येत् पग्र्न्"—इति।

पिथ चेते परिष्ठते सति तां द्यतिमतिकस्य ग्रस्थघाते स पालः

पग्रुकार्य्य पण्यतदण्डार्दः। एवं, ग्रामान्तीये ग्रामसमी पवर्त्तिनि

चेते परिष्ठते सति तां द्यत्तिमतिकस्य ग्रस्थघाते स पालः ग्रतपण्
दण्डार्दः। सदनेन, श्रपरिष्ठते पालस्य दण्डाभावः सृचितः। सनुमु

भाचात् दण्डं निषेधितः,—

"तदापरिवृतं धान्यं प्रसिन्धः पणवी यदि ।
न तत्र प्रण्येदण्डं नृपतिः पण्युरिचणम्"--दित ।

णतददीर्घमानप्रचारिवषयम् । दीर्घकान्तप्रचारे त दण्डमईति ।

श्वतएवास्यकासप्रचारे दोषाभावमार विष्णुः। "पणि ग्रामप्रान्ते प न दोषोऽस्यकासम्"—दिति। दण्डपरिमाणन्तु पश्चविश्रेषेण दर्शितं याञ्चवस्कोन,—

> "माषानष्टौतु महिषी ग्रस्थघातस्य कारिणी। दण्डनीया तदर्ङ्ग्नु गौस्तदर्ङ्गमजाविकम्॥ भचयित्वोपविष्टानां यथोक्तदिगुणोदमः। समभेषां विवीतेऽपि खरोष्टं महिषीसमम"—इति।

परश्रस्थातकारिमिहिषीखामी प्रतिमिहिष्यष्टौ माषाम् दण्ड-नीयः। चतुरोमाषान् गोखामी। नेषखामी दौ दौ माषौ। एवा-नेव पश्चनां श्रस्थभचणादारभ्य यावच्छयनमनिवारितानां खामी यथोक्तदण्डात् दिगुणं दण्डनीयः। तथा,

"तथाऽजाविकवसानां पादोदण्डः प्रकीर्त्तितः"—इति स्रात्यन्तरोक्तं वेदितव्यम् । माषश्चाच ताम्रिकपणस्य विंग्रति-तमो भागः,

"माषो विंगतिमो भागः पणस्य परिकीर्त्तितः"-इति
मारदस्मरणात् । भचयिलोपविष्टसवत्मविषये यथोक्तास्तर्गुणोदण्डः । तदुकं स्वत्यनारे,—

"वसानां दिगुणः प्रोक्तः सवसानां चतुर्गुणः"-इति । यत्पुनर्नारदेनोक्तम्,-

"माषं गां दापयेद्दण्डं दी माषी मिष्ठषं तथा। तथाऽजाविकवत्यामां दण्डः स्थादर्द्धमाषिकः"—दति। तमुहर्त्तमात्रभचणविषयम्। त्रतएवाहतुः ग्रङ्कालिखिती। "राचौ चरनी गौःपञ्च माषान् राचिमुहर्ने माषं दण्डं ग्रामे"-दित । मात्र्रपग्रुविषये तु न दण्ड दत्या ह नारदः,-

"जरायह रहीतो वा वजाणि निहतोऽपिवा।
श्विप सर्पेण वा दृष्टो दृजाद्वा पिततो ने भवेत्॥
व्याचादिभिईतो वाऽपि व्याधिभिवाऽष्णुपद्भृतः।
न तत्र दोषः पाजस्य न च दोषोऽस्ति गोमिनाम्"—इति।
श्वनातुरेष्विप केषुचित् पग्रुषु दृष्डाभावमात्र सएव,—
"गौः प्रस्ता दृणाह्न महोचो वाऽपि कुञ्चराः।
निवार्याः स्थः प्रयत्नेन तेषां स्वामी न दृष्डभाक्"—इति।
मनुर्पि,—

"त्रनिर्द्भाहां गां स्तां हवान् देवपश्न् तथा।
सपालान् वा विपालान् वा न दण्झान्मनुरव्योत्"—इति।
हवामहोत्याः। श्रथवा, हवोत्सर्गविधानेनोत्सृष्टाः। याज्ञवक्कोऽपि,—

"महोचोत्पृष्टपणवः स्तिकाऽरगम्नुकादयः।
पान्नोयेषां च ते मोच्या देवराजपरिष्नुताः"—इति।
श्रादिण्रब्देन स्तवत्सादयो ग्रह्मन्ते। श्रतप्योणमा,—
"श्रदण्ड्या स्तवत्सा च मंज्ञा रोगवती कृषा।
श्रदण्ड्याऽरगम्नुकी गौद्य स्तिका चाभिमारिणी॥
श्रदण्ड्या चौत्यवे गावः श्राद्धकाले तथेवच"—इति।

<sup>\*</sup> ग्राइ,-इति शां०।

<sup>ं</sup> बद्धादापतितो,-इति का॰।

परमस्विनामे न नेवसं खामी दण्डनीयः, म्रिप तु मस्मिप दापनीयः। तथाच ब्रस्थितः,—

"प्रकासिवारयेत् गासु चीर्णं दोषदयं भवेत्। खामी प्रतदमं दाषः पालस्ताड्नमर्हति॥ प्रदश्व सदमं चीर्णं समुले कार्षभिविते"—इति। स्तर्य नारदः,—

"मम्लगस्थनागे तु तत्स्वामी प्राप्तृयास्क्तम्।
वधेन गोपोमुस्थेत दण्डं खामिनि पातयेत्"—इति।
तत्स्वामी ग्रस्थसामी। ग्रद्शसामनादिभिः परिकस्थितो देयः।
तथास मएन,—

"गोभिस्त भित्ततं ग्रस्थं यो नरः प्रतियाचते । सामन्तानुमतं देयं धान्यवत्तत्र किस्पतम्"—इति । यस्त्रग्रमसा ग्रद्याचनिग्रेधोऽर्थात् इतः,— "गोभिर्दिनाग्रितं धान्यं यो नरः प्रतियाचते । पितरस्तस्य नाम्नन्ति नाम्नन्ति चिदिवौकसः"—इति । स गामादिसमीपस्थानादृतचेचविषयः । इति स्वामिपालास्यं विवादयदम् ।

# श्रय सीमाविवाद् निर्णयः।

तच तावत्सीमा चतुर्विधा। जनपद्मीमा यामसीमा यहसीमा चेचसीमा च,-दति। साच यथाकमं पञ्चलचणा। तदुकं नार्देन,-"धजिनी मस्यिनी चैव नैधानी भयवर्जिता। राजगायननीता च सीमा पञ्चविधा स्हता"—इति ।
ध्विजनी द्यादिलचिता । मित्यनी जललिङ्गान्विता । नैधानी
निखाततुषाङ्गारादिमती । भयवर्जिता अर्थिप्रत्यर्थिपरस्परविषयापत्तिनिर्मिता । राजगायननीता ज्ञादृ चिक्काद्यभावे राजेच्छ्या
निर्मिता । तथाच व्यासः,—

"यामयोर्भयोः सीकि दृचा यन समुत्तताः।

समुच्छिता ध्वजाकारा ध्वजिनी सा प्रकीर्त्तिता॥

स्वच्छन्द्गा वज्जजा मत्यक्रुर्भंसमन्तिता।

प्रत्यक् प्रवाहिनी यत्र सा सीमा मत्यिनी सता॥

तुषाङ्गारकपालेख कुनेरायतनेखया।

सीमाऽत विक्तिता कार्या नेधानी सा निगद्यते"—इति।

दृचाञ्च न्यगोधादयः। तदाह सनुः,—

"मीमार्ट्यांसु सुर्वीत न्ययोधायत्यितिंसुकान्। प्रात्मसीप्रास्ट्रचांय चीरिणसीव पादपान्"—इति।

प्रत्यक् प्रवाहिनीत्यनेन वाष्यादीनि प्रकाशिक्शन्युपसम्यन्ते ।
तानि च रहस्यतिना दर्शिनानि,—

"वापीकूपनड़ागानि चैत्यारामसुरालयाः । खलनिचनदीस्रोतः घरगुत्सनगादयः ॥

प्रकाणिकान्येतानि बीमायां कार्येत् धदा"-इति ।

तुषाङ्गारकपालैरिति करीषादीनां गुप्तलिङ्गानामयुपलचणम्। तानि च तेनैव दर्शितानि,—

"करीषास्त्रितुषाङ्गार्प्यर्कराऽयाकपालिका ।

सिकतेष्टकगोबालकार्पासाखीनि भस व ॥
प्रचिष्य कुभेष्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेत्"—इति ।
तानि च सीमालिङ्गानि स्विविदेवीलानां द्रिनीयानि । तथाच
स्वस्यति:,—

"ततः पौगण्डवालानां प्रयक्षेन प्रदर्भयेत्।
वार्द्धके च भिग्र्नान्ते दर्भयेयुलयेवच॥
एवं परम्पराजाते षौमाभान्तिनं जायते"—इति।
एवं निरूपितेर्लिङ्गेः सौमाविवादनिर्णयं कुर्य्यादित्याच मनुः,—
"एतेर्लिङ्गेन्थेत् सौमां राजा विवदमानयोः।
यदि संग्रयएव स्थालिङ्गानामपि दर्भने॥
साचिप्रत्ययएव स्थात् सौमावादविनिर्णये।
साच्यभावे तु चलारो ग्रामाः सौमान्तवासिनः॥
सौमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजमन्तिधौ"—इति।

प्रथमं तावद्धिप्रत्यथि लिङ्गेः सौमाविवाद निर्णयः । श्रथावाय-विश्वामस्तदा लिङ्गिविषयकात् सौमाविषयकादा सान्तिप्रत्ययात् निर्णयः । यदा सान्तिनामभावस्तदा सामन्तिर्विनिर्णयः द्रत्यर्थः । "तेषामभावे सामन्ताः"—द्रति कात्यायनेनोक्तत्वात् । के पुनः साम-न्ता द्रत्यपेचिते सएवारु,—

> "संसक्तकास्तु सामनास्त्रसंसक्तास्त्रयोत्तराः। संसक्तसक्तसंसकाः पद्माकाराः प्रकीर्त्तिताः"—इति।

विप्रतिपन्नमीमकस्य चेत्रस्य चतस्य दिचु मनिहितगामादि-भोकारः मंगकाः। एतएव सामन्तग्रन्दाभिधेयाः। यदा पुनरद्ष्ट- संसक्तका न सन्ति, तदा संसक्तसंसक्ततत्वंसकैः निर्णयः कार्यः। तदाह सएव,—

"स्वार्थिसद्धी च दृष्टेषु सामनेव्वर्थगौरवात्। तत्संमक्तेम् कर्त्तव्य उद्घारो नाच संग्रयः॥ संसक्तमकदोषे तु तत्संसकाः प्रकीर्त्तिताः। कर्त्तवास्वविदुष्टास्तु राज्ञा धर्मा विज्ञानता॥ तेषामभावे सामन्तामीलब्द्धोद्धतादयः। स्थावरे षट्प्रकारेऽपि कार्या नाच विचारणा"—इति। बद्धादिलचणं तेनैवोक्तम्,—

"निवधमानं येर्दृष्टं तत्कार्यं सुगुणान्तिः।

 द्वा वा यदि वाऽद्वद्वासे च दृद्धाः प्रकीर्त्तिताः॥

 ये तत्र पूर्वमामन्ताः पश्चादेशान्तरङ्गताः।

 तत्त्रूलतान् ते मौलाः ऋषिभः परिकीर्त्तिताः।

 उपत्रवणमभौगभयस्थानोपचिह्निताः।

 उद्वरित्त पुनर्यक्षादुद्धृतास्ते ततः स्रताः"—इति॥

 याचित्रसत्युद्धृतपर्यन्तानामभावे मनुराहः,—

 "सामन्तानामभावे तु मौलानां मौममाचिणाम्।

 दमानयनुयुत्तीत पुरुषान् वनगोचरान्॥

 याधान् ग्राकुनिकान् गोपान् केवन्तांन्यूलखानकान्।

 याखग्रहानुङ्कदन्तीनन्यांश्च वनगोचरान्"—इति।

श्रन्यांश्चिति चकारेण सौमाकर्षका उपलच्छन्ते। तथाच याज्ञ-

"सीकोविवादे चेत्रस्य सामन्ताः स्विवराद्यः।
गोपाः भीमाक्षणणाञ्च सर्वे च वनगोचराः।
नयेयुरेते सीमाक स्वलाङ्गारत्यद्वमैः॥
सेत्वल्गीकनिकास्यिचैत्याद्येष्पलचिताम्"—इति।
नारदोऽपि,—

'यामधीमास च वहिर्घ च स्टुः क्षिजीविनः।
गोपाः प्राकुनिकचाधा ये चान्ये वनगोचराः"—इति।
ते च ग्रपथैः प्रापिताएव निर्णयं बूयुः। तथाच बहस्पतिः,—
''ग्रापिताः प्रपथैः स्वैः स्वैर्घ्युः सीमाविनिर्णयम्।
दर्शयेयुश्व जिङ्गानि तत्रमाणमिति स्थितिः"—इति।
स्वैः स्वैरिति,

"सत्येन शापये दिप्रं चित्रयं वाहनायुधैः"—
दत्यादि लोकयवस्यया प्रतिपादितैः दत्यर्थः। सनुर्षि.—
"ग्रामेयकक्लानां तु समचं मीममाचिणः।
प्रष्ट्याः मीमलिङ्गानि तथैवच विवादिनोः॥
ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः भीमासन्धिषु लचणम्।
तत्त्रया स्थापयेद्राजा धर्णेण ग्रामयोर्दयोः"—दित ।
सीमामानिणां त लचणमान बद्यादिः—

भीमामाचिणां तु लचणमाह चहस्पतिः,—

"श्रागमञ्च प्रभाणञ्च भोगं कामञ्च नाम च।

भूभागलचणञ्चेव ये विद्म्लेऽच साचिणः"—दित ।

यदा पुनश्चिक्षानि न मिल्ति, तिद्यमानानि वा लिङ्गालिङ्गतयाः

भान्यभानि, तदा निर्णयोपायसाह याज्ञतन्त्र्यः.—

<sup>ं</sup> लिक्निया -- हिन वा ।

"धामना वा धमग्रामाश्वलारोऽष्टौ ह्यापि वा।
रक्तस्ववनाः धीमां नयेयुः चितिधारिणः"—इति।
रक्तस्वविणो रक्ताम्बरधरा धर्मारोपितचितिखण्डाः धोमां प्रदर्भथेयुः। सैः सैः प्रपयेः प्रापिताः धनाः भीमां नयेयुः। तथाच मनुः,—
"ग्रिरोभिस्ते ग्रहीलोवीं स्विणो रक्तवासमः।

सुक्रतैः प्रापिताः स्तैः स्त्रैर्नयेयुस्ते समञ्जसम्"-इति ।

मयेयुरिति वड्डवचनमपि श्रविवचितम्। एकस्यापि सीमा-प्रदर्भकस्य रहस्यतिना दर्भितलात्,—

"शादिकिहैर्विना साधुरेकोऽषुभयसंमतः।
रक्तमाच्यान्वरधरो सदमादाय मूईनि॥
सत्यव्रतः सोपवासः सीमानं दर्भयेत्ररः"—इति।
यन् नारदेनोक्तम्,—

नेकः समुत्रयेखीमां नरः प्रत्ययवानिष ।

महत्त्वादस्य कार्य्यस्य क्रियेषा बङ्गषु स्थिना"—दित ।

तदुभयानुमत्रधर्मविद्यतिरिक्तविषयम् । स्थलादिचिङ्काभावे
ऽषि साचिमामन्तादीनां सीमाज्ञान उपायविशेषमार्हा नारदः,—

"निचगाऽपद्दतोत्पृष्टनष्टचिक्रासु स्टमिषुः।
तत्प्रदेशानुमानाच प्रमाणाङ्गोगदर्शनात्"—इति।
प्रत्यर्थिषमचमविप्रतिपन्नाया श्रसार्त्तकालोपलचितभुक्तेर्वा निस्विनुयुरित्यर्थः। एतेषां साचिमामन्तप्रस्तीनां मीमाचङ्कसण-

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वव । मूर्डारेर्गावतिस्तिखख्डाः— इति तु भिवतुं यक्तम् ।

<sup>🕇</sup> साज्जिमामनादिना सीमाज्ञानीयाये विषयमात्त,-इति ग्रा॰।

<sup>া</sup> निश्चगाप हुनो ভিহ্ত चिह्न विंगन सुमिध, - इति ছা। ০ ।

दिनादारभ्य यावत् चिपचं यदि राजदैविकव्यसनं नोत्पद्यते, तदा तत्रदर्भनात् सीमानिर्णयः । तघाच कात्यायनः,—

> "सीमाचङ्कामणे कोग्ने पादस्पर्धे तथैवच। चिपचपञ्चमप्ताइं दैवराजकमिष्यते"—इति।

थस्त्रच निषेधः स्रत्यन्तरेऽभिहितः,—

"वाक्पारुखे महीवादे दिखानि परिवर्जयेत्"—इति । य उन्नज्ञचणपुरुषाभावविषय इत्यविरोधः । कथन्तर्ज्ञं निर्णय-इत्यपेचिते नारदः,—

"यदा तु न खुर्जातारः श्रीमायाद्यापि खचणम्। तदा राजा दयोः श्रीमासुन्नयेदिष्टतः खयम्"—इति। इष्टतः, इच्छातः। याज्ञवस्कोऽपि,—

"त्रभावे ज्ञातिचिक्षानां राजा सीखः प्रवर्त्ताता"—इति ।
ज्ञात्वणां सामनादीनां चिक्षानां ठचादीनामभावे राजेव सीवः
प्रवर्त्तियता । ग्रामदयमध्यवर्त्तिनीं विवादाखदीश्रतां शुवं समं
प्रविभज्य उभयोग्यांमयोः समर्थ तन्त्रध्ये सीमास्तिङ्गानि कारयेत् ।
थदा तस्त्राश्चनेवोपकारातिष्रयो दृष्यते, तदा तस्त्रैव ग्रामस्य
सकता श्वः समर्पणीया । तथाइ मनुः,—

"सीमायामविषद्यायां स्वयं राजैव धर्मवित्।
प्रदिशेद्भिमिनेषां उपकारादिति स्थितिः"—इति।
प्रविषद्यायां, ज्ञालज्ञापकश्चायामित्यर्थः। श्वणादिनिर्णयवत्
सीमानिर्णयो नावेदनानन्तरमेव कार्यः, किन्तु प्रकाशितेषु
सेनादिष्। तदाइ सएव,—

"सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोईयोः।
चौष्ठे मासे नयेत्सीमां सप्रकाणेषु सेत्रषु"—इति।
ग्रामग्रहणं नगरादेरप्रपुपलचणार्थम्। श्रतएव कात्यायनः,—
"सीमान्तवासि" सामन्तैः कुर्यात् चेवादिनिर्णयम्।
ग्रामसीमादिषु तथा तद्वनगरदेशयोः"—इति।
यदा रागलोभादिवणात् सीमासाचिणोनिर्णयं न कुर्युः, तदा
दण्डनीया दत्याह सएव,—

"बह्रनान्तु ग्रहीतानां न सीमानिर्णयं यदि। कुर्युर्भयादा बोभादा दाषास्त्रत्तमसाइसम्"-द्रति । एतत् ज्ञानविषयम् । त्रज्ञानविषये तु नारदः,— "त्रथ चेदनृतं ब्रूयुः सामन्ताः सौमनिर्णये। <mark>वर्ते पृथक् पृथग्दण्ड्याः राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥</mark> षामन्तात्परतो ये स्युक्तत्यंसका स्वषोदिते। मंसक्तमक्रमकास्तु विनेयाः पूर्वमाइसम्॥ मौलटद्वादयस्वन्ये दण्डं दला पृथक् पृथक्। विनेयाः प्रथमेनैव साइसेन व्यवस्थिताः"-इति । माचिणां मिथोवैमत्याभिधाने दण्डमाच कात्यायनः,--"कीर्त्ति यदि भेदः खाइएड्याख्यत्त्रमग्राहमम्"-इति मीमाचङ्क्रमणकर्तृणामपि द्ख्याच सएव,-"यथोक्तेन नयनास्ते पूयन्ते सत्यसाचिणः। विपरीतं नयनामु दायासु दिश्रतं दमम्"—द्गति ।

<sup>\*</sup> सामन्तभावे—इति का० ग्रा०।

श्रज्ञानादनृतवचने माच्यादीन् दण्डियला पुनर्विचारः प्रवर्त्त यितयः। तथाच कात्यायनः,—

"श्रज्ञानोक्तान्" दण्डियता पुनः सीमां विचारयेत्।

त्यक्ता दुष्टांसु सामन्तान् तसान्मौलादिभिः सह।

समीच्यां कारयेत्यीमामेवं धर्मविदो विदुः"—इति।

नयुत्पृष्टचेत्रविषये निर्णयमाह रूहस्पितः,—

"श्रन्यग्रामात्ममाहृत्याः दत्ताऽन्यस्य यदा मही।

महानद्याऽयवा राज्ञा कयं तत्र विचारणा॥

नद्यात्मृष्टा राजदत्ता यस्य तस्येव सा मही।

श्रन्यथा न भवेत्वाभो नराणां राजदैवकः॥

चयोदयौ जीवनञ्च दैवराजवश्रान्नृणाम्।

तस्मात्मवेषु कार्य्येषु तत्रातं न विचालयेत्॥

ग्रामयोह्मयोर्यत्र मर्यादा किस्पता नदी।

कुहते दानहरणं भाग्याभाग्यवश्रान्नृणाम्॥

एकत्र कूलपातन्त् भूमेरन्यत्र मंस्थितिम्।

एतद्युप्तशृप्रस्तीरविषयम् । उप्तप्रस्विषये तु सएवा ह, — "चेत्रप्रसं समुद्धाः" भृमित्रिक् हा यदा भवेत् ।

नदीतीरे प्रकुरते तस्य तां न विचालयेत्"-इति।

<sup>\*</sup> खन्नानोत्ती,-इति का॰।

<sup>†</sup> स तैख,—इति शा॰।

<sup>‡</sup> समाह्रय,-इति ग्रा॰।

<sup>🐧</sup> रतदनुप्त,—इति भाः। एवं पर्ता।

<sup>॥</sup> समुत्रन्थ,--इति शा०।

नदीस्रोतःप्रवाहेण पूर्वस्वामी सभेच ताम्"—इति । तां सग्रस्यां भूमं पूर्वस्वामी यावदुप्तग्रस्थमसप्तापिस्तावस्रभेते-त्यर्थः । फलप्राप्तेक्द्वं तु पूर्ववचनविषयसमानता । राजदत्त्विषये कचिद्पवादमाह सएव,—

"या राजा कोधलोभेन इलन्यायेन वा इता।
प्रदत्ताऽन्यस्य तुष्टेन न सा सिद्धिमवाप्रयात्"—इति।
एतद्य स्वलहेत्प्रमाणवत्चेचविषयम्। प्रमाणाभावे तु सएवाह,—

"प्रमाणरिहतां स्विमं भुज्जतीयस्य या पता।
गुणाधिकाय वा दत्ता तस्य तां न विचासयेत्"—इति।
ग्रहादिविषये निर्णयक्षेनेव दिर्णतः,—

"निवेशकालादारभ्य ग्रह्मवार्थापणादिकम् । येन यावद्यया भुक्तं तस्य तस्र विचालयेत् ॥ त्रुरितद्वयसुश्रुच्य परकुल्यादि वेश्रयेत्"—इति । त्रुवस्करादिभिश्चतुष्पयादिकं न रोधयेदित्याइ नारदः,—

"त्रवस्तरस्रस्यस्यभ्रमस्यन्दनिकादिभिः। त्रत्ययसुरस्यानराजमार्गास्य रोधयेत्"—इति। वृत्रस्यतिः,—

"यान्यायान्ति जना येन पण्णवस्यानिवारिताः। तदुच्यते संसरणं न रोद्धयन्तु नेनचित्"—इति।

<sup>&</sup>lt;sup>≉</sup> प्रवाहेच,—इति का॰ ग्रा॰।

<sup>ं</sup> ग्रह्चर्यापवादिकम्,—इति शा॰ :

धसु संसर्णे श्रभादिकं करोति, तस्य दण्डमाइ सएव,-"यस्तच संसरे सभ्यं दचारोपण्मेववा। कामात्पुरीपङ्गर्याचेत्रस्य दण्डसः माषकः"-इति। राजमार्गे तु पुरीषकर्त्तुर्दण्डमाइ मनुः,-"समुत्मेजद्राजमार्गे यस्त्रमेधमनापदि। ष दौ कार्वापणौ दद्यात् श्रमेधञ्चाद्य ग्रोधयेत्। श्रापद्गतस्त्रचा दृद्धो गर्भिणी बालएवच। परिभाषणमर्हिन तच गोधमिति खितिः"-इति। श्रमेधादिना तड़ागादिषु दोषं सुर्वतां दण्डमाह कात्यायनः,— "तड़ागोद्यानतीर्थान योऽमेधेन विनामयेत्। श्रमेधं गोधयिना तु दण्डयेत् पूर्वमाइमम्॥ दूषयन् सिद्धतीर्थानि स्थापितानि महाताभिः। पुष्यानि पावनीयानि प्राप्नुयात् पूर्वसाइसम्"-इति। मर्खादाभेदनादौ दण्डमाच याज्ञवस्काः,-"मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमाऽतिक्रमणे तथा। चेत्रस हरणे दण्डात्रधमात्तममध्यमम्"-इति।

श्रनेकचेत्रव्यवच्छेदिका माधारणी समर्थादा। तस्याः प्रकर्षण भेट्ने, सीमानमतिलङ्का कषणे, चेत्रस्य त्या निन्दितप्रदर्भनेन' इरणे, यथाक्रमेणाधमोत्तममध्यममाहमा दण्डा वेदितव्याः। चेत्रयहणं रहरारामाद्युपलचणार्थम्। श्रज्ञानात् चेत्रादिहरणे मण्वाह,—

<sup>\*</sup> इत्यमेत्र पाठः सर्वत्र । ससतु, निन्दितत्वप्रदर्शनेन,—इति पाठः प्रतिभाति ।

"ग्रहं तराकमारामं हेवं वा भीषया हरन्।

प्रतानि पञ्च दण्डाः खादज्ञानाद्दिप्रतं दमः"—इति ।

थे त बलादपिष्ट्रियमाणचेत्रादिश्वमयस्तेषां उत्तमोदण्डः प्रयोक्तव्यः।

"बलात्प्रविखहरणं पुराश्चिर्वापनाङ्कने ।

तदङ्गच्चेदद्रत्येको दण्ड उत्तमसाहसः"-द्रति

सरणात्। यनु गङ्खा लिखिताभ्यां सीमाऽतिक्रमणे दण्डाधिका-सुक्रम्। "सीमाव्यतिकमे वष्टमहस्रम्"—इति। तत्समग्रसीमाऽति-क्रमविषयम्। सीमासन्धिषूत्पन्नद्यादिविषये कात्यायनः,—

"सीमामधे तु जातानां हवाणां चेत्रयोर्दयोः।

फलं पुष्पञ्च सामान्यं चेत्रखामिषु निर्दिग्रेत्"—दृति।
श्वन्यचेत्रे जातहचादिविषये सएव,—

"श्रन्यचेत्रे तु जातानां ग्राखा यत्रान्यमंस्थिता।
खामिनन्तु विजानीयात् यस्य चेत्रे तु मंस्थिता"—इति।
पर्चेत्रे प्रार्थनया क्रियमाण्येतुकूपादिकं चेत्रस्वामिना न
निषेद्वयम्। तदाह याज्ञवल्काः,—

"न निषेधोऽल्पबाधसु सेतुः कल्याणकारकः।

परभूमौ हरन् कूपः खन्पचेत्रो बह्नदकः"—इति।

यत्ख्रस्यवाधकं महोपकारकं चेत्रादिकञ्च भवति, तत् चेत्रं खामिना न निषेद्वयम् । यत्पुनर्वज्ञवाधकं ख्रुपोपकारकं च, नित्रषेद्वयं भवति । नारदोऽपि,—

> "परचेत्रस्य मध्ये तु सेतुर्न प्रतिबध्यते । महाम्णोऽन्यदोषश्चेत् दृद्धिरिष्टा चये मनि"- इति ।

बेतुस दिविधः । तथाच सएवाइ,—

"सेतुस्त दिविधो ज्ञेयः खेयो वध्यस्यवेवच ।

तोयप्रवर्त्तनात् खेयो वधः स्यात्तिवर्त्तनात्"—दति ।
बेलादिसंस्कारविषये नारदः,—

"पूर्वप्रवत्तमु किन्नं न पृक्षा खामिनन् यः।

सेतं प्रवर्त्तयेत् किन्नं स तत्फलभाग्यवेत्॥

स्ते तु खामिनि पुनस्तद्वंग्ये वाऽपि मानवे।

राजानमामन्त्र्य ततः कुर्यात् सेतुप्रवर्त्तनम्"—इति।

छेचखामिनमनभ्रुपगम्य तदभावे राजानं वा सेलादिप्रवर्त्तने

याज्ञवस्त्यः,—

"खामिने योऽनिवेद्येव चेचे बेतुं प्रवर्त्तयत् । खत्यचे खामिनो भोगः तदभावे महीपतेः"—इति ॥ प्रार्थनयाऽर्थदानेन वा ख्यानुज्ञः सम्नेव परचेचे बेतुं प्रवर्त्तये-दित्यस्य तात्पर्यम् । न तु बेतुप्रवर्त्तकस्य पालनाकृषिनिषेधे तात्पर्यम् । तस्याप्रकत्त्वात् । श्रथ वा, दृष्टलाभफलभोकृत्वनिषेधे तात्पर्यमसु । कात्यायनोऽपि,—

"त्रखाम्यनुमतेनैव संस्कारं कुरुते तु यः।

ग्रहोद्यानतदागानां संस्कर्ता सभते न तु ॥

व्ययं स्वामिनि चायाते न निवेद्य नृपे यदि।

प्रथावेद्य प्रयुक्तस्तु तद्गतं सभते व्ययम्"—इति ॥

<sup>•</sup> देयं,—इति ग्रश्चान्तर एतः पाठ।

चेत्रस्वामिपार्थे चेत्रमिदमहं कर्षामीदमङ्गीकत्य पश्चाद्यीन कर्षति, श्रन्येन वा न कर्षयित, तं प्रत्याह याज्ञवल्याः,—

> "फालाइतमपि चेत्रं यो न कुर्यात्र कारयेत्। म प्रदायोऽकष्टग्रदं चेत्रसन्येन कारयेत्" – इति॥

यद्यपि फलाइतं ईषफलेन विदारितं न सखनीजावापाईं, तथाषाक्षष्टचेत्रस्य फलं यावद्यत्रोत्पत्त्यर्थं सामनादिक स्पितं ताव-दमौ स्वामिने दापनीयः। तच्च चेत्रं पूर्वकर्षकादौ विधाय तत्का-रयेत्। टहस्पतिरपि,—

"तेतं ग्रहीला यः कश्चित् न कुर्याञ्च च कारयेत्। स्वामिने म ग्रदं दाथा राज्ञे दण्डञ्च तत्समम्"— दिति ॥ स्वामिने कियान् ग्रदोदेय दत्यपेचिते सएवाच,—

"चिरावमचे दशमं क्रयमाणे तथाऽष्टमम्।

सुमंद्धतेषु षष्ठं स्थान् परिकल्छ यथाविधि"—इति ॥ चिरावमन्ने चिरकालमङ्गष्टे चेचे कर्षामीति स्वीङ्गत्योपेचिते,

यावन् पासमनुपेचिते सभ्यते तस्य दशमभागन्दायः। सुसंस्कृते चेचे वपेचितं वष्टं भागं दाय दत्यर्थः। श्रमक्रपेतनप्टचेचविषये नार्दः,—

> "समनिप्रतन्धेषु चेचिनेषु निवापितः। चेचचेदिकषेत् कियद्नर्रति च तत्पन्म् ॥ क्यमाणेषु चेचेषु चेचिकः पुनरावजेत्। विकोपचारं तस्यं दला चेचमवाप्रयात्"—दित ॥

कस्यिदनुकुळीत,—इति का॰। कस्यिदयुवीत स,—इति ग्रह्मालाग्न-इम्पादक मग्रीचीनः।

खिलोपचारः खिल्लभञ्जनार्थीचयः। तस्येयनाऽवधारणार्थं वि-चारं तस्याह सएव,—

"संवत्परेणार्धिखलं खिलं स्थादत्परेस्तिभिः।
पत्रवर्षावसत्तन्तु चेत्रं स्थाद्टवीसमम्"—इति ॥
यदा पुनः खिलोपचारं खामी न ददाति, तदाऽष्याह

"त्रप्रक्तितो न दद्याचेत् खिलार्षे यः इतोव्ययः ।
तदप्टभागदीनन्तु कर्षकः फलमाप्तुयात् ॥
वर्षानष्टौ स भोका स्थात् परतः खामिने तु तत्"—इति ।
दति सीमाविवादनिर्णयः समाप्तः ।

### श्रय दर्खपारुष्यम्।

तत्त्वहृपं नारदेनोक्तम्,—

"परगावेष्वभिद्रोहो हं स्तपादायुधादिभिः ।

भक्तादिभिश्चोपघाता दण्डपार्व्यमुख्यते"—इति॥

परगावेषु खावरजङ्गमादेरनेकद्रव्येषु । हस्तपादायुधादिभिरि

त्यादिग्रहणाद्गावादिभिः । द्रोहोहिंसनम् । तथा भस्नाभिः भस्नरजःपद्भप्रीषाद्यः । उपघातः मंस्पर्गहृपं मनोदुःखोत्पादनम् ।

तद्भयं दण्डपार्व्यम् । तस्य वैविधमाह मण्व,—

"तस्यापि दृष्टं वैविध्यं हीनमध्योत्तमकमान्

भवग्रणनि गद्भपातनचतदर्भने ॥

हीनमधोत्तमानान्तु द्रवाणामनतिकमात् । चीखेन साहसान्याङ्गस्त्रच कल्टकग्रोधनम्"—इति ॥

निः ग्रङ्गपातः निः ग्रङ्गपहरणम् । त्रीष्येव साहसानि साह-सीक्षतानि दण्डपारुष्याणीत्यर्थः । दण्डपारुष्ये पञ्चपकाराविधय-सोनेवोक्ताः,—

> "विधिः पञ्चविधस्त्रकः एतयोरुभयोरिष । पार्ष्ये वित वंरकादृत्पन्ने चुश्चयोर्द्योः ॥ य मान्यते यः चमते दण्डभाग्योऽतिवर्त्तते । पूर्वमाचारयेद्यस्तु नियतं स्थात्य दोषभाक् ॥ पञ्चाद्यसोऽयमत्कारी पूर्वेतु विनयो गुरः । दयोरापन्नयोस्तुत्त्रमतुत्रभाति योऽधिकम् ॥ य तयोर्दण्डमाप्नोति पूर्वेवा यदि वोत्तरः । पारुष्यदोषाद्यत्योः युगपत्यंप्रदुत्तयोः ॥ विश्वेषस्त्र लच्चेत विनयः स्थात् यमस्तयोः । यपाक्षण्डपाषण्डयङ्गेषु विधरेषु च ॥ चित्रप्रवात्यदारेषु गुर्वाचार्यान्तिनेषु च । सस्तुप्रवात्यदारेषु गुर्वाचार्यान्तिनेषु च । सर्वादाऽतिकमे यद्यो घात्यत्वानुश्रास्त्रम् ॥ यमेव व्यत्रिकेरस्रते स्वा घात्यानुश्वास्त्रम् ॥

<sup>🍍</sup> ऋषाकपञ्चचख्राजवेद्यावधक्रस्तिम्,—इति यञ्चान्तरप्रतः पाठः ।

दासेषु,—इति यत्रान्तरप्टतः पाठः।

<sup>‡</sup> गुर्व्वाचार्यान्तकेषु च,—इति का॰। गुर्वेवाचार्यातिगेषु च,—इति यन्त्रान्तरे।

श्वातिवर्त्तरमे, ─इति यायाकार छतः पाठः ।

सण्व विनयं सुर्यास तिह्नयभाक् नृषः ॥

सलाह्येते मनुष्याणां धनसेषां मलात्मकम् ।

श्रतस्वान् घातयेद्राजा नार्यद्राङेन द्रष्डयेत्"—इति ॥

यस्त पञ्चात् प्रवृत्तस्थापराधाभवोष्टस्थितिना दर्भितः,—

"श्राह्यस्त समाक्रोभन् ताङ्तिः प्रतिताङ्यन् ।

इलाऽपराधिनं चैव नापराधी भवेस्नरः"—इति ॥

योऽपि पञ्चात् प्रवृत्तस्य द्रष्डः कात्यायनेन दर्भितः,—

"श्राभीषणेन द्रष्डेन प्रहरेद् यस्त मानवः ।

पूर्वं वा पौड़ितो वाऽथ स द्रष्डः परिकीर्त्तितः"—इति ॥

सोऽपि पूर्वप्रवृत्तद्रष्डाद्न्यद्र्ष्डार्थः । द्रष्डपास्थ्यसंस्थाकार्य
माह याद्यवस्त्यः,—

"श्रमाचिकहते चिक्नैयुंकिभिद्यागमेन च।

द्रष्ट्यो व्यवहारस्त क्रूटचिक्नकतोभयात्"—इति ॥

यदा किंद्यहेन नाहं नाड़ित इति राज्ञे निवेदयित । तदा

चिक्नैः तद्वाचगतश्रमादिभिः, कार्णप्रयोजनपर्याक्षोचनक्षपाभिर्यु
किंभिः, श्रागमेन जनप्रवादेन, च प्रव्दाद्दियेन च, क्रूटचिक्नकरण
सक्षावनाभयात् परीचा कार्येत्यर्थः । राजग्रासनद्रयविश्रेषेण दण्ड
विश्रेषमाच सएव,—

"न्यूने पद्धरजःस्पर्भी दण्डोदश्रपणः स्तृतः।

<sup>\*</sup> इता ( (ततायिनं, - इति यन्वान्तरधतः पाठः ।

<sup>†</sup> भस्मपङ्गरतः स्पर्धे,—इति का॰।

त्रमेध पार्षिदेशादि सर्थने दिगुणस्ताः ॥

समेध्वे परस्तीषु दिगुणः चोत्तमेषु च ।

हीनेध्वर्द्धदमोमोहमदादिभिरदण्डनम्"—दिति ॥

त्रमेध्यश्रब्देन स्रेश्मनखकर्णादिदूषिकाश्यकोच्छिष्टादिकं ग्रह्मते ।

पुरीषादिसर्शे कात्यायनः,—

"हर्दिम्त्रपुरीषाद्येः पादादी च चतुर्गृणः ।

षड्गृणः कायमध्ये तु मूर्ष्मि लष्टगुणः स्वतः"—दति ॥
श्रादिग्रब्देन वसायुक्तज्ञानाः ग्रह्मन्ते । ताड्नार्थं चस्तीद्यमने

ताड्ने च दण्डमाच मण्य,—

"उद्गूरणे तु इस्तस्य कार्यी दादणकोदमः।

सएव दिगुणः प्रोकः ताङ्नेषु सजातिषु"-दति॥

याज्ञवस्कोऽपि,-

"उद्गूरणे इल्लपादे दश्रविंशतिकः क्रमात्। परस्परन्तु धर्वेषां शस्त्रे मध्यमधादयम्"—इति॥

इस्ते पादे वा ताड़नार्थमुद्यते मित यथाकमं द्रप्रविंप्रतिपण-कौ दमौ। परस्परमवधार्य्य प्रस्ते उद्यते मित सर्वेषां वर्णानां मध्य-ममाइमोदण्ड दत्यर्थः। काष्टादिभिस्ताडुने मएव,—

> "गोणितेन विना दुःखं कुर्वन् काष्ठादिभिर्न्नरः । दार्चिग्रतं पणान् दाष्योदिगुणं दर्भनेऽस्रजः"-दति ॥

<sup>\*</sup> समे च,-इति ग्रा॰।

<sup>|</sup> दार्चिनिछ्रात,--इति का॰।

<sup>ा</sup> इत्थमेन पाठः सर्व्यन ।

लगादिभेदे दखमाच मनुः,—

"त्वयोदकः प्रतं दण्ड्यो सोस्तितस्य च दर्पकः। मांसस्मेदे प्रतं निष्कान्\* प्रवास्त्वस्थिभेदकः"—इति॥ पादाद्याकर्षणादौ याज्ञवस्त्वः,—

"पादकेशादिषु कराकर्षणे तु पणान् दग । पिण्डाकर्षांग्रुकावेष्टपादाध्याचे यतं दमः ॥ करपाददन्तभक्ते केदने कर्णनामयोः । मध्योदण्डो व्रणोद्वेदे स्तकस्पद्दते तथा ॥ चेष्टाभोजनवाक्रोधे नेचादिप्रतिभेदने । ग्रीवादिव्रणभक्ते च दण्डोमध्यममाद्दमः ॥ एकं भ्रतां बद्धनाभ्य यथोक्तदिगुणोदमः"—दिति ॥

श्रवमत्य नेगं ग्रहीला योद्घटित्यानर्षति, श्रमी द्यपणं दण्डाः स्वात् । यः पुनरंग्रुनेनानेन्य गाढ्मापीड्याक्य पादेन घटयित, श्रमी भ्रतपणान् दण्डाः । करपाददन्तानां प्रत्येककाङ्गे कर्णनासिकयोद्य केदने ग्रतकन्यहते च मध्यमसाहसो दण्डः । गमनभोजनभाषणिनरोधे नेचप्रतिभेदने ग्रीवाहस्त्रमणभङ्गे मध्यम-साहसोदण्डः । मिस्तिनैकसाङ्गभङ्गं सुर्वतां बद्धनां एकस्यापराधे यो दण्डउत्तः, तच तसात् दिगुणोदण्डः प्रत्येकं वेदितय द्रत्यर्थः । कात्यायनोऽपि,—

"कर्णीष्ठप्राणपादादिजिज्ञानायाकरस्य च।

<sup>\*</sup> भारति प्रतं निष्कान्,—इति का॰। भारति तु वस्यिष्कान्,— इति ग्रह्मान्द्रभतः पाठः।

केदने चोत्तमोदण्डो भेदने मध्यमो सगुः॥

मनुष्याणां पश्नाञ्च दुःखाय प्रदत्तं सित ।

यथा यथा भवेदुःखं दण्डं कुर्यात्तया तथा"--दति

प्रातिकोम्येन प्रदारे दण्डमाद याज्ञवक्यः,—

"विप्रपीड़ाकरं केद्यमङ्गमबाह्याण्य तु ।

उद्गूर्णे प्रथमोदण्डः संस्पर्धे तु तदर्धकः"-दिति ॥

बाह्याण्पीड़ाकरमबाह्याण्य चित्रयादेरङ्गं करचरणादिकं
केत्त्रयम् । बाह्याण्यस्णसुत्तमवर्णोपलचणार्थम् । श्रतएव मनुः,—

"येन् केनचिदङ्गेन हिंस्याच्ह्रेयांसमन्यजः ।

उद्गूर्ण वधार्यमुद्यते ग्रस्तादिके प्रथममाहमीवेदिनवाः । शृद्धस्य तवापि केदनमेव हस्तादेः । तदाह मनुः,—

हे त्त्रं तत्त्रदेवास्य तकानोरनुगामनम्"—इति ॥

"पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमईति"—इति । खद्गूरणार्थं ग्रस्तादिसंस्पर्गे प्रथमसाहसाद्धेदण्डो वेदितव्यः । भस्तादिस्पर्गने पुनः चित्रयवैष्ययोः प्रातिलोम्यापवादेषु दिगु-णोदमः ।

"वर्णानामानुलोम्येन तसादधाई हानितः"—

इति वाक्पार्योक्तन्यायेन दण्डः कन्पनीयः । कात्ययनः,—

"वाक्पार्ये यथैवोक्तः प्रतिलोमानुलोमतः ।

तथैव दण्डपार्ये पात्योदण्डो यथाक्रमम्"—इति ॥

तन्नापि श्रद्रविषये विशेषमाह मनुः,—

"श्रवनिष्ठीवतोद्र्पात् दावोष्ठौ क्षेद्रयेत्रपः ।

श्रवमृत्रयतोमेद्रं पुरीषकरणे गृदम् ॥ केग्रेषु ग्रह्मतो हस्तौ क्षेद्रयेदिवचारयन् । पाद्योदीदिकायाञ्च ग्रीवायां तृषणेषु च ॥ सहासनमभिग्रेषुरूत्कष्टस्थापक्षष्टजः । कथां कताङ्कोनिर्वास्थः स्किचौ वाऽस्य निक्कन्तयेत्"—इति।

श्रङ्गक्केदनादौ विशेषमाच कात्यायनः,—
"देचेन्द्रियविनाशे तु यदा दण्डं प्रकल्पयेत्।

तदा तुष्टिकरं देयं ममुत्यानञ्च पण्डितैः"—इति॥

तुष्टिकरं वणतुष्टिकरम् । समुत्यानं वणारोपणम् । तिनिम-नक्ष व्ययो वणगुरुलानुसारेण पिष्डितेरीवधार्थं व्ययार्थं च किन्यि-तमानं वणारोपणं देयम् ।

"समुत्यानं व्ययं चासौ द्यादावणरोपणम्"—इति तेनैवोक्तलात् । दहस्यतिरपि,—

"श्रङ्गावपीडने चैव केट्ने भेट्ने तथा। समुत्यानययं दायः कलदापद्दतञ्च यत्"—दित ॥ याज्ञवस्कोऽपि,—

"कलहापद्दतं देयं दण्डश्च दिगुणस्तथा। दुःखमुत्पादयेद्यस्तु स समुत्यानकं व्ययम् ॥ दाप्योदण्डश्च यो यिसान् कलहे समुदाद्वतः"—इति । याम्यपग्रुपीड़ायां दण्डमाह विष्णुः। "याम्यपग्रघाते कार्षापणं

दण्डाः। पश्चामिने तु तन्त्रूच्यं दद्यात्"—इति। मूच्यदानन्तु म्हतपश्चिषयम्। मरणाभावे तु ममुत्यानव्ययं दद्यात्। तथाच सएव। "सर्वे च पुरुषपीडाकराः ससुत्यानव्ययं दाष्या ग्राम्थपग्रइ-पीड़ाकराञ्च"—दित । प्राणिघातनिमित्तकोदण्डः कचिद्रश्रक्यप्रति-कार्विषये नास्तीत्याद्व मनुः,—

"किने नष्टे युगे भग्ने तिर्यक् प्रतिमुखागते।
प्रचभक्ते च यानस्य चक्रभक्ते तथैवच ॥
भेदने चैव यन्त्राणां योक्तरप्रागोस्तथैवच।
प्राक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मनुरन्नवीत्"—इति ॥
प्राक्रम्दिकारोपेचकस्य दण्डमाइ मएव,—

"यत्रापवर्तते युग्धं वेगुष्णात् प्राजनस्य तः । तत्र सामी भवेद्दण्डो हिंसायां दिश्रतं दमम्"—इति ॥

प्राजकः प्रकटादिनेता। वैगुष्यं नाम वैक्खं वेतनलाघवार्षं खाम्यनुमतम्। यत्र समर्थप्राजकदोषेण प्राणिहिंसा, तत्र न खामिनोदण्डः, किन्तु प्राजकस्थेत्याह सएव,—

"प्राजकसेद्भवेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हित"—इति ।

श्वाप्तः समर्थ इत्यर्थः । पश्वभिद्रोहे दण्डमाद याज्ञवक्त्यः,—

"दुखे च ग्रोणितोत्पाते ग्राखाऽङ्गक्रेदने तथा ।

दण्डः चुद्रपग्रमां तु दिपणप्रश्वतिः क्रमात् ॥

किङ्गस्य केदने मृत्यौ मध्यमो मून्यमेवच ।

महापग्रनामेतेषु स्थानेषु दिगुणोदमः"—इति ।

चुद्रपग्रनामजाविप्रस्तीनां दुःखोत्पादने गोणितोत्पादने।
गाखाग्रब्देन ग्रङ्गादिकं सन्धते। त्रङ्गानि करचरणादीनि। तेषां
केदे वा यथाक्रमं दिपणप्रस्तिर्दण्डः। दिपणचतुष्यणघट्पणा-

ष्टपण द्रायादिष्ट्यः। तेषां चिङ्गक्रेदने सृत्युकरणे वा मध्यमसाहसी-दण्डः, सृत्युदानं च । सहापश्चनां गोगजवाजिप्रस्तीनासेतेषु स्थानेषु पूर्वीक्ताइण्डाद् दिगुणदण्डो वेदितस्य द्रत्यर्थः। काषांपण-श्चतदण्ड द्रत्यनुद्धतौ विष्णुर्पा। "पश्चनां पुंस्तोपघातकारौ तथा गजाशोद्रगोघातेषेऽकणवार्थः। सांसविक्षयी च थान्यपश्चाती च कार्षापणस्"—दति। कात्यायनोऽपि,—

"दिपणो दादशपणो बधे तु स्रगपचिणाम् । सर्पमार्जारनकुचयस्करबधे नृणाम्"—इति । सनुर्पि,—

"गोकुमारीदेवपर्यनुचाणं रुषभं तथा। वाद्यन् साद्दमं पूर्वे प्राप्तृयादुत्तमं वधे॥ मनुष्यमारणे चिप्तं चोरवित्कि न्विषं भवेत्। प्राणस्त्य महत्पूर्वं गोगजोष्ट्रद्यादिषु॥ जुद्रकाणां पर्यनाञ्च हिंसतो द्यातोदमः। पञ्चायत्तु भवेद्दः ग्रभेषु स्रगपचिषु॥ गर्दभाजाविकानाञ्च दण्डः स्थात् पञ्चमाषकः। माषकस्तु भवेद्दण्डः श्वसूक्तरनिपातने"—दति।

राज्ञो दण्डदानवत्स्वामिनः प्रतिरूपकं मूखंवा दधादित्या इ कात्यायनः,—

"प्रमापणे प्राणस्तां दद्यात्तत्रतिरूपकम्।
तस्यानुरूपं मूत्र्यं वा दद्यादित्यत्रवीत्मनः"—दिति।
स्थावरप्राणिपौडाकारिणां दण्डमा ह मनुः.—

"वनस्पतीनां मर्वेषामुपभोगो यथा यथा।
तथा तथा दमः कार्यो हिंमायामिति धारणा"—इति।
फलपुष्पोपभोगतारतम्यानुरोधेनोत्तममध्यमादयो दण्डाः कन्पनीयाः। तथाच दण्डा दत्यनुवृत्तो विष्णुः। "फलोपयोगद्रुमच्छेदी उत्तमसाहसम्। पुष्पोपयोगद्रुमच्छेदी मध्यमसाहसम्।
बन्नीगुल्मलताच्छेदी कार्षापण्यतम्। दणच्छेद्येकम्। सर्वे च तत्खामिनां तदुत्पत्तिम्"—इति। फलपुष्पोपभोगद्रुमच्छेदकाद्यः
किन्नद्रुमखामिनां तदुत्पत्तिं पुनः प्रतिरोपितद्रुमफलादिभोगकालपर्यन्तं दाया इति ग्रेषः। त्रच विभेषमाह याज्ञवल्काः,—

"प्ररोहिणाखिनां णाखास्कन्धर्यविदारणे। उपजीयद्रुमाणाञ्च विंगतेर्दिगुणोदमः॥ चैत्यस्मणानसीमास पुष्पस्याने सुराखये। जातद्रुमाणां दिगुणो दण्डो द्वेऽय विश्रुते॥ गुल्मगुच्छचुपलताप्रतानीषधिवीरुधाम्। पूर्वस्मतादर्धदण्डः स्थानेषूक्तेषु कर्त्तने"—इति।

प्ररोहिणाखिनां वटादीनां प्राखाच्छेदने स्कन्भच्छेदने च यथाक्रमं विंगतिपणाइण्डादारभ्य पूर्वस्मात्पूर्वस्मादुत्तर उत्तरी-दण्डोदिगुणः। विंगतिपणचलारिंगत्पणागीतिपणा दत्येवं रूपः। श्रप्ररोहिणाखिनामास्रादीनासुपजीव्यद्रुमाणां पूर्वेकिषु स्थानेषु चैत्यादिस्थानेषूत्पन्नानां वचाणां ग्राखादिच्छेदने, श्रश्वत्यपन्नाभा-दीनां ग्राखादिच्छेदनेऽपि पूर्विकाइण्डाद्विगुणः दण्डः। गुन्मा मास-त्यादयः। गुच्छाः कुरुण्डकादयः। चुपाः करवीरादयः। स्नता- द्राचाऽविसुकादयः। प्रतानाः काण्डप्ररोहरहिताः। श्रोषधः फल-पाकान्ताः ग्रासिप्रस्तयः। वीक्षोगुडुचीप्रस्तयः। एतेषु स्थानेषु विकर्त्तने पूर्वीकाहण्डादर्धदण्डो वेदितयः। कुण्डादिघाते\* रटहे कष्टकादिप्रचेपणे च दण्डमाइ याज्ञवहकाः—

"श्रभिघाते तथा भेदे केदे कुण्झावपातने।
पणान् दायः पश्चदश विंग्रति तद्वयं तथा॥
दुःखोत्पादि ग्टहे द्रव्यं चिपन् प्राणहरन्तथा।
षोड्गाद्यः पणं दायो दितीयो मध्यसाहसम्"—दति।

सुद्गरादिना बुद्यसाभिघाते, विदारणे, दैधीकरणे, यथाकमं पञ्चपणो दग्रपणो विंग्रतिपण्य दण्डः। श्रवपातने पुनस्तयो दण्डाः समुचिताः, बुद्यसम्पादनार्थं धनमपि देयम्। परग्रहे कण्डकादि-प्रचेपणे वोङ्ग्रपणो दण्डः। विवशुष्णकादिप्रचेपणे मध्यमसाहसो-दण्ड दत्यर्थः।

इति दण्डपारुखम्।

#### श्रय वाक्पारुष्यम्।

तस्य स्वणं नारदेनोक्तम्,—
"देशजातिकुसादीनामाक्रोशन्यक्षसंयुतम् ।
यद्यः प्रतिकूसार्थं वाक्पाह्यं तदुस्यते"—इति ।
कस्वदिया गौड़ा दति देशाक्षोशः। श्रतिसोसुपा ब्रह्मणा इति

<sup>\*</sup> कुषाभिघाते,—इति का॰।

जात्याकोगः। क्रूरिक्ता वैश्वामित्रा इति कुलाकोगः। त्राकोग्र-उत्तैर्भाषणं, न्यद्भमवद्यं, तदुभययुकं यदुद्वेगजननार्थं वाक्यं, तदाक्-पारुष्यमित्यर्थः। तस्र चैविध्यमात्र सएव,—

> "निषुराश्चीलतीत्रवात्तद्पि निविधं स्वतम्। षाचेपं निषुरं ज्ञेयमञ्जीलं न्यक्कसंयुतम्॥ पतनीयै रूपकोग्रीसीत्रमाद्धर्मनीषिणः"—इति।

कात्यायनोऽपि,-

"यस्त्रमसंज्ञितेरक्षेः परस्याचिपति कचित् ।

श्रम् सैर्वाऽय मूर्जैर्वा निष्ठुरा वाक् स्ताता बुधैः ॥

न्यग्धावकरणं वाचा कोधानु कुरूते यदा ।

हत्तेर्देशकुलानां वाऽयञ्जीला सा बुधैः स्त्रता ॥

महापातकयोक्षी च रागदेषकरी च या ।

जातिअंशकरी वाऽय तीवा सा प्रथिता तु वाक्"—इति ॥

प्रथममध्यमोत्तमभेदेन चैविध्यमाह हहस्यतिः,—

"देशयामकुलादीनां चेपः पापेन योजनम्। इष्टं विना तु प्रथमं वाक्पारुष्यं तदुच्यते॥ भगिनीमात्सम्बन्धसुपपातकशंसनम्। पारुष्यं मध्यमं प्रोक्तं वाचिकं शास्त्रवेदिभिः॥ श्रभच्यापेयकथनं महापातकदूषणम्। पारुष्यसुत्तमं प्रोक्तं तीवं भर्माभिघट्टनम्"—इति।

<sup>\*</sup> यत्तदीये, - इति शाः।

निष्ठ्राक्षोग्ने दण्डमाद याज्ञवस्कः,—

"भव्यासत्यान्यथासोनेन्यूनाङ्गेन्द्रियरोगिणाम्।
चेपद्धरोति चेद्दण्डाः पणानर्द्धन्योदग्ग"—इति।
सत्येनासत्येनान्यथास्तोनेण्(१) न्यूनाङ्गादीनां तर्जनीतर्जनं यः
करोति, श्रभावद्धधिकद्वादश्यपणं दण्डनीयः। एतस्यमवर्णगुणविषयम्। तथाच वृद्दस्यतिः,—

"समजातिगुणानान्तु वाक्पारुखे परस्परम् । विनयोऽभिह्निः ग्रास्ते पणानर्द्धचयोदण"-इति । यनु मनुवचनम्,-

"काणं वाऽष्यवा खड्ममन्यं वाऽपि तथाविधम्।
तथ्येनापि मुवन् दाष्यो दण्डः कार्षापणावरम्"—इति।
तदिप दुर्वत्तविषयम्। माचाद्याचेपकं प्रत्याद्य मनुः,—
"मातरं पितरं जायां श्वातरं श्वग्रुरं गुरुम्।
श्वाचारयञ्कतं दाष्यः पन्यानं वाऽददहुरोः"—इति।
एतज्ञापराधिषु माचादिषु जायायां वा निरपराधायां वेदिन्
तव्यम्। खस्वाद्याचेपे दण्डमाद्य व्यस्तिः,—

"चिपन् खसादिनं दद्यात् पञ्चाश्रत्यणिनं दमम्"—इति। प्रातिकोम्यानुकोम्याभ्यामान्नोशे दण्डमाच मनुः,— "श्रतं ब्राह्मणमानुष्य चिष्यो दण्डमर्चति।

<sup>(</sup>१) सत्येन यथा नेत्रश्र्नो नेत्रश्र्नास्तमसीति। खसत्येन यथाः नेत्रवन्तं प्रति नेत्रश्र्नास्तमसीति। खन्यथास्तोचे ग्रा यथा, अन्धं प्रति चर्तुः भ्रानितप्रयेनासीति।

वैश्वोऽध्यर्द्वग्रतं देयः ग्रह्रस्त वधमहोत ॥
पञ्चाग्रत् ब्राह्मणो दण्डाः चित्रयस्थाभिगंषने ।
वैश्वे स्थादर्द्वपञ्चाग्रत् ग्रह्रे दाद्याकोदमः ॥
वृष्टे दिगुणं तत्र ग्रास्त्रविद्विष्ट्राह्मतम् ॥
वृष्ट्यमाचारयञ्कूहो दाष्यः स्थात्रयमं दमम् ॥
चित्रयं मध्यमञ्चेव विप्रमुत्तमसाहमम्"—हित ।
वाङ्गादिकेदननिष्ठुराभिभाषणे याज्ञवल्क्यः,—
"बाङ्गयीवानेत्रसक्तिविनाग्रे वाचिके दमः ।
ग्रत्यस्तद्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥
श्राक्रस्तु वदन्तेवं दण्डनीयः पणान् द्र्या ।
तथा ग्रकः प्रतिभुवं दाष्यः चेमाय तस्य तु"-इति ।

वाहादीनां विनागे तव बाह्न हिनद्गीत्येवं वाचा प्रतिपादिते
प्रत्येकं गतपरिमितो दण्डः। पादनामादिषु तु वाचिके तद्धिकः
पञ्चाग्रत्यणाधिको दण्डः। श्रग्रकस्त्रेवं वदन् दग्र पणान् दण्डनीयः।
गक्तः पुनः चीणग्रकिं एवं वदन् ग्रतपणाद्यात्मकं दण्डं दला तस्य
सेमाय प्रतिभुवं दद्यादित्यर्थः। श्रश्नीसभाषणे दण्डमाइ मएव,—

"श्रभिगन्ताऽस्मि भगिनीं मातरं वा तवेति च। गतं प्रदापयेद्राजा पञ्चविंगतिकं दमम्"—इति। तीवाकोगे दण्डमाइ सण्व,—

"पतनीय कते चेपे दण्डो मध्यमसाहमः। उपपानकयुक्ते तु दायः प्रथमसाहसम्"—इति।

<sup>&#</sup>x27; दर्पानः जियाः स्रातः,--इति प्रा०।

#### मनुर्पि,—

"पापोपपापवकारो महापातकर्णसकाः। श्राद्यमध्योत्तमान्दण्डान् दृद्युखेते यथाक्रमम्(१)"—इति। वैविद्याद्यधिचेपे याज्ञवस्त्यः,—

"वैविद्यनृपदेवानां दण्ड उत्तमसाह्यः। मध्यमो जातिपूगानां प्रथमोग्रामदेशयोः"—इति।

जातयः ब्राह्मणादयः। पूगाः मङाः। शूट्रमधिकत्यादतुर्भ-नुनार्दौ,—

"एकजाति दिंजाति तु वाचा दारणया चिपन्। जिज्ञायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवी हि सः॥ मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः। नामजातियद्वचेषामिन्द्रोदेण कुर्वतः॥ निखेयोऽयोभयः श्रङ्क्चन्नास्थे दशाङ्गुनः"—दति। वृद्दस्यतिर्पि,—

"धर्मीपदेशं धर्मीण विप्राणामस्य सुर्वतः।
तप्तमासेञ्चयेत्तेलं वक्रे शोवे च पार्थिवः"—इति।

काचित् वाक्पार्थदण्डापवादमाह सएव,—
"सच्छूद्रखायमुदिष्टो विनयोऽनपराधिनः।

गुणहीनस्य पारुखे ब्राह्मणो नापराध्नुयात् '-द्रति ॥
दिति वाक्पारुखम् ।

<sup>(</sup>१) पापमुपपापात् न्यूनं विविध्तिम् । पापवता खाद्यसाइसं दर्णं द-द्यात्। जपपापवत्ता मध्यमसाइसं, महापापश्रंभक उत्तमसाइसिमत्वर्थः।

## श्रय स्तेयम्।

तस्वणमाच मनु:,—

"श्वासाइसं लन्दयवस्रसभद्धर्म यस्त्रतम् । निरन्तयं भवेत् स्तेयं स्ताऽपययते यदि"—इति ।

श्रक्षार्थः । द्रव्यरचकराजाध्यचादिषमचं बलावष्टकोन धत् पर-द्रव्यापहारादिकं क्रियते, तत्माह्मं; खेयं पुनरसमचं वञ्चित्यता यत्पपरद्रव्यपहणे, तदिति। यनु राजाध्यचादिकमाहत्य न मयेदम-पहतिमिति भयाचिक्रुते, तदिप खेयं भवति । श्रतण्व नारदः,—

"उपायैर्विविधेरेषां इलियलाऽपकर्षणम् ।

स्वत्रमत्त्रमत्तेभ्यो द्रव्याणामपदारतः॥

म्द्राण्डामनखद्वाऽस्थितन्तुचर्महणादि थत्।

ग्रमीधान्यं ज्ञतान्त्रञ्च चुद्रं द्रव्यसुदाद्यतम्॥

वासः कौभ्रेयवर्जन्तु गोवर्जं पभ्रवस्तथा।

हिरण्यवर्जं लोहञ्च मद्यनीहियवादिकम्॥

हिरच्यरवनौग्रेयस्तीपुंसगजवाजिनः।

देवबाह्मण्राज्ञां च विज्ञेयं द्रव्यसुत्तमम्"—इति।

नस्करज्ञानोपायमार याज्ञवस्काः,-

"वाइकैर्यद्वते चोरो लोब्रेणाय पदेन वा।

पूर्वकर्मापराधी च तथा चाग्रद्धवासकः ॥

श्रन्येऽपि ग्रद्भया याद्या जातिनामादिनिक्षवे।

चृतस्तीपानमकाञ्च ग्रष्कभिचमुखस्तराः॥

परद्रययाहिण्य प्रक्ता गूड्चारिणः।

निराया ययवन्तस्य विनष्टद्रयविकयाः"—इति ।

यादकै राजपुक्षेकीं प्रेणापद्दतभाजनादिना चौर्याचिक्रेन, नष्टद्रयदेशादारभ्य चोरपादानुसारेण वा चौरायहीतयाः । पूर्वकर्मापराधी प्राक् प्रख्यातचौर्यः । त्रशुद्धदासकः त्रप्रज्ञातस्थानदासी ।
जातिनिक्रवो नाहं शुद्र इति । नामनिक्रवो नाहं जित्य इति ।
भादिग्रद्दणात् स्वदेश्रयामकुलायुपलच्यते । नष्टद्रयविक्रयाः भिन्नभाजनजीर्णवस्त्राद्यनिर्ज्ञातस्थामिकविक्रयकारिणः । एवंविधिलिङ्गैः
पुरुषान् ग्रदीला चौराभवन्ति न वा इति सम्यक् परीचेत, न तु
नावता स्तेनं निश्चनुयात् । तदाह नारदः,—

"त्रन्यहस्तात्परिश्वष्टमकामादुत्यितं शुवि। चोरेणापि परिचिन्नं लोव्नं यत्नात्परीचयेत्॥ त्रमत्याः सत्यसङ्कात्राः मत्याञ्चासत्यमत्त्रिभाः। दृश्यन्ते विविधाभावाः तस्माद्युकं परीचणम्"—इति।

तस्करोऽपि दिविधः। तदाच च्हस्यतिः,-

"प्रकाशास्त्राप्रकाशास्त्र तस्करादिविधाः स्टताः ।
प्रज्ञामामर्थ्यमायाभिः प्रभिक्षास्ते सदस्वधा ॥
नेगमा वैद्यकितवाः सभ्योत्कोचकवस्रकाः ।
देवोत्पातविद्येभद्राः शिन्पज्ञाः प्रतिकृपकाः ॥
प्रकायाकारिणस्रेव मध्यस्याः कृटमाचिणः ।
प्रकाशतस्कराह्येते तथा कुदकजीविनः"--दित ।
प्रतिकृपकाः प्रतिकृपकारा द्रत्यर्थः । तथाच नारदः

''प्रकाणवञ्चवाः तत्र कृटसानतुलाऽऽप्यिताः ।

जल्कोचकाः सोपधिकाः कितवाः पण्ययोषितः॥
प्रतिक्ष्पकरास्वैव मङ्गलादेणवृत्त्यः।
द्रत्येवमादयोज्ञेयाः प्रकाणास्त्रक्ररा सुवि"—दति।
श्रप्रकाणतस्त्रराणां स्वक्ष्पमाच वृद्दस्पतिः,—
"सन्धिच्चिदः पाश्चसुखो दिचतुष्पदचारिणः।
जत्वेपकाः प्रस्वदरा श्रेयाः प्रस्क्षत्रत्वराः"—दति।
व्यासोऽपि,—

"साधनाङ्गान्तितारात्रौ विचरम्यविभाविताः।
त्रविज्ञातिनवासाञ्च ज्ञेयाः प्रच्छन्तस्कराः॥
उत्चेपकः सन्धिभेत्ता पान्यउद्गन्यिकादयः।
स्त्रीपुंषयोः पग्रस्तेयौ चौरा नवविधाः स्रताः"—इति।
उत्चेपको धनिनामनवधानमवधार्यं तज्जनसुस्कत्य ग्राह्मकः।
सन्धिभेत्ता ग्रह्मयोः सन्धौ स्थिता तत्रत्यभित्तिभेत्ता। यः कान्तारादौ पियकानां प्रख्यापहारकः परीधानादिग्रयितं धनं ग्रहीतुं
तद्गन्यं मोचयति, स उद्गन्थिकः। प्रकाणतस्कराणां नेगमादीनां
दण्डमाह बहस्यतिः,—

"संसर्गचिक्रक्षेय विज्ञाता राजपूर्षः। प्रदाष्णपद्यतं दण्डादमेः ग्रास्तप्रचोदितेः॥ प्रच्छाद्य दोषं व्यामिश्रं पुनः संस्तृत्य विक्रयो। पण्यं तद्विगुणं दाष्यो विणग्दण्डाय तत्समम्॥

प्रान्तसुषो,—इति ग्रञ्चान्तरे पाठः ।

श्रज्ञातोषधिमन्त्रसु यश्च व्याधेरतत्वित्। रोगिणोऽधं समादत्ते स दण्डायोरवद्भिषक्॥ क्रूटाचदेविनः जुट्रा राजभार्याहरास ये। गणका वञ्चकास्थैव दण्डास्ते कितवाः सरताः॥ श्रन्यायवादिनः सभ्यास्त्येवोत्कोचजीविनः। विश्वस्तवञ्चकाञ्चेव निर्वास्थाः सर्वएव ते ॥ ज्योतिर्ज्ञानं तथोत्पातमविदिला तु यो नृणाम्। भावयन्यर्थलोभेन विनेयास्ते प्रयत्नतः॥ दण्डाजिनादिभिर्युक्तमात्मानं दर्भयन्ति ये। हिंसनाः इदाना नृणां वधासी राजपूरवैः॥ श्रस्यमूखं तु संख्वाय नयन्ति वक्रम्खानाम्। स्तीबालकान् वञ्चयन्ति दण्ड्यासेऽर्थानुसारतः॥ इमरत्रप्रवालाद्यान् क्रचिमान् कुर्वते तु ये। केतुर्मूखं प्रदाणास्ते राज्ञा तिंद्रगुणं दमम्॥ मध्यसा वञ्चयत्येकं खेहलोभादिना यदा। साजिणशान्यथा ब्र्युः दायासे दिगुणं दमम्"-इति । श्रप्रकाशतस्कराणां मन्धिच्छिदादीनां दण्डमाह मएव,-"सन्धिच्छेदततो ज्ञाला श्लमाग्राइयेत् प्रभुः। तथा पान्यसुषी दचे गलम्बध्याऽवलम्बयेत्॥ मनुष्यहारिणो राज्ञा दम्धयासे कटाग्निना। गोद्दर्त्नांसिकां किन्द्यात् बध्वा वाडमासि मज्जयेत्॥ उत्चेपकसु सन्दंशीर्भेत्तवी राजपुरुषै:।

धान्यहर्ता दशगुणं दायः स्वाद्विगुणं दमस्"—इति ।

यन्थिभेदत्रस्य दण्डमाह मनुः,—

"श्रङ्गुली ग्रन्थिभेदस्य केदयेत् प्रथमे ग्रहे ।

दितीये हम्तवरणी तिरीये वधमहिति"—इति ।

श्रङ्गुली तर्जन्यङ्गुष्टी । श्रत्याव नारदः,—

"प्रथमे ग्रन्थिभेदानामङ्गुल्यङ्गुष्टयोर्वधः ।

दितीये वैव यच्छेषं तिरीये वधमहित"—इति ।

विन्दग्रहादीनां दण्डमाह याज्ञवन्त्यः,—

"विन्दग्रहान् तथा वाजिकुश्वराणां च हारिणः ।

प्रमद्य धातकांश्वेव श्रुलानरोपयेत्ररान्"—इति ।

श्रयमङ्गुलिकेदनादिपाणानिको दण्ड उत्तमधारसपाप्तियरैग्य-इयविषयः ।

"वधः सर्व्यखहरणं पुरास्त्रिवीमनाइने। तदङ्गच्छेद दत्युकः दण्ड उत्तमसाहने"—दति नारदस्मरणात्। चुद्रमध्यमोत्तमद्रचेषु प्रथममध्यमोत्तमसाहस-इपदण्डनियमो नारदेन दर्शितः,—

"साहतेषु यएवासे चिषु दण्डोमनीिषिभिः।
मण्य दण्डः सेयेऽपि द्रयेषु चिष्यनुक्रमात्"—इति।
जात्यादिभेदेन तारतस्यमाच मनुः,—

"त्रष्टगुणं तु श्रद्रस्य स्तेये भवति किन्विषम् । षोड्गेव तु वैश्वस्य दादिंगत् चचियस्य च॥ बाह्यणस्य चतुःषष्टिः पूर्णञ्चापि गतं भवेत् । दिगुणा वा चतुःषष्टिसद्दानगुणवेदिनः॥
धान्यं दश्रभ्यः सुन्धेभ्यो दरतोऽभ्यधिकं वधः।
ग्रेषेऽप्येकादश्रगुणं दाप्यस्य च तद्धनम्॥
सुवर्णरजतादीनामुक्तमानाञ्च वामसाम्।
रक्षानां चैव धर्वेषां प्रतादप्यधिकं वधः॥
पञ्चाश्रतस्वभ्यधिके दस्तस्व्येदनिम्यते।
ग्रेषेष्येकादश्रगुणं मूखाद्दण्डं प्रकस्पयेत्॥
पुरुषाणां सुन्धीनानां नारीणाञ्च विश्रेषतः।
रक्षानाञ्चेव मुख्यानां दृर्णे वधमर्दति"—दृति।

यसिमपरारे योदण्ड जक्तः, स श्रूद्रकर्तकेऽष्टगुणः, वैय्यकर्तके योज्यगुणः, जित्रयकर्तके दाचिश्रहुणः, ब्राह्मणकर्तके चतुःविष्ठगुणः यतगुणो वा त्रष्टाविश्रत्युत्तरयतगुणो वा। येषेषु खन्यमूच्येषु मूखादेकादयगुणं दण्डं कन्ययेत्। चुद्रद्रचानां माषात् न्यूनमूखानां मूखात् पञ्चगुणो दण्डः। तथाच नारदः,—

"काष्ठभाष्डवणादीनां स्नायानां तथेवच। वेणुवेणवभाष्डानां तथा खाव्यस्थिचर्मणाम्॥ प्राकानामाईमूलानां दरणे पलमूलयोः। गोरयेजुविकाराणां तथा लवणतेलयोः॥ पकान्नानां कतान्नानां मत्यानामाभिषस्य च। सर्वेषामेव मूलानां मृत्यात्पञ्चगुणो दमः"—इति। यत्पुनर्मनुनोक्तम्,—

"सूचकार्पामिकिखानां गोसयस गुड़स च।

द्धः चीरस्य तकस्य पानीयस्य त्लस्य च॥
वेणुवेणवभाण्डानां लवणानां तथेवच।
मृन्ययानाञ्च हरणे मृदोभस्मनएवच॥
श्रजानां पिचणाञ्चेव तेलस्य च घतस्य च।
मांसस्य मधुनश्चेव यचान्यत् पश्रमभवम्॥
श्रन्येषां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च।
पक्षान्नानाञ्च सर्वेषां तन्मून्याद्विगुणो दमः"—इति।
तदन्यप्रयोजनविषयम्। स्वन्यप्रयोजनद्रश्यापहारादीनां न दण्डदत्याह मनुः,—

"दिजोऽध्याः चीणवृत्तिः दाविचू दे च मूलके।

श्राद्दानः परचेत्रात्र देयं दातुमईहि॥

चणकत्रीहिगोधूमयवानां मुद्रमाषयोः।

श्रानिषद्धिर्यक्षीत्रया मुष्टिरेका पिष स्थितैः॥

तथैव मप्तमे भक्ते भक्तानि षडनस्रता।

श्रायस्तनविधानेन हर्तयं हीनकर्मणा"—इति।

महापराधेऽपि ब्राह्मणस्य न बधदण्ड दत्याह याज्ञवक्काः,—

"मचिक्नं ब्राह्मणं ऊला खराष्ट्रादिप्रवासयेत्।

महापराधिनमपि ब्राह्मणं नैव घातयेत्"—दिति।

श्रापि तु ललाटे चिक्नं कृता खदेशान्त्रिवासयेत्। तथाच मनुः,—

"गुक्तन्ते भगः कार्यः सुरापाने सुराध्यजः।

स्रोये च श्रपटं कार्यं ब्रह्मप्रस्थािशराः पुमान्"—दिति।

एतद्याद्वनादि प्रायश्चिक्तमकुर्वतां दण्योक्तरकालं. न तु प्राय-

श्चित्तं चिकिर्षताम् । तथाच मनुः,—

"प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः सर्वे वर्णा यथोदितम् । श्रञ्ज्या राज्ञा ललाटे त दायाश्चोत्तमसाहसम्"—इति । भकावकामादिदानेन चोरोपकारिणं प्रत्याह याज्ञवल्कः,— "भकावकामाग्गुदकमस्त्रोपकरणव्ययान् । स्रोरस्य ददतो इतुं ज्ञानतोदमसुत्तमम्"—इति । कात्यायनोऽपि.—

"चौराणाभक्षदा ये खुम्तथायुदकदायकाः। भेना तत्रेत भाण्डानां प्रतिग्रहणएवर। समदण्डाः स्तृता ह्येते ये च प्रच्छादयन्ति तान्"—इति। चौरोपेचिणं प्रत्याह नारदः,—

"ग्रकास ये उपेचने तेऽपि तहोषभागिनः। उक्तोगतां जनानान्तु च्लियमाणे धने तथा॥ श्रुता ये नाभिधावन्ति तेऽपि तहोषभागिनः"—इति। चौरादर्भने द्रयाप्रयुपायमाह याजवन्त्यः,—

"घातितेऽपहते दोषो ग्रामभर्त्रनिर्गते। विवीतभर्तुम्तु प्रिय चौरोद्धर्त्रभीतंत्र॥ स्वमीचि द्द्याद्वामम्तु पदं वा यत्र गच्छति। पञ्चग्रामो विहःकोग्रात् द्र्यग्राम्यच्या पुनः''—इति।

श्रयमर्थः । यदा ग्राममध्येऽपि वधो प्रवाहरणं वा जायते, तदा ग्रामपतेरेव चोरोपेचादोषम्तस्परिहारार्थ ग्रामपतिरेव चोरं ग्रहीला राज्ञे भमपंतित् । तद्शाक्षौ धनिने हतं द्यात् । यदि ख्रयामाचीरपदं निर्गतं न हुम्यते । दर्भने तु तत्यदं यच प्रविश्वति, तिद्विषयाधिपतिरेव चोरं धनं चार्पयेत् । तथाच नारदः,—

> "गोचरे यस सुस्थेत तेन चोरः प्रयक्षतः। याद्यो दायोऽयवा द्रस्यं पदं यदि न निर्गतम्॥ निर्गतं पुनरेतत्स्याच चेदन्यच याति तत्। सामन्तान्मार्गपानां स्व दिक्पानां स्वेव दापयेत्"—इति।

विवीते लपहारे विवीतस्वामिनएव दोषः। यदा लध्यन्येव तत् हतं भवति श्रविवीतने वा विवीतादन्यच चेचे, तदा चोरो- द्धर्तुर्मार्गपानस्य दिक्पानस्य चापराधः। यदा पुनर्यामादिहः- सीमान्तपर्यन्ते चेचे दोषोजायते, तदा तद्वामवासिनएव द्युर्यदि सीस्रो विद्योरपदं न निर्गतम्। निर्गते पुनर्यच तत्प्रविप्रति, सएव यामश्रोरापणादिकं कुर्यात्। यदा लनेकग्राममध्ये क्रोप्रमाचा- द्विःप्रदेशे दोषादिकं जायते चोरपदञ्च जनसंमद्द्विग्नं, तदा पञ्चपामी द्रग्रग्रामी वा द्यात्। विकन्यस्त प्रत्यासन्त्याद्यपेचया यवस्थितः। यदा दापयितुमग्रकोराजा, तदा खयं द्यात्। तथाच गौतमः। "चोर्ह्यतमवित्य यथास्थानं गमयेत् स्वकोग्रादा द्यात्"—इति। स्रोयमन्देहे निर्णयोपायमाह दृद्धमनुः,—

"यदि तस्मिन् दायमाने भवेन्मोषे तु संग्रयः।
सुषितः ग्रपयं दायो बन्धुभिर्वाऽपि साधयेत्\*"—दिति।
सोरवधप्रकारविभेषमाद्द नारदः,—

<sup>\*</sup> दापयेत्,—इति ग्रह्यान्तरे पाठः ।

"यांस्तव चोरान् ग्रहीयात्तान्तिताद्याभिवध्य च।
श्रवकृष्य च सर्वव हन्याचिववधेन तु"—इति।
इति स्तेयप्रकरणम्।

## श्रय साइसम्।

तत्त्वरूपं नारदेनोक्तम्,—

"माहमा क्रियते कर्म यत्किश्चिद्धलद्पितैः।
तत्माहममिति प्रोकं महोबलमिहोच्यते"—इति ॥
ननु माहमं चौर्यवाग्दण्डपाह्यस्त्रीसंग्रहणेभ्यो न व्यतिरिच्यते.
तेषां तदवान्तरविशेषलात्। तथाच व्रहस्यतिः,—

"मनुष्यमारणञ्जीर्थं परदाराभिमर्थनम् । पारुष्यमुभयञ्चेव साहसं तु चतुर्विधम्"—दति ।

तत्क्यं पृथगस्य व्यवहारपदता । सत्यम् । तथापि बलदर्पावस्य भोपाधितस्तेभ्यो भिद्यते इति दण्डातिरेकार्थं पृथगभिधानम् । मनुष्यमारणकृपस्य साहसस्य तेभ्योऽतिरेकात्त्तद्धं वा पृथगभिधानम् । तस्य च वैविध्यमाद् नारदः,—

"तत्पुनिस्तिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा।
उत्तमञ्चिति प्रास्तेषु तस्तोतं सचणं पृथक्॥
फलमूलोदकादीनां चेचोपकरणस्य च।
भङ्गाचेपावमर्दाद्यैः प्रथमं साहसं स्वतम्॥
वासोपश्वपानानां ग्रहोपकरणस्य च।

एतेनैव प्रकारेण मध्यमं माहमं स्थतम् ॥

व्यापादो विषयस्त्राद्यैः परदाराभिमर्थनम् ।

प्राणापरोधि वज्ञान्यदुक्तमुक्तमसाहस्यम्"--दृति ।

विविधेऽपि साहमे दण्डमाह सएव,—

"तस्य दण्डः कियापेचः प्रथमस्य गतावरः ।

मध्यमस्य तु गास्त्रज्ञेदृष्टः पञ्चगतावरः ॥

उक्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर दस्यते ।

वधः सर्वस्वहरणं पुरान्त्रिर्वामनाङ्गने ॥

तदङ्गकेद दत्युक्तो दण्ड उक्तममाहसे"—हित ।

परद्रव्यापहरण्डपे साहसे दण्डमाह याज्ञवस्क्यः,—

"तन्त्रन्याद्विगुणं दण्डं निक्कवे तु चतुर्गुणम् ।

यः साहमं कार्यित स दायो दिगुणं दसम् ॥

यश्चेत्रमुक्काऽहं दाता कारयेत् स चतुर्गुणम्"-इति । साहमविग्रेषेषु दण्डमाह याज्ञवस्त्यः,-

"त्रर्थाकोग्रातिकमछत् आहभायांऽपदारकः।
मन्दिष्टस्थाप्रदाता च समुद्रग्टदभेदछत्॥
सामनाकुलिकादीनां गणद्रव्यस्य हारकः\*।
पञ्चाग्रत्यणकोदण्ड एषामिति विनिञ्चयः॥
सन्द्रविधवागामी निष्ठप्टेनाभिधायकः।
प्रकारणे च विकोश चण्डासञ्चोत्तमान् स्पृत्रम्॥

व्यपकारस्य कारकः,—इति याज्ञवन्त्रधं हितायां पाठः।

शुद्रः प्रविज्ञतानाञ्चं दैवे पिश्चे च भोजकः। श्रयुक्तं ग्रपथं कुर्वस्रयोग्योयोग्यकर्मकत्॥ वषनुद्रपश्नाञ्च पुंस्तस्य प्रतिघातकत्। साधारणसापसापी दासीगर्भविनाप्रकृत् ॥ पितपुत्रसस्धाहदमताचार्यस्विजाम्। एषामपिततान्योन्यत्यागी च ग्रतदण्डभाक्॥ ग्रस्तावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः। उत्तमो वाऽधमो वाऽपि पुरुषस्तीप्रमापणे॥ विप्रदुष्टां स्त्रियञ्चेव पुरुषद्गीमगर्भिणीम् । चेतुभेदकरीञ्चाषु प्रिलां बध्वा प्रवेषयेत्॥ विषाग्निद्मतिगुरुनिजापत्यप्रमापषीम् । विकर्णकरनासोष्टीं इत्वा गोभिः प्रमापयेत्॥ चेत्रवेश्ववनग्रामनिवेशनविदाहकाः\*। राजपत्थिभिगामी च दग्धवासु कटाग्निना"-इति। श्रविज्ञातकर्रवाद्धिके बाद्धिकञ्चानोपायमाद इद्दस्यति:-

"हतः अंदृष्यते यच घातकस्त न दृष्यते। पूर्ववेरात्रमानेन श्वातयः च मचीसुत्रा॥ प्रतिवेष्यात्तवेष्यौ च तस्य मिचारियात्थवाः। प्रष्ट्रया राजपुरुषेः सामादिभिरूपक्रमेः॥ विश्वेयोऽसाधुसंसर्गासिक्ष हे। ढेन मानवैः।

<sup>•</sup> विशेतखबदास्याः,—इति यास्यवक्यसंहितायां पाठः।

एषोदिता घातकानां तस्कराणाञ्च भावना''—इति । याज्ञवल्क्योऽपि,—

"त्रविज्ञातहतस्यापि कलहं सुतवान्धवाः।
प्रष्ट्या योषितञ्चास्य परपुंसि रताः पृथक्॥
स्त्रीद्रयद्यत्तिकामो वा केन वाऽयं गतः सह।
मृत्युदेशसमासन्नं पृच्छेदाऽपि जनं श्रनैः"—इति।
धक्रज्ञानोपायासभावे तु कात्यायनः,—

"विना चिक्नेसु यत्कार्यं साइमः सम्प्रवर्त्तते। ग्रपयेः स विग्रोधः स्थात्सर्वनाधेष्वयं विधिः"—इति। साइसिकनधे विग्रेषमाइ व्यासः,—

"ज्ञाला तु घातकं सम्यक् समहायं सवान्धत्रम्। हन्याचित्रवधोपायैरुदेजनकरैनृपः"—दति। बहस्यतिर्पि,—

"प्रकामनधका ये तु तथाचोपांग्रु घातकाः। ज्ञाला मम्यम्धनं हृला हृन्तया विविधेर्वधैः"—इति।

एतत्ब्रह्मप्रचिव्यदिविषयम् । तदाह बौधायनः । "चिच्या-दौनां ब्राह्मणबधे बधः सर्वस्वहरणञ्च । तेषासेव तुल्यापक्षष्टबधे यथा बलमनुरूपं दण्डं प्रकल्पयेत्"—इति । बह्ननासेकघातार्थे प्रवृत्तानां दोषानुरूपदण्डाभिधानार्थमाह कात्यायनः,—

"एकञ्चेद्वहवो हन्युः संरथाः पुरुषं नराः।

सर्मघातौ तु यस्तेषां म घातक दति स्रातः"-दित ।

यो सर्मघातकः सएव बधानुक्यदण्डभाग्मवतीत्वर्थः।

तथा,

"श्राश्रयः प्रस्तदाता च भक्तदाता विकर्मणाम्।

युद्धोपदेशकश्चैव तदिनाश्रप्रवर्त्तकः ॥

उपेचाकारकश्चैव दोषवकाऽनुमोदकः।

श्रनिषेद्धा चमो यः स्थात् भर्वे तत्कार्यकारिणः॥

ययाग्रक्षनुरूपन् दण्डं तेषां प्रकल्पयेत्"-दति।

श्रनुरूपं दोषानुरूपम्। मर्महन्तुरीषभागितं दयोर्दर्शयति सएव,—

"श्रारभकत्महायश्च दोषभाजौ तदर्द्धतः"—दति।

एवं मार्गानुदेशकानां कालान्तरेऽपि दोषलाघवम्ह्यम्। साह-

ससदृशापराधेऽपि दण्डमाह याज्ञवस्त्र्यः,—

"वमानस्तीन् पणान् दण्डो नेजकस्त परांग्रकम् । विकयावक्रयाधानयाचितेषु पणान् दण"—इति । एतावत्कालमुपभोगार्थं वस्तं दास्थामि तं मह्यमेतावद्भनं देहीति समयं कता वस्तप्रदानं नेजकस्य नियमातिकमे दण्डप्राष्ट्रार्थम् । नियममार मनुः,—

"ग्राल्मले फलके स्नन्ति निज्यादामां मि नेजकः।
न च वामां मि वामो भि निर्देशेच च वामयेत्"—इति।
प्रमादाचा ग्रने. नारदः,—

"माध्याष्टभागोदीयेत मकद्भीतस्य वाममः। दितीयां प्रस्तितीयां प्रश्चतुर्धां गोऽर्द्धण्यस् ॥ श्रद्धं चयास्त्रपर्मः पादां गापचयः कमात्। यावन् जीलमदीर्धं नावत्यास्त्रियतस्यः — दिति। श्रष्टपणकीतस्य तेन महाद्वीतस्य वस्तस्य नामने एकपणेन न्यूनं मृत्यं देयम्। दिधौतस्य पणदयेन, त्रिधौतस्य चिपणेन, चतुर्धी-तस्य पणचतुष्टयम्। ततः परं प्रति निर्णेजनमविष्ठष्टं मृत्यं पादपा-दापचयेन यावज्ञीणं देयम्। जीणंस्य नामने विच्छातो मृत्यदान-कन्पनित्यर्थः। पितापुचितरोधे साच्यादीनां दण्डमाह सएव,—

"पितापुत्तविरोधे तु ग्राचिलां विपलो इमः। श्रन्तरेल तयोर्यः स्थानस्थायष्टगुलो दमः"—इति।

पितापुल्लयोः कल्हे यः माच्यमङ्गीकरोति न पुनः कल्हं वार-यति, म पणवय दण्डाः। यस तपोः सपणे विवादे पणदाने प्रति-भूभवित कल्हं वा वर्ड्डयति, म तु चिपणाद्ष्यगुणं चतुविभित्तपणं दण्डनीय दत्यर्थः। प्रन्यस्थिप तत्मदृभापराधेषु दण्डमाह सएव,--

"तुलागायनभानानां कृटलकाणकख च।

एभिन्तु व्यवहत्तां यः मदाष्योदमयुत्तमम् ॥

श्रकृटं कृटकं त्रूते कृटं यञ्चाष्यकृटकम् ।

म नाणकपरीची तु दाष्य उत्तममाहमम् ॥

भिष्यहिम्या चरन् दाष्यिक्यं प्रथमं दमम् ॥

मानुषे मध्यमं राजमानुषेषूत्तमं दमम् ॥

श्रवधं यय वधाति वधं यय प्रमुद्धति ।

श्रपाप्रयवद्यारञ्च म दाष्योदसमुत्तमम् ॥

शानेन तुल्या वाऽपि योऽभम्यमकं हरेन् ।

दण्डं म दाष्योदिगतं यद्भी रानी च कल्यितम् ॥

भेषज्ञस्त्रहन्तवणगन्धधान्यगृहादिषु ।

पण्येष् प्रचिपन् शीनं पणान् दण्डासु घोड्म ॥ मृचर्षमणिसूनायःकाष्ठवन्कनवासमाम् । श्रजातौ जातिकरणे विक्रेयाष्ट्रगणो दमः॥ समुद्रपरिवर्तञ्च सारभाण्डञ्च क्रचिमम्। श्राधानं विक्रयञ्चापि नयतो दण्डकस्पना ।। शीने पणे तु पञ्चात्रात् पणे तु त्रातसुचाते । दिपणे दिशतो दखो मूखवद्धौ तु वृद्धिमान्॥ सभूय सुर्वतामधं सवाधं कार्दाशक्तिमान्। श्रर्घेस्य ष्ट्रामं दृद्धिं वा जानतां दम उत्तमः॥ सभूय विश्वजां पष्यमनर्घेणोपस्न्धताम्। विकीलताञ्च विहितो दण्ड उत्तमशहभः॥ राजनि खायते योऽर्घः प्रत्यत्तं तेन विक्रयः। कयो वा निस्ववस्तसाद् विषजां सामकृत् स्रतः ॥ खदेशपण्ये तु भतं विणिग् रुष्टीत पञ्चकम्। द्रमकं परदेश्ये तु थः एवः क्रयविकथी ॥ पण्यसोपरि संस्थाय व्ययं पण्यससुद्भवस् । भवीऽनुपरक्षकार्यः क्रेतुर्विक्रेतुरेवच"-इति ।

तुसा तोसनदण्डः। अस्यादि परिमाणम्। नाणकं सुद्रा-विक्रितं द्रमनिष्कादि। एतेषां कूटसद्देशप्रसिद्धपरिमाणाद्व्यथाः ; न्यूनममधिश्चं था, द्रभादिर्यापदारिकसुद्धितवं या, ताबादिगर्भलं वा, करोतिः थस् चपुशीमादिक्पैसैर्यवदरति, ताबुभौ प्रत्येक-

<sup>•</sup> **भाषाते,—इ**ति द्वा• ।

सुत्तमसाइसं दण्डनीयो । यः पुनर्नाणकपरीचकः सम्यगेव कूटिमिति बूते, श्रमस्यग् वा सम्यगिति, सोऽयुत्तमसाइमं दण्डनीयः। यः पुनर्वेदाः त्रायुर्वेदामभिज्ञएव जीवनार्थं चिकित्साज्ञोऽद्दमिति तिर्थ-इन्यराजपुरुषेषु चिकित्सां करोति, स ययाक्रमं प्रथममध्यमी-त्तमसाइसं दण्डनीयः। योऽपि विणगृत्री हिकार्पासादेः पण्यस्याष्ट-मांशं कूटमानेन कूटतुलया वाऽपहरति, श्रमौ पणानां दिशातं दण्डनीयः। त्रपक्तियमाणद्रयस्य पुनर्रद्वौ द्वानौ च दण्डस्यापि वृद्धिहानी करपनीये। भेषजमीषधद्रयं, खेहोहतादि, गन्धद्रय-सुभौरादि। एतेष्वसारह्वं विक्रवार्थं मिश्रयतः षोड्भपणं दण्डः। न विद्यते बद्धमृत्था जातिर्यस्मिन् मृज्यमादिके, तदजाति। तिस्मिन् जातिकरणे विक्रयार्थं गन्धवर्णरमान्तरसञ्चारणेन बद्धमृख्यजातीय-मादृष्यमणाद्ने, विक्रेयसापादितमादृष्यस्य म्हन्नमादिः पण्यसाष्ट-गुणोदण्डः। ममुद्रकस्य करण्डकादेः परिवर्त्तनं व्यत्यासः। योऽन्य-देव सुक्तानां पूर्णं करण्डकं दर्भयिला अन्यदेव स्कटिकानां पूर्णं इल्लाघवात् समर्पयित, यस सारभाष्डं कल्द्वरिकादिकं क्रचिमं कता विकयमाधि वा नयति, तस्त्रैवं दण्डकन्पना। क्रचिमकस्द्ररि-कार्दर्भू खाश्रते पणे न्यूने, न्यूनपणम् खे इति याधत्। तस्मिन् कविमे विक्रीते पञ्चाश्रत्यणोदण्डः । पणमृन्ये तु श्रतं, दिपणमृन्ये तु दिश्रती-दण्डः। एवं म्लारद्धौ दण्डरद्धि रुनेया। राजनिक्पितार्घस्य ष्ट्रासं दुद्धिं वाऽपि जाननो विल्जः कार्कान्पिनां—कारूणां रजकादीनां गिन्धिनां चित्रकारादीमां पीड़ाकरं त्रर्घान्नरं लाभलोभात् कुर्वनः पणमञ्चं दण्डनीयाः। ये पुनर्देशान्तरादागतं पण्यं श्रीनमृष्येन

प्रार्थयमाना उपर्न्थन्त महार्घेण वा विक्रीणीते, तेषामुक्तमधाइमो

रण्डः। राजिन मिलिहितेऽपि मिति, यस्तेनाघीनिरूपते, तेनार्घेन
क्रयो वा विक्रयो वा कार्यः। निस्तवः निर्गतस्तवः श्रवग्रेषः।

तस्माद्राजिनिरूपितादर्घात् योनिस्तवः, मएव विण्जां सामकारी,

न पुनः स्वस्कन्दपरिकस्पितादर्घात्। श्रर्घकरणे विग्रेषमाइ मनुः,—

"पञ्चराचे सप्तराचे पचे मासे तथा गते। कुर्वीत चैषां प्रत्यचमर्घसंखापनं नृपः"—इति।

खदेशपणे शतपणमूखे पञ्चनं नाभार्थं रहीयात्, परदेशे तु दगपणं नामं रहीयात्ः यस पण्यसणदिवसएव विकयः। यः पुनः कानान्तरे विकीणीते, तस्य कानोत्कर्षवशासाभोत्कर्षः कस्यः। देशान्तरादागते पण्ये देशान्तरगमनप्रत्यागमनभाण्डयसणग्रस्कादि-स्थानेषु प्रयुक्तमर्थं परिगणय्य एण्यमृत्येन सह मेन्नियाता, यथा शतपणमृत्ये पण्ये दशपणोनाभः सम्पद्यते, तथा क्रीहिविकोचोरनु-यहकार्यर्थीराज्ञा स्थापनीयः।

इति साइसप्रकर्णम्।

## श्रथ स्वीसङ्गहणम्।

तस्य नैविध्यमाह रहस्यतिः,—

"पापमूलं सङ्ग्रहणं निप्रकारं निबोधतः ।

बलोपाधिकते दे त हतीयमन्रागजम् ॥

<sup>\*</sup> पश्चराचे पश्चराचे पत्ते पत्ते ,-इति मुद्रितमनुसंहितायां पाठः।

श्विष्क्या वपक्रतं मत्तोन्मत्तकतं तथा।

प्रविषे यत्तु रहिष बलात्कारकतं तु तत्॥

क्याना ग्रहमानीय दला वा सदकारणम्।

संयोगः कियते यत्तु तदुपाधिक्वतं विदुः॥

श्वन्योन्यमनुरागेण दूतसम्प्रेषणेन वा।

कतं क्पार्थकोभेन ज्ञेयं तदनुरागजम्"—इति।

पुनरिष चैविध्यमाह सएव,—

"तत्पुनस्तिविधं प्रकं प्रथमं मध्यमोत्तमम्।
श्वपाङ्गप्रेचणं हास्यं दूतमक्षेषणं तथा॥
स्पर्मेश्व भूषणं स्तीणां प्रथमं मङ्गद्धः स्टतः।
प्रेषणं गन्धमात्त्वानां धूपभूषणवाससाम्॥
सम्भाषणं रष्टिस च मध्यमं ठङ्गद्धं विदुः।
एकष्रस्थाऽऽसनं क्रीड़ा चुम्बना जिङ्गनं तथा॥
धतसङ्गद्धणं प्रोक्तसृत्तमं प्रास्तवेदिभिः"—दिति।

"पुत्राम् सङ्घन्ते याद्यः नेप्रानेषि परस्तिया।
सची दा कामजैसिकैः प्रतिपत्तिर्दयोखयोः॥
शौबीसनप्रादरणस्वियनेप्रावसर्धणम्।
श्रदेशकासस्थाधा सङ्कस्थानमेवच"--दति।

धोधित्यङ्गचण्ज्ञानोपायमाच याज्ञवल्यः,—

खीषुंगयोर्भिषुनीभावः सङ्ग्रहणम्। तत्र प्रष्टत्तः, परभार्य्या सह केजाकेणिकी इनेन ; सद्य श्रभिनवैः कामजैः कररुद्दश्रनादिकतमण-किक्नैः, दयोः सम्मित्तपत्था वा, दाह्यः। योऽपि परदारपरिधान- यन्त्रिप्रदेश-कुषप्रावर्ण-जधन-शिरोत्द्रादिसर्थनं साभिलाव दव करोति; निर्जनदेशे जनाकीर्णेऽयन्धकाराकुले, श्रकाले संलाप-द्वरोति, परभार्थया सहैकच मञ्जकादौ तिष्ठति, सोऽपि याह्यः। सनुरपि,—

"स्तियं स्पृत्रोददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तथा।
परस्परसात्रमते ववं अङ्गहणं स्प्रतम्॥
दर्भादा यदि वा मोहात् साधवादा स्वयं वदेत्।
पूर्वं मथेयं भुक्तेति तच भङ्गहणं स्प्रतम्"—इति।

तय दण्डमाइ याज्ञवस्काः,—

"खजातावुत्तमो दण्डः श्वानुकोम्येषु मध्यमः। प्रातिकोम्ये वधः पुंषो नार्याः कर्णादिकर्त्तनम्"—इति।

चतुर्णामि वर्णानां बलात्कारेण सजातीयगुप्तपरभार्थागमने सामीतिपणसस्सं दण्डः। यदा तानुलोम्येन सीनवर्णगुप्तपरभार्था-गमनं, तदा मध्यमसास्सोदण्डः। यदा पुनः सवर्णामगुप्तामानुलो-म्येन गुप्तां वा बजति, तदा मनुना विभेष स्कः,—

> ''सद्दं ब्राह्मणोदण्डो गुप्तां विप्रां बलाद्भजन्। प्रतानि पञ्च दण्डाः खादिष्क्रन्या सद्द सङ्गतः॥ सद्दं ब्राह्मणो दण्डं दायो गुप्ते तु ते व्रजन्। सद्दार्थां चिषयिष्णोः सद्दलनु भवेद्मः"—इति॥

एतहरुषिभार्थादिव्यतिरिक्तविषयम् । तच दण्डान्तरविधा-मात् । तदाच मारदः,—

"माता माहव्यमा श्रमूर्भातुमानी पिहव्यमा।

पित्रव्यमखिशियस्ती भगिनी तत्सखी खुषा।
दुहिताऽऽचार्य्यभार्या च मगोत्रा श्ररणागता॥
राज्ञी प्रविज्ञता धात्री माध्वी वर्णात्तमा च या।
श्रामाम्यतमां गच्छन् गुरुतन्यग उच्यते॥
शिश्रस्थोत्कर्त्तनं तत्र नान्योदण्डो विधीयते"—इति।
प्रतिनोम्येन उत्तरप्रस्तीगमने चित्रवादेवधः। एतहुप्राविषयम्। श्रन्यत्र धनदण्डः। तथाच मनुः,—

"उभाविप हि तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह।
विभुती श्रद्भवद्दण्ड्यी दम्धच्यी वा कटाग्निना॥
ब्राह्मणीं यद्यगुप्तान्तु सेवेतान्यः पुमान् यदि।
वैश्वं पञ्चणतं कुर्य्यात् चित्रयन्तु सहस्त्रिणम्"—इति।
श्रद्भश्यागुप्तोत्वष्टस्तीगमने लिङ्गच्चेदनसर्वस्वहरणे, गुप्तगमने तु
स्वध्मवस्त्रापहारी। तथाच सएव,—

"शहोगुप्तमगुप्तं वा दैजातं वर्णमावसन्। त्रगुप्तिकाङ्गमर्वस्त्री गुप्तौ सर्वेण हीयते"—इति। त्राचैव विषये बहस्पतिरपि,—

"महमा कामयेद्यमु धनं तस्याखिनं हरेत्। उत्कत्य चिङ्गत्वषणौ भामयेद्गर्दभेन तु"—दति। श्रद्रस्थेत्यनुदनौ गौतमः। "त्रार्यस्वियाऽभिगमने चिङ्गोद्धारः

भवंखहरणम्"-इति । नार्थाः पुनर्शे नवर्णगमने नामादिकर्त्तनम् ।

प्रिश्रम्योत्वर्त्तनात्,--इति ग्रत्थान्तर एतः ।

श्रयं बधाद्युपदेशो राश्चः, तस्त्रेव पासनाधिकारात्. म दिजातिमा-प्रस्थ । "ब्राह्मणः परीचार्यमपि ग्रस्तं नाददीत"—इति ग्रस्तपदणस्य निषेधात् । यदा तु राश्चोनिवेदनेन कास्नातिपातग्रद्धाः, तदा दिजातिमाचस्यापि बधाधिकरोऽस्थेव,

"प्रस्तं दिजातिभिर्याद्धं धर्मा यत्रोपर्धते।

नाततायिषधे दोषो हन्तुर्भवति कञ्चन ॥

प्रकार्ण वाऽप्रकार्ण वा मन्युस्तं मन्युष्टच्छति"—इति

प्रस्तग्रहणाभ्यनुज्ञानात्। चित्रयवैष्ययोरन्योन्यस्यभिगमने यथा
कमं सहस्रपञ्चप्रतपणात्मकौ दण्डौ। तदाह मनुः,—

"वैश्वस्वेत् चिचां गुप्तां वैश्वां वा चिचयो वजेत्। यो बाह्मण्यामगुप्तायां तावुभौ दण्डमईतः"—इति। याधारणस्तीगमने दण्डमाइ याज्ञवस्त्वः,—

"श्रवस्द्वासु दासीषु भुजिष्यासु तथैवच।

गम्याखिप पुमान् दाणः पञ्चाश्रत्यणकं दमम्"—इति । जन्नस्वणा वर्णस्तियो दास्यः । ताएव खामिना श्रुश्रूषाद्यानिब्युदासार्थं ग्रद्यव स्थातव्यमित्येवं पुरुषान्तरभोगतो निरुद्धाश्रवरद्धाः । नियतपुरुषपरिग्रद्याभुजिय्याः । यदा दास्योऽवरुद्धाभुजिय्या वा भवेयुः, तासु तासु । चश्रव्दात् वेश्याखैरिणीनामिप
साधारणस्त्रीणां भुजिय्यानां ग्रद्यम् । तासु च सर्वपुरुषसाधारणतया
गम्याखिप गच्छन् पञ्चाश्रत्यणं दण्डनीयः । परग्रदीतलेन तासां
परदारतुष्यलात् । एतदेवाभिष्रत्य नारदोऽपि,—

"स्वेरिण्यत्राह्मणी वेग्या दासी निष्कासिनी च या।

गम्याः खुरानुकोम्येन स्तियो न प्रतिक्षोमतः ॥
श्रास्तेव तु शुजिष्यासु दोषः खात्परदारवत् ।
गम्यास्तिष हि नोपेयाद्यतसाः सपरिपद्याः"—इति ।
निम्कासिनी अस्मनवरुद्धा दासी । श्रनवरुद्धदाखाद्यभिगमने
याञ्चवक्तः,—

"प्रमस्य दास्यभिगो दण्डोद्यपणः स्थतः। वह्ननां यद्यकामाऽमी चतुर्विंग्रतिकः प्रयक्"—इति।

पुरुष्णभोगजीविकासु दार्म खिरिष्णादिषु च गुरुक्तदान-मन्तरेष बसात्कारेणाभिगच्छतो र गपणोदण्डः । अनिच्छनी-मेकां गच्छतां बह्दनां प्रत्येकं चतुर्विभित्यणात्मकोदण्डः । कन्या-इर्णे दण्डमास् याज्ञवस्काः,—

> "श्रलङ्कृतां दरन् कन्यासुत्तमं लन्ययाऽध्यम् । दण्डं द्यास्वर्णासु प्रातिष्णोग्ये वधः स्वतः । सकामाखनुष्णोमासु न दोषष्ट्वन्यया दमः"--दित ।

त्रसङ्घतां विवाहाशिसुखीं कत्यां श्रपहरन् उत्तमसाहमं दण्ड-नीयः। तदनशिसुखीं सवर्णां श्रपहरन् प्रथमसाहसं दण्डनीयः। उत्तमवर्णजां कत्यामपहरतः चित्रयादेर्वधएव। श्रानुस्रोग्येम सका-मापहारे तु दण्डो न भवति। श्रकामामबहरन् प्रथमसाहसं दण्ड-नीयः। कत्यादूषणे तु दण्डमाह सप्व,—

> "दूषणे तु करक्केद उत्तमायां वधः स्तृतः। ग्रातं स्त्रीदूषणे दद्याहेतुभिष्याऽभिग्नंगने॥ पग्न् गष्कन् ग्रातं दायो हीनस्तां स्त्रीं च मध्यमम्"—इति।

यदा कत्यां बलात्कारेण नखन्नतादिना दूषयित, तदा तस्य करच्छेदः। यदा पुनस्ताभेव ऋङ्गुलीप्रचेषेण योनिचतं कुर्वन् दूषः यित, तदा विशेषमाच मनुः,—

"श्रभिषद्य तु यः कन्यां कुर्याद्पेण मानवः।
तस्याग्रु कर्त्यं श्रङ्गुन्यो दण्डञ्चाईित षट्शतम्॥
सकामां दूषयंख्न्यो नाङ्गुनीच्छेदमईित।
दिश्रतं तु दमं दायः प्रसङ्गविनिष्टन्तये॥
कन्येव कन्यां या कुर्यान्तस्याः स्याद्विश्रतोदमः।
ग्रुन्कं च दिगुणं दद्यात् श्रिष्ताश्चेवाप्नुयाद्या।
या तु कन्यां प्रकुर्यात् स्त्री मा सद्यो मोण्ड्यमईित॥
श्रङ्गन्योरेव च छेदं खरेणोद्दहनं तथा"—दित।

यदा पुनक्छ एजातीयां कन्यां मानुरागामकामां गच्छति, तदा तस्य चित्रयादे वधः । यदा भवणां सकामां श्रमिगच्छति, तदा गोमिथुनं ग्रुल्कं तिष्यि देशात् । श्रनिच्छति पितरि दण्डक्षेण राज्ञे दद्यात् । सवणां मकामां तु गच्छतो वधएव । तदाह मनुः,—

> "उत्तमां सेवमानम् जघन्यो वधमईति। ग्रान्कं दद्याखेवमानः ममामिन्केत्यिता यदि। योऽकामां दूषयेत्वन्यां स मद्यो वधमईति। मकामां दूषयंमुख्यो न दधं प्राप्नुयान्नरः"—इति।

चलडान्धादिगमने दण्डमाह मएवं,-

<sup>ं</sup> सानुगागामकासां वा,—इति पाठौ भवितुं युक्तः। । सर्व्येखादपापस्तकिष्यित्यमेव पाठः। प्रग्तु अन्याकिमसने, - इत्यः स्विचनद्यं याज्यवस्थान्त्राणां पत्यते

"श्रन्याऽभिगमने लड्क्यः कुवन्धेन प्रवासयेत्। श्र्द्रस्तयाऽङ्यापव स्थादन्यस्थार्थ्यागमे वधः॥ श्रयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाऽपि मेहतः\*। चतुर्विंग्रतिको दण्डः तथा प्रविज्ञतासु च"—इति।

श्रन्यां चण्डालीम्। तां गच्छनां चैवणिकं प्रायश्चित्तानिभमुखं,
"सहस्रं वन्यजस्तियम्"—इति मनुवचनानुसारेण सहस्रं दण्डयिवा कुत्तितवन्थेन भगाकारेणाङ्कयिवा पुरान्तिर्वासयेत्। श्रूद्रः
पुनः चण्डालीं गच्छनङ्काएव। श्रन्य इति पाठे चण्डालएव भवति।
चण्डालस्य द्वल्लष्टजातिस्तियाभिगमने बधएव। योषां सुखादावभिगच्छतः पुरुषं वा सुखे मेहतः प्रविजतां गच्छतः चतुर्विंग्रतिपणोदण्डः। वञ्चनया स्तीसङ्का हे दण्डमाह व्हस्यितः ।

"विवाहादिविधिः स्त्रीणां यत्र पुंसां च कीर्त्यते। स्त्रीपुंसयोगमंज्ञनादिवादपदसुच्यते"—द्रति। स्त्रीरचणमाह मनुः,—

"श्रखतन्त्राः ख्रियः कार्याः पुरुषेः स्वैर्दिवानिम्रम् । विषये सज्जमानाञ्च संस्थापा ह्यातानो वर्मे॥

<sup>\*</sup> प्रदर्ष वाऽभिमेहतः,—इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति।

<sup>ं</sup> स्वत्र कियान् रात्यांशः स्वादर्शपुक्ततेषु परिभष्ट हत्वनुभीयते। यतः समन्तरोद्भृतवचनं स्त्रीपंसयोगात्वयवहारपदस्य लच्चणपरमेव, न तु वश्चनया संग्रहणे दण्डविधायत्तम्। भवितयन्वत्र, वश्चनया स्त्रीसंग्रहे दण्डविधायतेन प्रमाणेन। तत्तु न दण्यते। स्वतः कारणात् कियान् रात्यांशः प्रतीनहत्ववगम्यते। समनन्तरोद्भृतं विवाहादिविधिः स्त्रीणामित्यादिवचनं नारदस्थित क्रत्वा मितान्त्ररादावुद्भृतमस्ति।

स्कोभगेऽपि प्रसङ्गेभः स्तिथोरच्या विशेषतः ।

दयोर्चि कुलयोः ग्रोकमावच्युररचिताः ॥

दमं दि सर्ववर्णानां प्रक्षन्तो धर्ममुत्तमम् ।

यतन्ते रचितुं भार्थां भर्त्तारो दूर्वला श्रपि ॥

खां प्रस्तिस्च वित्तश्च कुलमात्मानमेवच ।

खस्च धर्मां प्रयत्नेनां आयां रचन् दि रचिति ॥

न कस्विद्योपितः शकः प्रसद्ध परिरचितुम् ।

एतेरपाययोगेस्त श्रव्यास्ताः परिरचितुम् ॥

श्र्यंख यङ्गान्दे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।

श्रीचे धर्मीऽस्रप्रकास्च पारिणाय्यस्य रचितः – दित ।

खें: पुरुषे: भर्द्धिः धर्वदा श्रख्यतम्त्राः कार्य्याः । विषये गीतादावासकास्त्रतो व्यावर्त्तनीयाः । श्ररचितास्त दुश्चरितेन भर्द्धपितसुलयोः ग्रोकं सुर्युः । तस्त्रात् सुलदयदृद्ध्यं रच्छास्ताः । यद्यपि
प्रमद्य रचितुमग्रकास्त्रथायर्थभङ्गदादौ नियोजनेन पुरुषान्तरचिन्तनावसरस्यापदानेन रचेदित्यर्थः । दृहस्यतिर्पि,—

"सूचोभोऽपि प्रमङ्गेभो निवार्या स्ती खनन्धुिसः । यत्र्यादिभिः गुरुस्तीिभः पासनीया दिवानिमम्"—इति । दोषरिहतस्तीपरित्यागिनं प्रत्याद्य नारदः,—

"त्रनुकूलामदृष्टां वा दर्चा साध्वीं प्रजावतीम्। त्यजन् भार्य्यामवस्थायो राज्ञा दण्डेन भ्रयसा"—इति।

प्रस्तिं चरिषद्य,—इत्यन्यन पाठः।
 प्रजाद्येत,—इति ग्रा॰।

दण्डेन खापियत्ममको लाह याज्ञवस्त्रः,—

"क्राज्ञाममादीनीं दक्षां वीरस्रं प्रियवादिनीम्।

त्यजन् दायः तिर्याममद्रको भरणं स्त्रियाः"—इति।

वुध्वा स्त्रियं त्यजेदित्याह नारदः,—

"श्रुक्योनां त्यजतो धर्मः खादन्योन्यविश्रद्धये।
स्तीपंषयोः न चोड़ाया व्यभिचारादृते स्त्रियाः"—इति।
विवाहमंस्काररहितयोरत्यन्तजातीयस्तीपंषयोर्विरोधेनान्योन्यः
न्यजतो दोषोनास्ति। विवाहसंस्कृतायासु व्यभिचारादेव त्यागोन विरोधमावेण। एतच स्रष्टसस्कृत्यभिचारिणीविषयम्,

"ख्क्यन्त्मात् या नारी तस्यास्थामो विधीयते"—इति

यमसारणात्। भ्रिष्यमाद्या अपि सन्याज्याः। तथाच विसष्टः,—

"चतस्तस्तु परित्याज्याः भ्रिष्यमा गुरुगा तथा।

पतिभी तु विभेषेण जुङ्गितोपमता तथा"—इति।

इस्मितोप्याः "सभी श्रम्मवर्णभ्रमक्यास्त्रीं प्रक्रमक्या-

हारीतोऽपि। "गर्भघ्नी श्रधमवर्णभिष्यसुतगामिनी पानव्यसना-संक्षां धनधान्यविक्रयकरीं विवर्जयेत्"—इति। विवर्जनं च व्यव-हारपरित्यागः। तथाच विमष्टः,—

"ब्यवायतौर्यगमनधर्मभ्यस्य निवर्त्तते"-इति ।

व्यवायः सभोगः। तीर्थगमनग्रव्देन सार्त्तकर्म लच्छते, धर्म-ग्रव्देन च श्रीतम्। चग्रव्देन सभाषणादिकम्। व्याधितादीनान्तु सभोगमावस्य त्याग दत्याच देवलः,—

> "याधितां स्तीप्रजां वन्ध्यासुकात्तां विगतार्त्त्वाम्। श्रद्धां सभते त्यकुं तीर्थाच लेव कर्षणः"—इति।

तीर्थासभोगात्,—इत्यर्थः। तथाच नारदः,—

"बन्धां स्तीजननीं निन्दां प्रतिकृत्वाञ्च सर्वदा।

कामतो नाभिनन्देत सुर्वन्नेनं न दोषभाक्॥

वादिनीं पूर्वाभिनीञ्च भक्तां निर्वासयेत् ग्रहात्।

स्तीं धनश्रष्टसर्वस्वां गर्भविष्यंसिनीं तथा॥

भर्तश्च धनमिच्चनीं स्तियं निर्वासयेतृहत्त्"—इति।

बौधायनोऽपि,—

"भर्तुः प्रतिनिषेधेन या भार्या स्कन्दयेदृतुम्। तां ग्राममध्ये विख्याय भूणन्नीं तु नयेत् ग्रहात्॥ श्रश्जश्रूषाकरीं नारीं बन्धकीं परिहिंसकाम्। त्यजन्ति पुरुषाः प्राज्ञाः चिप्रमिष्यवादिनीम्"—हिति।

त्यागञ्च त्रनिधनेन कार्यः। तथाच यमः,-

"खच्छन्दयभिचारिष्णाः विवखां स्यागमत्रवीत्। न वधं न च वेष्ट्षयं वधं स्तीषां विवर्जयेत्॥ न चैव स्तीवधं कुर्यात् न चैवाङ्गविकर्त्तनम्"—इति। स्तीषां वधं कुर्वन् ताषां विवर्जनं कुर्याङ्गर्ता, न कर्षनासादि-कर्त्तनमित्यर्थः। श्रयञ्च स्तीपुंधर्षं श्राचाराध्याये प्रपञ्चित इति

नाच कथाते।

इति स्तीमङ्गन्हः।

## श्रय दायभागास्यं व्यवहारपदं कथ्यते।

तच नारदः,—

"विभागोऽर्थस पित्यस पुनैर्यन प्रवस्थते । दायभाग इति प्रोक्तं स्वन्हारपदं नुधैः"—इति ।

दायोनामः यद्भनं स्वामियन्थादेवान्यस्य स्वभवति (१), तद्स्यते । स्व दिविधः स्रप्रतिवन्धः सप्रतिवन्धः सेप्रतिवन्धः पितामद्यमं वा स्वप्रतिवन्धो दायः। पुत्राद्धिनं तु पित्राद्दीनां सप्रतिवन्धो दायः (१)। तस्य विभागोदायविभाग दत्युत्त्यते । स्रतप्व दायप्रन्देन पित्र-दाराऽज्यतं मात्रदाराऽऽज्यतं च द्रयमेवोत्त्यते दति । संगद्दकार्यः,—

"पित्रदाराऽऽगतं द्रव्यं मात्रदाराऽऽगतञ्च यत् । कथितं दायग्रव्येन तस्य भागोऽभुनोच्यते"—इति ।

विभागकासमाच मनुः,--

"जधें पित्य मात्य मनेत्य धातरः मह।
भजेरन् पैद्धकं खक्यं श्रनीशास्ते हि जीवतोः"—इति।
जधें पितुरिति पिद्धधनविभागकानः। मातुक्र्ध्वमिति माद्ध-

<sup>(</sup>१) खामिनः धनखामिनः सम्बन्धः खामिसम्बन्धः। स च दायभाग-प्रकरणोक्तः पुत्रत्वादिरूपस्य याद्यः न तु क्रोह्रत्वादिः। तेन खा-मिनः स्काप्रात् क्रीतं धनं न दायः।

<sup>(</sup>२) सर्वस्थामेवावस्थायां पित्रादिधनं एत्रादिर्जभते इति तत्र प्रति-नन्धामावात् तदप्रतिबन्धोदायहत्युच्यते । एत्रादिधनन्तु पित्रादेः सप्रतिबन्धोदायः। तत्एत्रादौ विद्यमाने तद्धनस्य पित्रादेर्जन्थम-प्रस्थतया सप्रतिबन्धत्वात्।

धनविभागकातः। ततस्रैतदुकं भवति। पितुक्धं मातरि जीवन्या-मपि पित्थभविभागः कार्यः। तथा मातुक्धं पितरि जीवितेऽपि मात्थभविभागः कार्यापव। श्रन्यतर्थनविभागे उभयोक्धंकात्र-प्रतीचणानुपयोगादिति। तदुकं संग्रहकारेण,—

"पित्र्व्यविभागस्य जीवन्यामपि मातरि।
श्रस्ततन्त्रतयाऽस्वाम्यं यसान्धातः पतिं विना॥
मात्र्व्यविभागोऽपि तथा पितरि जीवति।
मत्स्वपत्येषु यसास्र स्तीधनस्य पतिः पतिः"—इति।

श्रवमर्थः । पितमर्णे पित्नमार्थायाः पत्युपरमाद्खातन्त्र्येण न खामिलं, वसाचापत्येषु विद्यमानेषु भार्याधनस्य भार्यामर्णेऽपि पितनं खामी, तसाच्चयेरन्यतरस्मिन् जीवत्यपन्यतर्धनविभागोयुक्तः—इति । एतेन जीवतोस्चत्त्र्व्यविभागेषु पुचाणां न खातन्त्र्यमित्यर्थादुक्तं भवति । तथा प्रद्धः । "न जीवित पितरि पुचा रिक्यं भजेरन् । यद्यपि स्थात् पश्चाद्रधिगतं, ते श्वन्द्रांपव पुचाः । श्रर्थधर्मयोः श्रखातन्त्र्यात्"—इति । श्रस्थार्थः । यद्यपि जन्मानन्तरमेव पुचाः पित्यधनिमित्तं प्रतिपन्नाः, तथापि पितरि जीवित तद्धनं न विभजेरन् । यतो धर्मार्थयोरस्वातन्त्र्याद्वभागकर्णेऽनर्दाः । श्रर्थास्वातन्त्र्यं नाम, तदादानप्रदानयोरस्वातन्त्र्यम्—
इति । तथाच हारीतः । "जीवित पितरि पुचाणां श्रर्थादानविभगीचेपेस्वस्वातन्त्र्यम्"—इति । श्रर्थादानमर्थापभोगः । विभगीख्यः । श्राचेपोस्त्यादेः श्रिचार्थमधिचेपादिः । धर्मास्वातन्त्र्यं, एथगिष्टापूर्त्ताद्वत्रद्वत्तिः । यनु देवसेनोक्रम्,—

"पितर्थुपरते तत्र विभजेरन् पितुर्धनम्। श्रखाम्यं हि भवेत्तेषां निर्देषि पितरि खिते"-इति।

तदणसात्त्यप्रतिपादनपरं। पित्रधने पुत्राणां जनाना स्वाग्यस्य स्वोकिसम्बद्धलात्। ननु प्रास्त्रेकसमधिगम्यस्य स्वव स्व क्ष कथं लोकिस्तुता। प्रास्त्रिस्तुत्वञ्च, "स्वामी स्वक्ष्यक्रयसंविभागपरिग्रहाधिन्यमेषु। ब्राह्मणस्याधिकं लक्ष्यं चित्रयस्य विजितं निर्वष्टं वैश्वय्यः विजितं निर्वष्टं वैश्वय्यः विजितं निर्वष्टं वैश्वय्यः । ब्राह्मणस्याधिकं लक्ष्यं चित्रयस्य विजितं निर्वष्टं स्वय्यः । स्विभागः सप्रतिवन्धोदायः। श्रनन्यपूर्वस्य जलदणकाष्टादेः स्वीकारः परिग्रहः। निध्यादिप्राप्तिरिधगमः। एतेषु निमित्तेषु सत्यु स्वामी भवति। ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादिना यस्त्रस्यं, तद्धिकमसाधारणम्। चित्रयस्य विजयदण्डादिलस्यं यत्तद्यस्य साधारणम्। वैश्वस्य क्रियगेरचादिलस्यं निर्वष्टं, तद्साधारणम्। वैश्वस्य क्रियगेरचादिलस्यं निर्वष्टं, तद्साधारणम्। ग्रद्रस्य दिजग्रस्त्रभूषादिना स्वतिक्ष्येण यस्त्रस्यं, तद्साधारणम्। एतमनुलोमप्रतिलोमजानां स्वस्वविद्विताश्वसारस्यादिना यस्त्रस्यं तद्धिकमित्यर्थः। तन्नव संग्रह्कारोन्यायमाष्टः,—

"वर्त्तते यख यद्भन्ते तख खामी मएव न"-इति ।

श्रन्यखस्यान्यद्दसे स्थितस्य दर्भनेन तस्थेव खामिलापत्तेः । श्रतः ग्राम्त्रेत्रसमधिगम्यं खललम् । किञ्च, यदि यस्थान्तिके यद्भनं दृष्टं तस्य सएव खामी, तर्द्धास्य समनेनापद्दतमिति न ब्रूयात् । यस्थै-वान्तिके दृष्टं तस्थैव खामिलात् । खलस्य लौकिकले,

> "योऽदत्तादायिनोहमाज्ञियेत ब्राह्मणो धनम्। याजनाधापनेनायि यथा सेनस्रयैव सः"—इति

याजनादिना श्रदत्तादायिनः सकाग्राह्यमर्जयतो दण्डविधा-नमनुपपत्रं श्रात्। तसाच्छास्त्रेकसमधिगस्यं स्नतम्।

मैनम्। जोकिकमेन खलं जोकिकार्थकियाधाधनतात्।

त्रीद्यादितत्। श्राह्वनीयादीनां वैदिकादीनामपि जोकिकपाकादियाधनलमस्तीत्यनेकािक्कािहेतुः—इति चेत्। न। न दि तेषामाइनियादिरूपेण पाकादिमाधनलं, किं तर्दि जोकिकाग्यादिकृपेणेत्यस्ति वैषम्यम् (१)। किञ्च, पामराणामपि खल्यवशारदर्भनात्
खलस्य जोकिकलमनगम्यते (१)।

यत्तु गौतमवचनम्। "खामी ख्रुक्षक्रयमंविभागेषु"—इत्याद्यतुपपक्षमित्युक्तम्। तत्त्र। प्रतिपद्याद्युपाष्ट्याद्यः जौक्षिकते स्थिते
बाह्यणदीनां प्रतिग्रद्याद्युपायनियमार्थलात् ब्रास्त्रस्थ<sup>(२)</sup>। यद्युक्तं,
श्रन्यस्थ खमन्येनापद्यतम्—इति न ब्रूचादिति। तद्यत्। खन्देतु-

<sup>(</sup>१) तं खारिविश्वेषसं कृतो हासिरा इवनी यउच्यते । खिला च तत्र रूप-द्यमा इवनी यत्यम सित्वच । तत्रा को किक हो ससाधनत्वम को कि के ना-इवनी यत्वेन रूपे ग्रा । को किक पाका दिसाधनत्वन्तु को कि के ना सित्वेन व रूपे ग्रोति भावः ।

<sup>(</sup>२) खलस्य प्रास्त्रेकसमिधाम्यते तु प्रास्त्रागिभाषां पामराणां सत्त-यवहारएव न सम्भवति। न हि प्रास्त्रमविद्याय तदेकसमिधाम्यो-प्रयः प्रकाते जातुमिति भावः।

<sup>(</sup>३) प्रतिग्रहायुपायमं खतं नौतिकमेवेति खिते तेषां प्रतिग्रहायुपा-यानामनियमेन सर्वेषां सर्वेत्र प्राप्तौ सत्वां ब्राष्ट्राय्याधिकं नव्यमि-त्वादिगौतमवचनेन ब्राष्ट्रायय्वेद प्रतिग्रहः चान्यस्थैद विजय इत्यादि-रीत्वा खदृष्टार्थतया उपाया नियम्यन्ते। तिश्चयमातिक्रमात् प्रत्यस्व प्रत्यवैति खलन्तु नायते स्वेति भावः।

भृतक्रवादिषन्देश्वात् ख्वायन्देशोपपत्तेः । यदिप चोक्तं, "योऽदत्ता-दायिनः"—इति श्रदत्तादायिनः सकाधात् याजनादिना द्रव्य-प्रजीयतुर्दण्डिविधानसनुपपष्रमिति । तद्ययन् । प्रतिग्रशादिनिय-तोपायक्ष्येव ख्वाय खोक्तिकवात् नियमातिक्रमेण द्रव्यमज्यतो-दण्डिविधानसुपपद्यते । एवं, "तश्चोत्वर्गेण ग्रुष्यन्ति"—इति प्राय-श्चित्तविधानमिष । एवं च ख्वाय खोक्तिक्रवे श्रमग्रतिग्रहादिख्यं धनं तत्पुत्रादीनां दायवेन खिमिति विभाज्यम्(१)। न तेषां दोष-ष्यस्थ्यव्य ।

"सप्त वित्तागमा धर्म्या दायोलाभः कयोजयः। प्रयोगः कर्मयोगस्य सत्प्रतिग्रहण्वच"--इति मनुस्पर्णात्।

द्दमव चिन्ननीयम्। विभागात् खं खस्य वा विभागः—इति। श्रवायं पूर्वपद्यः। विभागात् खं, जन्मनैव खले उत्पन्नमाचस्य पुत्रस्थापि खं शाधारणिमिति द्रव्यसाध्येव्याधानादिषु पितुरिधकार-विधिनं स्थात् (१)। सिद्ध,

<sup>(</sup>१) खलख ग्रास्त्रेकसमधिमस्यते स्त्रसत्प्रतिग्रहादिना लब्धेष खलमेव न स्यात् तस्योत्सर्गाविधानात्। खलस्य जीकिकत्वे तसत्प्रतिग्रहादिन लब्धेव्यपि खलं भवत्येव। तस्योत्सर्गेण स्रध्यन्तीति प्रायखित्तन्तु खर्क्कायित्ररेव न तत्पुत्रादीनाम्। स खल्कार्क्कायिता यथोत्तं प्राय-खित्तमकुळ्वन् प्रव्यवायभागी भवति, तस्य तद्धनमधम्म्येस भवति। तत्पुत्रादीनान्तु दायरूपनेव तद्धनमिति न तेषां प्रव्यवायः। तेषां सक्ष्मस्य धम्म्येलादिवाग्रयः।

<sup>(</sup>२) साधारवधनस्येकेन विनियोगासम्भवादिति भावः।

"भर्षा प्रीतिन यदक्तं ित्वये तिस्तिन्तृतेऽपि तत् ! सा यथाकाममश्रीयाद्द्यादा स्थावरादृते"—दित प्रीतिदानवचनमधनुपपन्नं स्थात् । यदिष,— "मणिभुक्ताप्रवालानां सर्वस्थेव पिता प्रभुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामदः ॥ पित्रप्रवादात् भुज्यन्ते वस्ताष्णाभरणानि च । स्थावरं तु न भुज्येत प्रसादे सित पैत्वके"—दिति । तित्यतामदोपात्तस्थावरविषयम् । तस्तात्, स्नामिनागादि-भागादा स्नतं न जन्मनैव ।

राद्धानास्त । जनानेव खलं छोके प्रसिद्धम् । विभागप्रब्दस्य स्वाधानिकधनविषये लोके प्रसिद्धो नान्यदीयधनविषयो न प्रश्लीण-विषयः (१) । किञ्च "उत्पत्त्येवार्थं खामिलास्त्रभेतेत्याचार्याः"— दति गौतमवचनाक्रान्यनेव खलमवगम्यते ।

यदुक्तम्, मिल्युकाप्रवासानाम्, — दत्यादिवयनं पितामहोपात्त-स्वावरिवयमिति। तद्युक्तम्। न पिता न पितामह दति वयनात् पितामहस्य हि स्वार्जितमपि धनं पुत्रपौचयोः सतोर्देयमिति च जन्मना स्ववङ्गभयतीति।

यद्युक्तम् । क्रर्थसाधेष्वाधानादिषु पितुरनधिकार इति । तद्युक्तम् । वचनादेवाधिकारावगमात् । यदपि चोक्तं, जकानेव

<sup>(</sup>१) श्रमनैव खले खावरस्य प्रकाददानस्य प्रकासिव नास्तीति तद्य प्रकि-विध्येत । तस्तादिभागादिना खलं न जन्मनेति भावः।

<sup>(</sup>२) न प्रश्लीखविषयो न निर्व्विषय हत्वर्थः।

खले भन्नां गीतेन यहत्ति । त्याविष्यं निष्युवचनं नीपपद्यते, — इति । तद्ययुक्तस् । साधारक्षेऽपि द्रयस्य वचनादेव ग्रीतिदाने पितुर-धिकारोपपत्तेः । स्थावरादौ तु स्वार्जितेऽपि पुचादिपारतन्त्यक्षेव ।

"स्वावरं दिपदश्चेव यद्यपि खयमर्जितम्।
श्रमभूय द्वतान् सर्वात्त दानं न च विक्रयः॥
ये जाता येऽयजाताश्च ये च गर्भ स्ववस्थिताः।
दृत्तिश्च तेऽभिकाङ्गन्ति न दानं न च विक्रयः"—
हस्वादिवचनात्। श्रापदादौ तु खातन्त्र्यमस्थेव।
"एकोऽपि स्वावरे कुर्याद्दानाधमनविक्रयम्।
श्रापत्काले कुटुमार्थे धमार्थेषु विभेषतः"—इति
स्रणरात्। तस्पात्, सुष्टूकं जन्मनेव स्ववमिति। भक्ततमनुसरामः।
प्रपरमपि विभागकास्तमाद्द याज्ञवस्क्यः,—

"विभागश्चित्पता कुर्यादिष्क्या विभजेत्सुतान्। च्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा खुः समाधिनः"—इति। यदा पिता विभागं कर्तुमिष्कृति, तदा पुचानात्मनः सकाधा-दिष्क्या विभजेत्। दष्कया विभागप्रकारः, च्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेनेति। श्रेष्ठभागः सोद्वारविभागः। उद्घारप्रकारः स्वत्यन्तरे दर्धितः,—

"च्छेष्ठस्व विंग उद्घारः मर्वद्रयाच यदरम् । ततोऽधं मध्यमस्य स्थानुरीयं तु यवीयमः"—दति । त्रयवा । मर्वे च्छेष्ठादयः पुत्राः समांग्रभाजः(१)। त्रयञ्च<sup>(२)</sup> विषमोभागः

<sup>(</sup>१) इदञ्च सर्वे वा खः समांशिन इत्यस्य वाखानम्।

<sup>(</sup>१) खयचेति से। द्वारविभागरूपहत्वर्थः।

सार्जितद्रयविषयः । क्रमागते तु सर्वेषामपि समाग्रः स्थात्। पितु-रिष्क्या विषमविभागस्थायुक्तवात् । नारदोऽपि कासान्तरमासु-

> "त्रत कथें पितः पुत्रा विभनेयुर्धनं समम्। मातुर्निहत्ते रजांग प्रतास भगिनीषु च॥ निहत्ते वाऽपि रमणे पितर्थपरतस्पृष्ठे"—दति।

ग्रह्मोऽपि। "श्रकामे पितिर ऋक्यविभागो दृद्धे विपरीते चेतिस दौर्घरोगिण च"—इति। श्रसार्थः। श्रकामे विभागम-निक्किति पितिर श्रितदृद्धे विपरीतेऽप्रकृतिस्थे दौर्घरोगिण श्रचि-कित्यरोगग्रसे च पुत्राणामिक्क्येद विभागो भवतीत्यर्थः। दौर्घ-रोगग्रहणमतिकुपितादेहपक्रचणम्। श्रतएव नारदः,—

"व्याधितः सुपितस्वैव विषयासक्तमानसः। श्रयणाणास्तकारी च न विभागे पिता प्रभुः"—इति। पित्रा समविभागकरणे विशेषमाइ याज्ञवस्काः,—

"यदि कुर्यात्ममानंशान् पत्यः कार्याः समाधिकाः। न दत्तं स्तीधनं यासां भर्जा वा यग्रुरेण वा"— इति।

यदि खेच्चया पिता पुत्रान् समभागिनः करोति, तदा श्रद-चास्तीधनाः पत्योऽपि पुत्रसमांग्रभाजः कार्याः। दत्ते तु स्तीधने, "दत्ते लर्द्ध प्रकन्पयेत्"—इति पुत्रांशादर्द्धांग्रभाजो भवन्ति। पितु-रूधं धर्मविद्यार्थं विभागः कर्त्त्य इत्याह प्रजापितः,—

"एवं सह वसेयुवां प्रथावा धर्मकाम्यया।
प्रथाववर्धते धर्मस्तसाह्यम्यां प्रथाक्र्या"-इति।
रूपातिर्पि,-

"एकपाकेन वसतां पिटदेविद्वजार्चनम् । एकं भवेदिभक्तानां तदेव खाद् ग्रहे ग्रहे" (१)—दिति । पिचोक् ध्वें विभागे प्रकारनियममाइ याज्ञवच्छा!.—

"विभजेयुः सुताः पिचोक्ष्धेत्वस्यत्यणं समस्"—इति । नतु पिचोक्ष्यें विभागेऽपि विषसविभागो सन्ना दर्शितः। क्षधें पितुस्य सातुस्रेत्युपकस्य.—

"च्येष्ट एव तु ग्राह्मीयात् पिद्यं धनमभेषतः।
भेषास्तसुपत्रीवेयुर्ययेव पितरं तथा॥
च्येष्टस्य विंग अद्वारः सर्वद्रयाच यदरम्।
तत्तोऽधं अध्यमस्य स्थानुरीयन्तु यवीयमः"॥
तथा, "उद्वारेऽनुद्भृते तेषामियं स्थादंभकन्पना।
एकाधिकं हरेक्नेग्रष्टः पुनोऽध्यश्चे ततोऽनुजः॥
चंग्रसंग्रं यवीयांस इति धर्मास्यवस्थितः"—इति।

गौतमोऽपि। "विंगतिभागो ऋष्ठस्य मिथुनसुभयतोदधुको-रषो गोहवः। काणः खोडः कूटः वण्डोमध्यमस्यानेक छेत्। ऋवि-धान्यायसी रटसमनोयुक्तं चतुष्पदां चैक्रैकं यवीयसः। समं चेतरतः सर्वम्"—इति। श्रथमर्थः। सर्वस्नात् पित्रधना दिंग्र तितमोभागो-स्थेष्ठस्य। सिथुनं गोमिथुनं प्रसिद्धम्। उभयतोदक्तोऽश्वाश्वतरगर्दभाः, तेषां यथासभावं श्रन्थतराभ्यां युक्तोर्थः। खोड़ोहद्वः। कूटः प्रटक्न-विक्रषः। वण्डो विस्नोपितसास्तिः। श्वविग्नेषितत्वात् गवाश्वादीनां

<sup>(</sup>१) धानेग वधनेन खखासाधारणधनेन एथक्एथक् पित्रायर्चनात् विमागे धन्मदिखरिति दर्शितम्।

यथासभावं मन्यतरस्थोद्धारः कर्त्तव्योमध्यमस्य । यवीयसस्त, धान्धं मिश्चादि, त्रयो जोहम्। त्रनोयुकं प्रकटयुक्तम्। चतुष्पदां गवादी-नासिकैकं पृथक् पृथगानुपूर्वण यवीयस उद्घारः। व्हस्पतिरिप,

"जम्मविद्यागुणश्रेष्ठो द्वांग्रं दायादवाष्ट्रयात्"—इति । कात्यायनोऽपि,—

"यथा यथा विभागोत्यधनं यागार्थतासियात्।
तथा तथा विधातव्यं विदक्षिभागगौरवम्" (१)—इति।
जीविदभागेऽपि विषमविभागो नारदेनोक्तः,—
"पितेव वा ख्वयं पुचान् विभजेदयिष स्थितः।
च्येष्ठं म्रेष्ठविभागेन यथा वाऽस्य मितभंवेत्॥
पिचैव तु विभक्ता ये समन्यूनाधिकैर्धनैः।
तेषां सएव धर्म्यः स्थात् सर्वस्य हि\* पिता प्रभुः॥
दावंग्रौ प्रतिपद्येत विभजन्नात्मनः पिता"—इति।

च्ह्यतिर्पि,—

"समन्यूनाधिका भागाः पित्रा येवां प्रकल्पिताः।
तथैव ते पालनीया विनेदास्ते खुरन्यथा"—दिति।
तस्याच्चीविदभागेन च विषमविभागोऽसीति कथं सताः

<sup>•</sup> न सर्वेख,--इति का०।

र् इत्यमेव पाठः सर्व्यष् पुन्तकेषु । परमयं पाठः न समीचीन का दमागुनीविद्यमागे चः—इति पाठन समीचीनः प्रतिमाति ।

<sup>(</sup>१) चनन धनस्य यागाधात्यं यथा भवति. तथा भागाधात्यं कत्त्रशासित ब्रुवता विद्यादिगुणवतां भागाधिकः चापितम् । तदीयधनस्योत्सर्गताः यागार्थत्वस्य सम्भाव्यभानत्वादिविभिष्ठायः।

षमसेव विभनेरिक्ति नियम्यते । मैरम् । सत्यं प्रास्ततो विषम-विभागोऽस्ति, तथापि सोकविदिष्टलाद्नुवन्ध्याद्वित् नानुष्ठीयते । उक्तञ्च संग्रहकारेण,—

> "यथा नियोगधर्मीऽयं नानुबन्ध्यावधोऽपि वा । तथोद्धारविभागोऽपि नैव मस्प्रति वर्त्तते"—इति ।

द्यापस्तमोऽपि। "जीवनेव पुनेश्वो दायं विभनेत् समम्"—इति स्तमतसुपन्यस्य "न्येष्ठोदायादद्रत्येने"—इत्येकीयमतेन सत्तमधनग्रहणं न्येष्ठस्योपन्यस्य, देशविशेषे, "स्वणं हृष्णा गावः हृष्णं भीमं न्येष्ठस्य रयः पितः परिभाण्डच्च, ग्रहोऽलङ्कारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येने"—इत्येकीयमतेनेवोद्धारविभागं दर्शयिला "तच्चास्तप्रतिषिद्धम्"—इति निराकृतवान्। तच्च शास्तप्रतिषेधं स्त्रयमेव दर्शितवान्, "मनुः पुनेश्यो दायं यभजदित्यविशेषेण श्रूयते"—इति । तस्तादिषम-विभागः शास्त्रसिद्धोऽपि लोकविरोधाच्छ्रतिविरोधाच्च नानुष्ठेयः,—इति समनेव विभन्नेरित्निति नियमे। घटते ।

खयं द्रव्याक्रोनममर्थतया पित्रद्रव्यमनिक्कतोऽपि यत्किश्चिद्वा दायविभागः कर्त्रवाः तत्पुचादीनां दायग्रहणेक्कानिन्दस्यंभित्याष्ट्र याज्ञवस्काः,—

"ग्राक्तस्यानी हमानस्य किञ्चिह्त्वा प्रथक् किया"—इति । . पुत्राणां मात्रधनिविभागो दृहित्रभावे द्रष्ट्यः । तथाच सण्व,— "मातुर्दृहितरः ग्रेषसृणात्ताभ्य ऋतेऽत्वयः"—इति ।

मात्रक्षतणांपाकरणादिशिष्टं मात्रधनं दुहितरोविभजेरन्। श्रतस्त्र, मात्रक्षतणममं न्यूनं च मात्रधनं दुहित्यणां सङ्गावेऽपि पुचाणव विभन्नेरम्,—इत्यर्थाद्वगम्यते (१) । प्रच गौतमेन विभेषोदिर्भितः । "स्त्रीधनं दुहित्वणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च"—इति । जड़ाऽनूड्- दुहित्यसम्बाये मात्रधनमनूड़ानामेव (१) । जड़ास्त्रपि सधनिर्धन- दुहित्यसम्बाये निर्धनानामेवेत्यर्थः (१) । पैताम हे पौचाणां विभागे विभेषमाह याज्ञवस्त्रः,—

"त्रनेकपित्वकाणान्तु पित्रतो दायकस्पना"-इति।

यदा पितः श्रविभन्ना श्रातरः पुत्रानुत्पाद्य स्ताः, तनेकस्य दी पुत्री, श्रन्यस्य चयः, श्रपरस्य चतारः। तत्र पौषाणां पैतामहे द्रवे यद्यपि जन्मनेव स्ततं पुत्रेरविभिष्टं, तथापि पिश्यंग्रं दावेकं चयो- ऽधेकं चतारोऽधेकं सभन्ते दत्यर्थः। एतदेवाभिप्रेत्य रहस्यतिः,—

"तत्पुचा विषमधमाः पित्रभागद्याः स्टताः"-इति ।

तत्पुचाः प्रमीतिपित्वकाणामेकेकस्य पुचाः, विषमसमाः न्यूना-धिकसङ्घाः, स्तं स्तं पैत्वकं भागमेव समन्ते इत्यर्थः। यदा स्तपुत-योर्विभक्तयोर्मधे किस्तृत् भाता स्तः तत्सुतस्तु पितामसाद्यप्राप्तांग्रः पितामसाऽपि नासीत्, तदा लास कात्यायनः,—

> "श्रविभक्तेऽनुने प्रेते तस्तुतं खक्यभागिनम्। जुर्वीत जीवनं येन ज्ञः नैव पितामहात्॥ जभेतांग्रं स पिश्चं तु पित्वयात्तस्य वा सुतात्।

<sup>(</sup>१) तथाच विभनेशन् स्ताः विचोरूद्धंस्वस्य स्यां समसिति मात्रधने प्रजा-यामधिकारः स्तहिषयहति भावः।

<sup>(</sup>२) इदमप्रतानामिवस्य खाखानम् ।

<sup>(</sup>३)तथाच खप्रसापदमन्हापरम्,खप्रातिखतापद**ख निर्ध**गापरमिति भावः।

मएवांत्रस्त धर्वेषां आहणां न्यायतो भवेत्॥ स्रभेत तस्तुतो वाऽपि निरुत्तिः परतो भवेत्"—इति । स्रभेत तस्तुतो वा,—इत्यस्य श्रयमर्थः। तस्यापि विभाव्यधनस्ता-मिपौत्रस्य सुतोऽपि पितुरभावे तङ्कागं स्रभेत, तत क्रध्यं तत्स्वन्ततौ रहप्रपितामस्थनविभागकरणनिरुत्तिः,—इति । तथास्र देवसः,—

"त्रविभक्तविभक्तानां कुलानां वमतां यह।
भयो दायविभागः खादा चतुर्णादिति खितिः।
तावत् कुखाः मिपिष्डाः खुः पिष्डभेदल्ततः परम्"—इति।
जीवित्पहकस्य पुनः पिचा यह कयं पितामहधनविभागहत्याकाङ्गायामाइ दृहस्पतिः,—

"द्रवे पितामहोपाचे जङ्गमे खावरेऽपि वा। सममंत्रिलमाखातं पितुः पुचस चैव हि"—इति। बाजवस्कोऽपि,—

"भूखा पितामशोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव वा। तत्र खात् सङ्ग्रं खाम्यं पितुः पुत्रख चोभयोः"—इति।

भः ग्रासिचेषादिका। निवन्धः एकस्य पर्णभारस्य दयिका पर्णानि, तथैकस्य कमुकभारस्य दयिक कमुक्षमसानीत्याद्युक्तस्वच्यः। द्र्यं सुवर्णरजतादि। यत् पितामधेन प्रतिग्रहविजयादिस्वभ्रम्, तच पितः पुचस्य च स्वान्यं स्वोकप्रसिद्धमिति विभागोऽस्ति। चि यसात् सदृगं समानं स्वान्यं, तसात् न पितुरिष्क्येव विभागोन्नापि पितुर्भागदयम्। ततस्व, पिस्तो भागकम्पनेत्येतस्वान्ये समाने नेऽपि वाचनिकम्। श्रतः,—

"दावंग्रौ प्रतिपद्येत विभजन्नात्मनः पिता"-

द्रत्येवमादिकं युगानारे विषमविभागप्रतिपादमपरतया खापि-तम् । खार्जितद्रव्यविषयं वा । पैतामहधनविषये तु न कापि विषमविभागः,—दति । तथा, श्रविभक्तेन पिचा पैतामहे द्रये दौ-यमाने विकीयमाणे वा पौचख निषधेऽप्यधिकारोऽस्तीति गम्यते ।

पैतामहोपात्तेऽपि कचित् पितुरिच्छयेव खार्जितविद्यागी-भवतीत्याच मनुः,—

> "पैत्रकं तु पिताद्र्यमनवाप्तं यदाप्तुयात्। न तत्पुचेभंजेत्वार्धमकामः खयमर्जितम्"-इति।

यत्पितामहार्जितं केनायपहतं यदि पितोद्धरति, तदा खार्जि-तमिव पुनैः बार्ड्समकामतः खयं न विभन्नेत्,—इति। एवं च वित, पितामहोपार्जिते न खेच्छयाविभाग इत्युक्तं भवति। ब्रह्स्यतिरपि,—

"पैतामचं चतं पिचा खप्रका यदुपार्जितम्। विद्यागीर्थादिना प्राप्तं तच खाम्यं पितुः स्वतम्"—इति। कात्यायनोऽपि.—

"खग्नाऽपद्यतं द्रवं खयमाप्तद्य यद्भवेत्। एतखर्वं पिता पुदैर्विभागं नैव दायते"—इति।

यत्परेरपद्यतं क्रमायातं खग्नकोतो हुतं, यसष्टं क्रमायातं, यद्य विद्या-ग्रीर्थादिना खयनेवार्जितं, तत्त्वें पिता विभागं पुनैनं दाणदृष्यर्थः। विभागोत्तरकालोत्पन्नस्य भागकस्पनाप्रकारमाद्य याज्ञवस्काः,—

<sup>•</sup> विषेधेऽप्यविरोधोऽस्तीति,— इति शा॰।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । पितामहोपात्तेऽपि,-इति अवितुमुन्दितम् ।

"विभनेषु सुतोजातः सवर्णयां विभागभाक्"—इति ।
श्रयमर्थः । विभनेषु पुत्रेषु सवर्णयां भाष्यीयां जातः पुत्रः
पिनोर्भागं भजते इति विभागभाक्—इति । मात्रभःगञ्चासत्यां
दुन्तिरि, ताभ्य स्रतेऽन्वयः,—इत्युक्तनात् । श्रमवर्णयां जातस्तु
स्रांग्रमेव पित्रास्तभते, मात्रकं तु सर्वमेव । श्रतएव मनुः,—

"जध्वं विभागाच्यातसु पिश्यमेव इरेड्डनम्"—इति । पित्रोरिदं पिश्यम्,

"सनीयाः पूर्वजाः पित्रोः आह्मागे विभक्तजाः"- इति
सरणात्। मातापित्रोभांगे विभागात्पूर्वसृत्यको न खासी,
पित्रा यह पूर्व विभक्तलात्। विभक्तजञ्च आतुर्धने न खासीत्यर्थः।
विभागोत्तरकाकं पित्रा खयमजितसपि विभागोत्तरकाक्षसुत्यक्षखैव। तथात्र मनुः,—

"पुनै: यह विभक्तेन पिचा यत् खयमर्जितम्। विभक्तजस्य तसर्वमनीयाः पूर्वजाः स्रताः" - इति। ये च विभक्ताः पुनः पिचा यह संस्ष्टास्तेषां विभागोन्तरकास-सुत्पस्तेन यह विभागोऽस्तीत्याह मनुः,—

"संस्रष्टास्तेन वा ये खुर्विभनेत स तैः सह"—इति। श्रनीविद्यभागोत्तरकासं जातस्य पुत्रस्य भागकस्यनामात्र याज्ञ-वस्त्रः;—

"दृष्णादा निद्यागः खादायवयविद्योधितात्"—इति । पितरि स्रते भाद्यविभागसमयेऽखएगर्भायां मातरि भाद्यवि-भागोत्तरकःसमुत्यस्य विभागः, दृष्णाद्भाद्यभिर्यदीतात् पायय- विश्रोधितात् उपरयापरयाभ्यां शोधिताद्धनात् किञ्चिदुर्धः ख खांश्रममोदातयः खादित्यर्थः।

एतच स्तस्राद्धभार्यायामपि विभागभमये श्रस्षष्टगर्भायां विभागादुर्धभुत्पत्रस्थापि वेदितस्थम् । स्पष्टगर्भायां तु प्रस्तं प्रतीस्थैव विभागः कर्त्तस्थः । "श्रय स्नाद्धणां दायविभागां यास्थानपत्थाः स्त्रियस्तामाणुवस्ताभात्"—दति विशिष्टसार्णात् । विभक्रेभ्यः पित्रभ्यामर्थदाने विभक्तजस्य पुत्रस्य निषेधाधिकारोनास्ति,
दत्तं च तेन न प्रत्याद्द्र्तस्यभित्याच याज्यवस्थः,—

"पित्रभां यस यहत्तं तत्तस्येव धनं भवेत्"—इति।
श्रजीविद्यभागे मातुरंग्रवस्यनामाह याञ्चवस्यः,—

"पित्रकृष्वें विभजतां माताऽयंश्रं समं इरेत्"—इति । एतच स्तीधनस्य श्रग्रदाने वेदितस्यम् । दत्ते लर्धमेव, "दत्ते लर्धाश्रहारिणी"—इति सारणात् । श्रतएव सारामनरम्,—

"जनन्यपधना पुनैर्विभागेऽ ग्रं समं हरेत्"-इति ।

श्रपधना प्रातिखिकस्तीधनग्र्न्या जननी पुनैर्विभागे कियमाणे पुनांग्रधममंग्रं हरेदित्वर्थः । जननीयहणं सापत्यादेहपखचणार्थम् । तथाच व्यासः,—

"श्रद्धतास्तु पितुः पत्थः समानांगाः प्रकीर्तिताः।
पितामद्यश्च सर्वास्ता मात्तत्र्याः प्रकीर्त्तिताः"—इति।
यन्तु केश्चिदुक्तं, माताऽयंग्रं समं हरेदिति जीवनोपयुक्तसेव
धनं माता खीकरोतीति। तन्न। श्रंग्रसमग्रन्दयोरानर्थकाप्रसङ्घात्।

<sup>\*</sup> दत्तं चेत्तज्ञ,—इति ग्रा॰।

चयोच्येत, यद्वधने जीवनोपयुक्तं छद्याति खरणधने पुचसमां प्र-मिति। तद्पिन। विधिवैषम्यप्रसङ्गात् (१)। भिन्नमात्वकाणां सवर्णानां समसङ्ख्यानां विभागप्रकारमात्त व्यासः,—

"समानजातिसङ्घा ये जातास्त्रेकेन सूनवः। विभिन्नमादकास्त्रेषां माद्यभागः प्रग्रस्थते<sup>(२)</sup>"—इति। व्यक्षातिरपि.—

"यद्येकजाता बद्दाः समानाजातिसङ्ख्या। सधनेस्तिर्वभक्तव्यं माद्यभागेन धर्मतः"- इति।

विषमसङ्घानान्तु विभागं सएवाइ-

"श्ववर्षश्विद्वश्रञ्चा ये विभागस्तेषु ग्रस्थते"—इति ।

भिषाजातीनां पुचाणां विभागमा चाज्ञवस्त्रः,—

"बतु स्विद्येकभागाः सुर्वर्णेष्ठी ब्राह्मणत्मजाः।

चच्डास्तिद्वीकभागा विड्ञास्त ह्वीकभागिनः"--इति ।

वर्षत्रोत्राच्चाषात्मजाः, बाह्मणादिवर्णस्तीषु (२) बाह्मणेनोत्पषा-त्राच्चाष्यमूर्धाविकाम्बष्टनिषादाः (४) यथाकमम् प्रत्येकं चतुः स्तिह्योक-

<sup>•</sup> सवर्षां विक्रसङ्घा वे,-इति छा।।

<sup>(</sup>१) वाष्यमेदप्रसप्तादिव्यर्थः।

<sup>(</sup>२) रक्यां स्त्रियां यावनाः प्रत्रा जाताः खपरस्यामपि तावनत्रव चैच्चाताः तदा मातुरेवायं वित्रागद्दति सत्वा, तैर्व्विमस्त्रव्यमित्वाध्यः।

<sup>(</sup>१) तथाच वर्षेणहत्वत्र वर्षेणस्वे श्राध्यवादिवर्षाः स्त्रिय उथानी। तसाचाधिकरवकारके वीषायां प्रस् प्रवयः।

<sup>(</sup>०) त्राष्ट्रावेन नाष्ट्रायामुत्यतो मृत्यवः, चित्रवायां मृत्रीविषक्तः, वैद्यावामनकः, मृत्रायां निवादः। चनयैव रीत्वा उत्तरसमीवास्थेयः।

भागा भनेयुः। चिचादिवर्णस्तीषु चिचयेणोत्पन्नाः चिचयमादि-स्त्रोगास्तिद्वीतभागाः, वैस्थेन वैस्थायासुत्पन्नी वैस्थतरणौ द्वोतभा-गिनौ। मनुरपि,—

"ब्राह्मणस्थानुपूर्वीण चतसस्त यदि स्तियः।

तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्टतः॥

सर्वं वा स्वस्थजातन्तु दणधां प्रविभन्य तु।

धर्म्यं विभागं खुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित्॥

चतुरंज्ञान् सरेदिपः जीनंग्रान् चित्रयासुतः।

वैक्षापुचो सरेद्द्वांगं एकं ग्रुद्रासुतो सरेत्"—इति।

एतत् प्रतियस्प्रतिश्वास्तिषयम्। त्रतएव स्स्स्यतिः,—

"न प्रतियस्प्रदेवा चित्रयादिस्ताय वे।

यद्ययेषां पिता द्यान्तृते विप्रासुतो सरेत्"—इति।

प्रतियस्विभेषणसामर्थात् क्रयादिस्ताय सरेः चित्रयादिसुतानामिष भवत्येव। ग्रुद्रापुचस्य विभेषप्रतिषेधाः

"ग्रुद्धां दिज्ञातिभिर्जातो न भूसेर्भागमर्वति"—इति।

"ग्रुद्धां दिज्ञातिभिर्जातो न भूसेर्भागमर्वति"—इति।

"त्राञ्चषचिषयित्रां ग्रहापुची म खक्यभाक्। यदेवाख पिता दशान्तदेवाख धनं भवेत्"—इति। तन्त्रीतिदन्तधनसङ्गावविषयं इत्यविषद्धम्। प्रानुखोम्येन जात-

यन् मनुवचनम्,--

<sup>(</sup>१) यदि चि नयादिक्या भूमिः चित्रयादिएत्रामामि न भवेत्, तदा श्रुत्रापुत्रस्य विश्वेषविषेधो नोपपद्यते । श्रृत्रापुत्रस्य विश्वेषविषेध-सामणात्र चित्राविष्ठणायां तत्राधिकारोऽस्तीति मावः ।

खैकपुत्रख खक्यग्टहणप्रकारमाच देवलः,-

"श्रानुलोस्थेन पुत्रसु पितुः सर्वस्तभाग्धवेत्"—इति।

एतच निषादयितिरिक्तविषयम्। श्रतएवोक्तं तेनैव,—

"निषादएकपुत्रसु विप्रस्तस्य दतीयभाक्।

दौ सपिण्डः सकुत्थो वा स्त्रधादाता तु संस्रेत्"—इति।

यन्तु मनुवचनम्,—

"यद्यपि खान्तु पत्पुची यद्यपुचीऽपि वा भवेत्। नाधिकं दशमाद्द्याच्छूद्रापुचाय धर्मतः"—इति।

तदश्यभूषुग्रद्रापुत्रविषयम्। चित्रयेण वैद्येन वा श्र्द्राधासुत्यसः
एकः पुत्रः श्रर्द्धमेव घरेत्, न निषादवत् व्रतीयमंश्रम्। तथा
रहिष्णुः। "दिजातीनां ग्र्द्रस्त्वेकः पुत्रोऽर्द्धघरोऽपुत्रस्य स्वस्थस्य
या गितः सा भागार्धस्य"—दति। प्रत्यासस्यपिण्डस्थान्यद्धं भवतीत्यर्थः। स्रजीवत्विभागे केषुचित् भावस्यसंस्कृतेषु भगिनीषु वा
ऽसंस्कृतास्य तत्संस्कारः पूर्वसंस्कृतेभिविभाः कर्त्तव्य दत्याष्ट् स्थासः,—

"अमंक्षतासु ये तत्र पेहकादेव ते धनात्। मंस्कार्या आहिभः जोष्टैः कन्यकास यथाविधि"—इति।

भगिनीसंस्कारे तु विशेषमाच याञ्चवस्त्यः,-

"त्रमंक्षतासु मंस्कार्या आहिभः पूर्वमंक्षतेः। भगिन्यस निजादंशाह्ला लंशं तुरीयकम्"—इति।

पित्र्रुष्टें विभन्नद्गिभीति भिरमंक्षता भातरः षशुद्रायद्रवेष मंस्कर्तवाः। भगिन्यश्चामंक्षताः निन्नादंगाद्यकातीया कन्यका तक्जातीयपुत्रभागात् तुरीयं चतुर्थे भागं दला मंस्कर्तवाः। श्रानेन पित्रक्षीं दुहितरोऽयंगभागित्य दति गम्यते। श्रात्य मनुः,—
"तेभ्योऽंग्रेभ्यस्त कन्याभ्यः खं दद्युर्भातरः पृथक्।
खात् खादंशाचतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः"—दिति।

ब्राह्मणादयो कातरः ब्राह्मणादिभ्यो- भगिनीभ्यो दिजाति-विहितेभ्योऽ ग्रेभ्यः (१) खात् खादं ग्रादात्मी याद्वागाञ्चतुर्यभागं दयुः।

एतदुकं भवति । यदि कखिच्छाह्माछेव पत्नी पुत्रश्चेकः कत्या चैका, तत्र पित्रं द्र्यं देधा विभज्य तत्रेकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयांग्रं कत्याये दला ग्रेषं पुत्रो ग्रह्मीयात्। श्रथ दी पुत्रो कत्या चैका, तदा पित्रधनं चेधा विभज्य तद्रैकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयांग्रं कत्याये दला ग्रेषं दी पुत्रो विभज्य ग्रह्मीतः। श्रथ एकः पुत्रः दे कत्ये, तदा पित्रं धनं विधा विभज्य तत्रेकं भागं चतुर्धा विभज्य दो भागौ दाभ्यां कत्याभ्यां दलाऽविग्रष्ट सर्वे पुत्रो ग्रह्माति। एवं समानजातीयेषु समविष्मेषु भात्रषु भगिनीषु च समविषमासु योजनीयम्।

यदा तु बाह्यणीपुत्र एकः चित्रया कस्या चेका, तत्र पिश्यं द्रयं सप्तधा विभन्य चित्रयपुत्रभागान् चीन् चतुर्धा विभन्य तुरी-यांग्रं चित्रयाये दला ग्रेषं बाह्यणीपुत्रो ग्रह्णाति। यदा तु दी बाह्यणीपुत्रो चित्रया कन्येका, तत्र पित्र्यं धनमेकादशधा विभन्य चीन् भागान् चतुर्धा विभन्य चतुर्थमंग्रं चित्रयकन्याये दला ग्रेषं सर्वं बाह्यणीपुत्रो विभन्य ग्रह्णीयाताम्।

<sup>(</sup>१) तेभ्योऽ भ्रेभ्यइति तक्क्व्देन ब्राह्मणादीनां प्रकाणां सखनाति-विद्विता खंग्राः पराम्ययन्ते । तदिदमुक्तं, दिनातिविद्यितेभ्योऽ ग्रेभ्यइति ।

एवं जातिवेषस्ये आहणां भगिनीनां च सङ्ख्या वेषस्ये च सर्वचायं नियम इति नेधातिपेर्याख्यानम् । एतदेव विज्ञानेश्वर्योगिनोऽष्य-भिप्रेतम् । भारुचिस्त । चतुर्भागपदेन विवाहसंस्कारमाचोपयोगि इयं विवचितम् । त्रतो दायभाक्षमसंस्कृतकन्यानां नास्तीति मन्यते । तदेव चन्द्रिकाकारस्याप्यभिप्रेतम् । तदाइ । "त्रतएव न दायभा-गार्थसंग्रहरणम्, किन्तु विवाहसंस्कारार्थम्। त्रतएव देवसेनोक्तम्,—

"कन्याभ्यस् पित्रद्रयं देयं वैवाहिकं वसु"-इति।

श्रव यद्युक्तियुक्तं, तद्याद्यम् । जीविद्यभागे तु यत्किञ्चित् पिता ददाति तदेव लभते कन्या, विशेषाश्रवणात् । पिश्यधना-भावे नारदः,—

"श्रविद्यमाने पित्रर्थे खांशादुद्भृत्य वा पुनः। श्रवस्थकार्थाः संस्काराः सङ्गोचोऽत्र विविचतः (१)"—इति। श्राहणां भगिनीनां च संस्काराः जातकस्याद्याः पूर्वसंस्कृतैः श्राहभिः पित्रधनाभावेऽपि सावस्थकलेन कर्त्त्रयाः। पैत्रकद्रव्यवि-भागकाले खदत्तालङ्कारादिकमपि कन्यका प्राप्नोतीत्याद ग्रङ्कः,—

"विभज्यसाने वै दाये कन्याऽलङ्कार्सेव हि"—इति । किञ्चित् स्त्रीधनं च लभेतेति<sup>(२)</sup>। सुख्यगौणपुत्राणां स्त्रक्ष्पं दायग्रहणक्रमञ्चाद याजवस्त्रः,—

<sup>\*</sup> हत्यमेव पाठः सर्वेध्वादर्भपुक्तिषु। सम तु, पित्रद्रयात्,—इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति।

<sup>(</sup>१) पिट्टम्याभावे साहभगिगीगां संखारे व्यवक्रासः कर्त्तवहत्वभिप्रायः।

<sup>(</sup>२) व्ययमप्यंत्रः प्रकृतचनस्येत प्रेषद्वति प्रतिभाति ।

"श्रीरमी धर्मपत्नीजः तत्समः पुचिकासुतः। चेचजः चेचजातस्त मगोदिणेतरेण वा॥ ग्रहे प्रच्हेच जत्मचो गूढ़जस्त सुतः स्रतः। कानीनः कन्यकाजातः मातामहसुतो मतः॥ श्रचतायां च।यां वा जातः पौनर्भवः स्रतः। दद्यान्याता पिता वा यं स पुचो दत्तको भवेत्॥ कीतस्र ताभ्यां विकीतः क्षचिमः स्थात् खयं कृतः। दत्तात्मा तु खयं दत्तो गर्भे विद्यः सहोढ़जः॥ चत्रृष्टो ग्रह्मते यस्तु मोऽपविद्वो भवेत्सुतः। पिण्डदोऽंग्रह्रस्थेषां पूर्वाभावे परः परः"—इति।

एषां पुत्राणां दादगानां पूर्वस्य पूर्वस्याभावे उत्तर उत्तरः पिण्डदः श्राद्धदः, श्रंग्रहरो धनहर द्रत्यर्थः। श्रीरमपुत्रिकयोः समवाये श्रीरमस्थैव धनग्रहणे प्राप्ते श्रपवादमाह मतुः,—

"पुचिकायां कतायां तु यदि पुचोऽनुजायते।

समस्तच विभागः स्थात् ज्येष्ठता नास्ति हि स्तियाः"—इति।

विसष्ठोऽपि कचिद्रपवाद्माह। "तिसिश्चेत् प्रतिग्रहीते श्रीरसः

प्रतिपद्यते चतुर्थभागभागी स्थाइन्तकः"—इति। कात्यायनोऽपि,—

"उत्पन्ने लौरसे पुचे चतुर्थांग्रहराः सुताः।

सवर्णा श्रमवर्णा वा ग्रामाच्हादनभाजनाः"—इति ।

बवर्णाः चेत्रजदत्तकादयः। ते श्रीरवे बत्यपि चतुर्थां श्रह्ताः।

श्रमवर्णाः कानीनगृढ़ोत्पस्यस्रोढ़पौनर्भवाः(१) श्रीरसे सति न

<sup>(</sup>१) कानीनादीनां प्रक्तितात्रलेन न सवर्धलिमित्वाष्ट्रयः।

चतुर्थां ग्रहराः, श्रिप तु ग्रामाच्छादनमेव लभने दत्यर्थः । यनु विष्णुनोक्तम्,—

"श्रप्रशास्त कानीनगृहोत्पत्रसद्दोहजाः। पौनर्भवश्च ते नैव पिण्डक्थक्यांग्रभागिनः"—इति। नदौरसे स्ति चतुर्थांग्रनिषेधनपरमेव<sup>(१)</sup>। यस्च मनुनौक्तम्,— "एकएवौरसः पुत्रः पिश्चस्य वसुनः प्रभुः। ग्रेषाणामानृशंस्थाधं प्रद्द्यात्तत्रजीवनम्\*"—इति॥

तदौरमप्रगंसापरमेव न चतुर्थांग्रभागनिषेधपरम् । श्रन्यणा चतुर्थांग्रभागप्रतिपाद्कविश्वकात्यायनवचनयोरानर्थक्यप्रसङ्गात् । धद्पि तेनैत्रोक्तम्,—

> "षष्टंतु चेत्रजम्यांगं प्रद्धात्पेत्वकाद्भनात्। श्रोरसोविभजन् दायं पित्रयं पञ्चममेवच"—इति।

तत्रेयं यवस्या । श्रायानागुणवन्ते चतुर्थांग्रभागिलं, प्रतिकृत्तत्व-निर्गुणलयोः षष्टांग्रभागिलं, प्रतिकृत्तलमाने निर्गुणलमाने च पञ्च-मांग्रभागिलमिति । यदिष हारीतेनोक्तम्। "विभिजिस्यमाण एकविंग्रं कानीनाय दद्यात्, विंग्रं पौनर्भवाय, एकोनविंग्रं?

<sup>\*</sup> प्रदद्यानु प्रजीवनम्, - इति का॰।

र समिवंशत्,-इति भा।।

<sup>‡</sup> विंग्रत्,—इति ग्रा॰।

<sup>§</sup> स्कीनविंग्रत्,—इति ग्रा॰।

<sup>(</sup>१) न तु ग्रासाच्छादननिष्धेषपरमिति भावः।

<sup>(</sup>२) तथाच प्रतिकूललिनिर्गुणले मिलिते षष्ठांशप्रयोजिको, प्रत्येकन्तु पच्चमांशप्रयोजिको इति भावः।

ह्यामुख्यायणाय, श्रष्टाद्यांग्रं च चेवजाय, सप्तद्यांग्रं पुचाय\*, इत-रदौरमाय पुचाय दद्यात्"—इति । एतद्सवर्णनिर्गुणपुचविषयम् । यत्तु मनुना,—

> "श्रीरसः चेत्रज्ञश्चेत दक्तः क्षत्रिमएवच । गूढ़ोत्पकोऽपविद्धस्य दायदाबान्धवास्य षट्॥ कानीनस्य सहोद्धस्य क्षीतः पौनर्भवस्त्रया। स्वयंदत्तस्य भौद्रस्य षड्दायादवान्धवाः"—

इति षद्भदयमिभधाय पूर्वषद्भस्य दायादवान्धवलं उत्तरषद्भस्याः दायादवान्धवलमुत्तं, तत् पुनः समानगोचलेन सिपण्डलेन वा उदकप्रदानादिकार्यकरलं षद्भद्भयस्यापि समझेवेति खाख्येयम् । पिष्टधनग्रहणं तु पूर्वस्थाभावे सर्वेषामस्येव ।

"न भातरो न पितरः पुत्रा ऋक्ष्यहराः पितः"—इति
श्रीरस्यतिरिक्तानां पुत्रप्रतिनिधीनां । खर्वेषां खक्यहारितस्य
अनुनेव प्रतिपादिततात्<sup>(१)</sup>। द्वासुय्यायणस्तु जनयितुरपि खक्थं भजते। तथाच याज्ञवस्क्षः,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेषः । परन्वसमीकीनोऽयं पाठः । कस्यापि एकविशेषस्य स्त्रच निर्देशः उचितो न एजमात्रस्य । † एकप्रतिनिधीनामपि,—इति पाठो भवितुसुचितः ।

<sup>(</sup>१) बचने प्रचा इति बद्धवचनीपादानात् प्रतिनिधी श्रुतण्ड्यप्रयोगस्य सिद्धान्तसिद्धतया च एचप्रतिनिधिव्यपि एचण्ड्यप्रयोगीपपत्तेः सर्वेधानेव एचायां ऋक्षश्रसं प्रतिपादितमिति भावः।

"त्रपुषेण परचेने नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरयमौ ऋक्यी पिण्डदाता च धर्मतः"—इति ।

यदा गुर्वादिना नियुक्तो देवरादिः खयमणपुतः सम्रपुत्रस्थ चैने खपरपुत्राधें प्रवृक्तो यं जनयित, स दिपित्वको द्वामुख्यायणी-द्वयोरिप च्यक्यदारी पिण्डदश्च। यदा खयं पुत्रवान् परपुत्राधेनेव परचेने पुत्रसुत्पादयित, तदुत्पन्नः चेनिणएव पुत्रो भवति न वीजिनः। यथोकं मनुना,—

"कियाऽभ्युपगमादेव वीजार्थं यग्रदीयते।
तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी चेचिकएवच॥
फलं लनभिषन्धाय चेचिणं बीजिनं तथा।
प्रत्येकं चेचिणामर्था बीजाद्योनिर्वनीयसी"—इति।

त्रसार्थः। त्रत्रोत्पन्नमपत्यसुभयोर्पि भवतु,—इति संविदं हाला यत् चेत्रं स्वामिना बीजावापार्थं बीजिने दीयते, तसिन् देने उत्पन्नसापत्यस्य बीजिनेतिणो स्वामिनो। यदा तु तन्नोत्पन्नमपत्यमावयोरस्तिति संविद्महाला परचेत्रे बीजिना यदपत्यसुत्पाद्यते, तदपत्यं चेत्रिणएव न बीजिनः। यतो बीजाद्योनिर्वलीयसी। गवाश्वादिषु दृष्टलादित्यर्थः। गुर्वादिनियोगोऽपि वाग्दत्ताविषय-एव। श्रन्यस्य नियोगस्य मनुना निषद्भलात्।

"देवरादा मिपण्डादा स्तिया मिद्धः नियुक्तया। बौजेप्तिताऽधिगन्तया मन्तानस्य परिचये॥ विधवायां नियुक्तस्तु छताको वाग्या निश्चि। एकमुत्पादयेत्पुचं न दितीयं कयः।॥ पुत्रे नियोगाद्रत्पन्ने ययाविद्ध्येत सा।
नान्यस्मिन्ध्या नारी नियोक्तया दिजातिभिः॥
मन्यस्मिन् हि नियुज्ञाना धम्में हन्युः सनातनम्।
नोद्वाहिनेषु मन्त्रेषु नियोगः कीन्येते किचित्॥
न विवाहिनधी युक्तं विध्वावेदनं पुनः।
मनुष्याणामि प्रोक्तो वेणे राज्यं प्रभाषति।
स महीमिखलां भुज्जन् राजर्षिप्रवरः पुराः॥
वर्णानां सद्भरं चक्ते कामोपहतचेतनः।
तदा प्रस्थति यो मोहान्प्रमीतपतिकां स्त्रियम्॥
नियोजयत्यपत्यार्थे तं विगर्हन्ति साधवः'—दित।

नच्च विकन्पोऽन्तु, विधिप्रतिषेधयोर्भयोर्द्यनात् । त्रतो-विनियोगस्य वाग्दत्तादिविषयत्मनुपपन्नमिति चेत्। न। मनुनैव नियोगस्य तदिषयत्पप्रतिपादनात्।

"यस्या वियेत कन्याया वाचा मत्ये कते पतिः।
तामनेन विधानेन निजीविन्देत देवरः॥
यथाविध्यभिगम्येतां ग्रुक्तवस्तां ग्रुचित्रताम्।
सियो भनेताप्रमवात्मकस्वकृतातृतौ"—इति।
दक्ततादीनां न नीजिष्टक्यभाक्तम्। तथाच मनुः,—
"गोचष्टक्ये जनयितुर्न भनेद्विमः मुतः।
गोचष्टक्यानुगः पिण्डोयपैति दद्तः ख्रधा"—इति।

क्षत्रिमग्रहणं वोपलचणार्थम् । दत्तव्यतिरिकानां गौणपुत्राणां स्वस्थभाक्षप्रतिपादकानि वाक्यानि युगान्तरविषयाणि, कलौ युगे तेषां पुत्रवेन परिग्रहणस्य स्वत्यन्तरे निषद्धवात् ।

"द्सौरचेतरेषान्तु पुत्रलेन परिग्रहः।
देवरेण सुतोत्पन्तिः वानप्रसाश्रमग्रहः॥
कर्लो युगे लिमान् धर्मान् वर्ञ्यानाङ्गमनीषिणः"—इति।
गृद्रधनिवभागे विग्रेषमाह याज्ञवस्यः,—

"जातोऽपि दास्यां गृहेण कामतोऽ ग्रहरो भवेत्। स्ते पितरि कुर्युक्तं भातरस्तर्धभागिनस्॥ स्रभादको हरेत्सर्वे दुहित्हणां सुतादृते"—इति।

कामतः पित्रिक्छ्या भागं लभते। मृते पितरि यदि परिणीतापुत्राभातरः मिन्न, तदा ते दासीपुत्रं खभागादर्धभागिनं
कुर्यः। त्रय परिणीतापुत्रा दुहितरो वा तत्पुत्रा वा न यन्ति,
तदा तद्वनं दासीपुत्रो लभते। तसद्भावे श्रद्धसेव। दिजातीनां
दास्यासुत्पत्रमु पित्रिक्छ्यायंगं न लभते नायर्द्धम्। जातोऽपि
दास्यां श्रद्रेणित विभेषणात्। किन्वनुकूलसेज्जीवनभानं लभते
दायभिप्रायः। श्रपुत्रदायग्रहणकभमाइ याज्ञवल्काः,—

"पत्नी दुहितरस्रेव पितरी श्वातरस्तथा। तत्सुतो गोवजो बन्धुः शिखः सब्रह्मचारिणः॥

हित्यमेव पाठः सर्व्वत्र । सम तु, दिनमग्रहणं चौपलक्त्यार्थम्, — इति पाठः प्रतिभाति । तथाच दिनमादयः पत्रा जनयितुर्गीत्रऋक्ये न भनेरन्, — इति पर्यवसितोवचनार्थ इति भावः ।

एवामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः। स्वर्थातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णस्ययं विधिः"-इति।

श्रीरसादयो दादशविधपुत्रा यस न सन्यमावपुतः। तस स्तस्य धनं पत्यादीनां पूर्वस्य पूर्वस्थाभावे उत्तरोत्तरोग्रहाति । श्रयं दायग्रहणकमः सर्वेषु मृङ्गाविसिकादिस्वनुकोमजेषु वर्णेषु च ब्राह्म-णादिषु वेदितस्य दत्यर्थः। पत्नी विवाहादिसंस्नता नारी। सा प्रथमं पत्युर्धनं ग्रहाति। तदाह वृहस्यतिः,—

"कुलेषु विद्यमानेषु पित्रभात्सनाभिषु। श्रमुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्भनहारिणी"—इति। श्रम विशेषमाह रहुमनुः,—

"त्रपुत्रा श्रयनं भर्तुः पालयन्ती वर्ते स्थिता। पत्येव द्यान्तत्पिण्डं कत्स्मगं लभेत च"—इति।

तद्यं ऋपुचदायग्रहणकमः। दादश्विधपुचश्च्यस्य स्तस्य धनं पत्नी ग्रह्णति। तदभावे दुहिता। तदभावे दौहिनः। तदभावे माता। तदभावे पिता। तदभावे भाता। तदभावे तत्पुनः। तदभावे पितामही। तदभावे तद्भावे पितामहोग्रह्णति तत्पुना-स्तत्पुनाञ्च। पितामहमन्तानाभावे प्रपितामहः तत्पुनास्तत्पुनाञ्चिति मन्नमपर्य्यन्तं गोवजा धनं ग्रह्णति। सपिष्डानामभावे समानोदका-धनं ग्रह्णति। समानोदकाञ्च सपिष्डानासुपरि सन्न पुरुषाः, जन्म-नामज्ञानपर्यन्ता वा। तद्कं च्ह्नानुना,—

"मपिएडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्त्तते । समानोदकभावसु निवर्तताचतुर्देशात् ।

जनामस्रतेरेके तत्परं गोचमुचते"-इति। गोत्रजानामभावे बान्धवा धनं ग्रहन्ति । वान्धवास्य निविधा-बौधायनेन दर्शिताः,-

"त्रात्मपित्वसुः पुत्राः त्रात्ममात्वसुः सुताः। श्रात्ममातुलपुत्रास्य विज्ञेया श्रात्मवान्धवाः॥ पितुः पित्रब्बसुः पुत्राः पितुर्मात्ब्बसुः सुताः। पितुर्मातुलपुत्राञ्च विज्ञेवाः पित्वान्धवाः ॥ मातुः पित्व्यसुः पुत्राः मातुर्मात्व्यसुः सुताः। मातुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया मात्वान्धवाः"-इति । वस्यापि यस्वामन्तरः सएव पूर्वं ग्रहाति। त्रतएव इष्टस्यतिः,-"बह्वो ज्ञातयो यत्र मकुल्या बान्धवास्त्रथा। यस्वासन्नतरस्तेषां सोऽनपत्यधनं हरेत्"—इति। बन्ध्नामभावे पाचार्यः । त्राचार्याभावे ग्रियः । तदाह मनुः,— "यो यो द्यानन्तरः पिण्डात् तस्य तस्य धनं भवेत्। त्रत कर्धं मनुचाः खादाचार्यः प्रिष्य एवच"—इति । श्रापसानोऽपि । "सपिण्डाभावे श्राचार्यः श्राचार्याभावे श्रन्ते-वासी"-इति। शिव्याभावे सब्रह्मचारी, तस्थाभावे यः कश्चित् श्रोवियो राष्ट्राति । तदाह गौतमः । "श्रोविया ब्राह्मण्यानपत्यस्य चक्यं भनेरन्"-इति । तदभावे ब्राह्मणः । तदाइ मनुः,-

"सर्वेषामयभावे तु ब्राह्मणा ऋक्यभागिनः।

<sup>\*</sup> यो श्वासन्नतरः पिखः,—इति शा ।

वैविद्याः ग्रुवयोदामास्त्रया धर्मी न शियते"—रति । त्राञ्चणधनं न कदाचिदपि राजगानि । चित्रयादिधनं तु सत्रञ्जाचारिपर्य्यन्तानामभावे राजगानि । तदुकं मनुना,—

"श्रहायें ब्राह्मणद्रयं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः। इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेत्रृपः"—इति। नारदेनापि,—

"ब्राह्मणार्थस्य तक्षाभे दायादस्वेश्व कस्वन । ् ब्राह्मणायेव दातव्यमेनस्ती स्थासृपोऽन्यया"-इतिः। संग्रहकारेणापि,—

"पितर्थ्यविद्यमानेऽपि धनं तत्पित्यम्ततेः।
तत्थानविद्यमानायां तिप्तामद्यम्ततेः॥
प्रमत्यामपि तत्थान्तु प्रपितामद्यम्ततेः।
एवनेवोपपत्तीनां स्पिष्डा खन्यभागिनः॥
तद्भावे सपिष्डाः खुराचार्थः प्रिष्य एववा।
सम्रह्मचारी सदिप्रः पूर्वाभावे परः परः॥
ग्रद्भकोदकाभावे राजा धनमवाप्रयात्।
प्राचर्यस्थायभावे तु तथा चित्रयंवैद्ययोः"—इति।

नन्यनपत्यस्य धनं प्रथमनेव पत्नी ग्रहातीत्येतद्तुपपस्यम् । पत्नी-सङ्गावेऽपि आत्वणां धनग्रहणस्य पत्नीनां वा भरणमाणस्य नारहे-नोक्षसात्,—

24

<sup>\*</sup> रवसेवोपपातीनां,—इति का॰। पाठदयमप्यसमीचीनं प्रतिवाति । † चच, सकुच्याः,—इति पाठो भवितुसुचितः।

"आहणामप्रजाः प्रेयात् कश्चित् प्रव्रजेत वा\*।

विभजेरन् धनं तस्य प्रेषास्ते स्त्रीधनं विनाः॥

भरणं चास्य कुर्वीरन् स्त्रीणामाजीवनचयात्।

रचन्ति प्रय्यां भर्तुश्चेदाहिन्दुरितरासु तत्"—इति।

तन्न,

"मंस्टानां तु योभागसेषाञ्चेत स दख्ते"—
दित प्रक्रम्य भात्णामप्रजाः प्रेयादित्यादिवचनस्य पठितत्वेन
संस्टिभात्थाणामनपत्यानां भरणमात्रं संस्टिभात्वणां च धनयहणम् ।

"स्ट्रष्टानान्तु यो भागस्तेषासेव स इ. खते। अनपत्यां प्रभागों हि निर्वीजे खितरानियात्"—

दत्यनेन पौनक्त्यप्रमङ्गात्। श्रय वा। श्रविभक्तविषयत्वमस्तु, याजवल्कावचनं तु विभक्तस्थासंसृष्टिनो भर्त्तृधनं पत्येव प्रथमं यहातीत्येवंपरमित्यविरोधः। यन् मनुनोक्तम्,—

"पिता हरेदपुत्रस्य सक्यं भातर एववा"—इति । यदपि कात्यायनेनोकम्,—

"विभन्ने मंस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हरेत्। भाता वा जननी वाऽय माता वा तित्वतुः क्रमात्"—इति। १मनुवचनं तावत् न क्रमप्रतिपादनपरम्, एव वेति विकल्प-

<sup>\*</sup> प्रत्रजेब्रगः,---इति गा०।

<sup>🕂</sup> अत्र कियानिय ग्रायः प्रलीन इति प्रतिभाति ।

<sup>🙏</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यत्र । भर्त्तर्धनिभिति तु समीचीनः पाठः प्रतिभाति ।

<sup>🐧</sup> अत्र, तत्र,--इति भवितुमुचितम्

श्रवणात्। कात्यायनवचनंतु पत्थां यभिचारिष्यां पिचादेरपत्य-धनग्राहितप्रतिपादनपरम्।

"भर्नुर्धनहरी पत्नी या खादयभिचारिणी।
श्रपचारितयायुक्ता निर्ज्ञच्चा वाऽर्थनाश्विका।
यभिचाररता या च स्त्री धनं मा न चाईति"—इति
तेनैवोक्तलात्। धनं जीवनायोपक्तृतं चेचांग्रं नाईतीत्यर्थः।
धारेश्वरस्त, श्रनपत्यधनं पत्नी ग्रह्णातीत्येवमादिवचनश्वद्धातस्य प्रकारान्नरेण विषययवस्थामाद। नियोगार्थिनी पत्नी श्रनपत्यस्य
विभक्तस्य यद्धनं ग्रह्णाति\*। तथाच मनुः,—

"धनं यो विश्वयाङ्गातः म्हतस्य स्तियमेव वा । सोऽपत्यं भात्रस्त्याद्य दद्यात्तस्वैव तद्धनम् ॥ कनीयान् च्येष्ठभार्यायां प्रचमुत्पाद्येद्यदि । समस्तच विभागः स्थादिति धर्मा व्यवस्थितः"—इति ।

विभक्तधने भातरि खते त्रपत्यदारे एवे पत्याधनसम्बन्धः, नान्यथा । त्रविक्रधनेऽपि तथेवेत्यभिप्रायः । गौतमोऽपि । "पिष्ड-गोवर्षिसम्बन्धा ख्वयं भनेरन् स्त्री वा त्रनपत्यस्य बीजं वा सिप्रे-त"—इति । संग्रहकारोऽपि,—

"श्रायषु प्रविभक्तेषु संस्रष्टेष्वष्यसत्तु वा।
गुर्वादेश्रानियोगस्या पत्नी धनमवाप्रयात्"—इति।
तदनुपपनं, पत्नी दुष्टितर इत्यत्र नियोगाश्रवणात्। श्रश्रुतोऽपि

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । तद्यक्काति इति तु भवितुमुचितम् ।

गियोगो गौतमादिवचनवसात्त्रस्थते रति युक्तमिति चेत्। न।
गौतमादिवचनानामर्थान्तरपरतात्। तथा हि। तच यद्गौतमवचनं,
"विष्णुवस्त्रस्था खियम्त्रस्था खत्यं भनेरन्। स्ती वा श्रनपत्यस्थ
बीजं सिप्तेत"—रति। तस्य नायमर्थः, यदि बीजं सिप्तेत तदा
पत्नी श्रनपत्यधनं रक्षातीति। श्रिप तर्द्धानपत्यस्य धनं पिण्डगोनर्षि—
सन्त्रसारकीयुः। जाया न। सा स्ती बीजं वा सिप्तेत संयता व।
भवेदिति।वाश्रम्स्थ पचान्तरवचनतेन यद्यर्षे प्रयोगाभावात्। यदिष
धनं यो विध्यादित्यादि मनुवचनं, तदिष चेचलस्त्रसं
विक्ता न पत्था रति। श्रष्टुवचनमिष संयताया एव धनसम्त्रसं
विक्ता, न तु देवरादिनियुक्तायाः। श्रन्यथा,

"श्रपुषा प्रयमं भर्त्तः पाष्ययमी वर्ते खिता। पत्न्येव द्याप्तत्पिष्डं कत्त्वमंगं स्रभेत ष"—इति। तथा,

"त्रपुचा प्रयमं भर्तुः पाषायम्ती वर्ते स्थिता । भृजीतामर्णात् चाम्ता दायादा उर्ध्वमाप्रृथुः"— इति मनुकात्यायमवषमविरोधप्रयङ्गात् । तसादमपत्यस्य विभन्न-स्थासंस्रष्टिमो स्तस्य धमं पत्नी स्टबाति इत्येव स्थवस्या न्यायसी । यमु स्तीषां धमसमन्थाभावप्रतिपादकवचमम्,—

> "यञ्चार्थं द्रव्यसुत्पस्रं तचानधिकतास्त ये। तदृक्यभाजस्ते सर्वे गामाष्कदनभाजनाः॥

<sup>\*</sup> इसमेव पाठः सर्वेष । सम तु, षाग्रभवभाषात्रे,—इति पाठः प्रतिभाति ।

यज्ञायं विदितं वित्तं तस्मात्तिवियोजयेत् ।
स्थानेषु खेषु जुष्टेषु न स्तीमूर्खविधर्मिषु"—इति ।
तद्यज्ञार्थमेव सम्मादितधनविषयम् । यदि कात्यायनेनोक्तम्,—

"श्रदायिकं राश्रगामि योषिद्दन्यौर्ध्वदेशिकम्। श्रपास्य श्रोचियद्वयं श्रोचियेश्यसदर्पयेत्"—इति।

त्रपंणमणनाक्कादनोषयुकं धनिनः श्राद्वाद्यपयुक्तश्च सुद्धाः श्वदायिकधनं राजगामि भवति । श्रोत्रियद्रयं तु योषिद्दन्यौर्ध-देशिकमपास्य श्रोत्रियस्येव न राज्ञ दत्यर्थः । यदपि नारदेननोक्षम्,—

"श्रन्यत्र ब्राह्मणात्किश्चिद्राजा धर्मपरायणः।
तत्स्तीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्ततः"—इति।
तदुभयमण्यवरद्धस्तीविषयं, पत्नीग्रन्दश्रवणात् (१)। यदपि शरीतेनोक्तम्,—

"विधवा यौवनस्था चेत् पत्नी भवति कर्कमा। श्रायुषो रचणार्थं तु दातयं श्रीवनं तदा"—इति। तदपि प्रक्षितयभिचारस्तीविषयम्। यदपि प्रशापतिवचनम्,— "श्रादकं भर्त्तृ हीनायाः दद्यादामरणान्तिकम् ।"—इति।

अथयामग्रनाच्हादनोपयुर्ता,—इति का॰। पाठद्वयमप्यसमीचीनं प्रति-भाति।

<sup>†</sup> दद्यादा रमगात् स्त्रियाः,—इति का॰।

<sup>(</sup>१) पत्नी दुश्वितरः इत्वादि धनाधिकारने।धकवचनेव्विति श्रेषः।

यदपि सात्यनारे,—

"श्रह्मार्थं तण्डुलप्रस्थमपराक्ते तु मेन्थनम्" - इति ।
तदेतदचनदयं द्वारीतवचनेन ममानार्थम् । या च श्रुतिः ।
"तमात् स्त्रियोनिरिन्द्रिया श्रदायादाः"—इति। सा पात्नीवतग्रहे<sup>(१)</sup>
तत्पत्था श्रंगोनाम्नीत्थेवम्पराः दन्द्रियग्रव्दस्य "दन्द्रियं वै सोमपीथः"—इति मोसे प्रयोगदर्भनात्। यन्तु पत्थाः स्थावरग्रहणनिषेधकं वृद्दस्पतिवचनम्,—

"यदिभके धनं किञ्चिद्धाधादिविधिषंस्ततम्।
तज्ञाया खावरं सुक्का लभेत गतभर्दका"—इति।
तिद्तरदायादानुमितमन्तरेण खावरिवकयनिषेधपरम्। अन्यया,—
"जङ्गभं खावरं हेम रूषं धान्यरमाम्बरम्।
श्वादाय दापयेत् श्राद्धं मामसंवत्मरादिकम्॥
पित्रचगुरूदोहिचान् भर्नः खस्तीयमातुलान्।
पृजयेत् कच्यपृतांभ्यां दृद्धानायातिथौंस्त्रथा"—इति
अनेन विरोधप्रमङ्गात्। मंस्ट्रष्टिविभागप्रकारमाह मनुः,—
"विभक्ताः मह जीवन्तो विभजेरन् पुनर्यदि।
ममस्विभागः खाज्ज्यैष्यं तच न विद्यते"—इति।
समिवभागविधानादेव विषमविभागनिराकरणमिद्धेः ज्येष्ठ्यं
तच न विद्यते इति पुनर्विषमविभागनिराकरणं विषमधनेन

<sup>(</sup>१) च्यन्ति पात्नीवतोग्रहः। तेन पाचिवं प्रवेश यजमानेन सोमः पौयते। तच सोम पत्नार चंत्रों नान्तीत्वर्थः।

षंसृष्टानां धनानुसारेण विषमविभागप्राष्ट्रार्थम् । संसर्गः कैरित्य-पेचिते रूच्यतिः,—

> "विभन्नो यः पुनः पित्रा श्रात्रा चैकत पंखितः। पित्रयोगायवा प्रीत्या तत्वंसृष्टः स उच्यते"—इति।

यः पूर्वं पित्रादिना विभक्तः पुत्रादिः पुनः मौत्या तेन सर समापनः, स संस्ष्ट उच्यते । येन नेनापि सहवासमापन दत्यर्थः । काचित्रंस्ट्रिनां विषमविभागमाह सहस्रातिः,—

"संस्ष्टानान्तु यः कश्चित् विद्याभौर्थादिनाऽधिकम्।
प्राप्तोति तत्र दात्रयोद्धांग्रः भेषाः समांभिनः"—इति।
विद्यादिना प्राप्ते ऋधिके धने ऋंग्रद्धयं दात्रयं न सर्वस्मिन्निति।
एतसंस्टब्र्यानुपरोधेनार्जितेऽपि विभाज्यत्वप्राष्ट्यर्थम् । ऋपुत्रस्य
संस्टिनः स्वस्यग्राहिणं दर्भयति याज्ञवह्न्यः,—

"संस्र्ष्टिनस्तु संस्र्ष्टी सोदरस्य तु सोदरः। दद्याचापहरेखांग्रं जातस्य च सृतस्य च"—दृति।

त्रयमर्थः। संस्विनो म्हतस्यां विभागकाले त्रविज्ञातगर्भायां भार्यायां पञ्चाद्रत्पत्रस्य पुत्रस्य दतरः संस्विष्टी दद्यान्, पुत्राभावे संस्विधेवापहरेन्; न पत्यादि। पत्नीनामप्रत्तदृष्टितृषां च भरण-मापम्। तदाह नारदः,—

<sup>(</sup>१) साधारणधनीवघातेनार्ज्ञियतुर्भागादयस्य सामान्यतस्य प्राप्तत्वात् संस्ट्रिवचये विशेषवचनारम्भस्यार्थवन्तार्थं तत्रानुपद्यातार्ष्णितेऽपि संस्ट्रिधने स्वर्ज्ञकस्य दावंग्री इतरेषामेकीकाऽंग्रहति सस्वते इति भावः।

"भरणं चास्य कुर्वीरन् स्तीणामाजीवनस्रयात्। रंच्यन्ति गय्यां भर्त्तुं चेदाच्छिन्युरितरासु तत्॥ यदा दुहितरस्तस्याः पित्रोऽंग्रो भरणं मतः। श्रा संस्ताराद्धरेद्वागं(१) परती विश्वयात् पतिः"—इति।

षोदरस्य तु षोदर इति, मोदरस्य संस्थितः तस्यां पोदरः संस्थि पञ्चाद्रत्यस्य पुत्रस्य द्यात्। तदभावे स्वयमेवापहरेत्, न भिस्नोदरः। मंस्ष्टीति पूर्वोक्तस्यापवादः । मंस्ष्टिनी भिन्नोदरस्य पोदरस्यासंस्थितः सद्भावे उभयोरिप विभन्न धनग्रहणमित्याह स्थन,—

"त्रन्योदर्थेसु मंसृष्टी नान्योदर्थीधनं हरेत्। त्रमंसृद्यपि वाऽऽदद्यास्रोदरो नान्यमात्रजः"—इति।

सापत्यभाता संसृष्टी श्रन्योदर्थाधनं हरेत् न त्यमंसृष्टी। श्रमं-सृष्ट्यपि सोदरः सोदरस्य धनसाददीत। न पुनरन्योदर्थः संसृ-श्रोव। श्रतएव सनुः,--

> "येषां ज्येष्ठः किनष्ठो वा हीयेतां प्रप्रदानतः। चियेतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न जुण्यते॥ सोदर्खा विभन्नेयुक्तं समेत्य मिदताः समम्। भातरो ये स संस्कृष्टा भगिन्यस्य सनाभयः"—दित ।

<sup>\*</sup> यदा तु दुचिता तस्याः,--- इति का॰ ।

ने बाद्ययंमंत्रः का॰ पुरुषे।

<sup>(</sup>१) भागोऽच भरबरूपः।

श्वामर्थः । येवां संस्कृष्टिनां भिन्नोदराणां आहणां मधे यः कोऽपि क्येष्ठः किन्छो मध्यमो वा विभागकाले देशान्तरगमनादिना खांश्चात् अस्थेत, तस्य भागो न खुयते—पृथगुद्धरणीयः । न संस्कृष्टिनएव स्वज्ञीयुः । किन्तु तसुद्धृतं भागमसंस्कृष्टिनः सोदराः संस्कृष्टिन् स्वाभयो भगिन्यस्य देशान्तरगता श्वपि समागस्य क्ष्यूय न्यूनाधिकभावसन्तरेण विभन्नेयः । श्वन्ये सन्यन्ते ।

"ऋसंस्छापि वा द्चात् संस्छो नान्यमाहजः"—

रत्यस्थायमर्थः। यत्र संस्ष्टा भिनोद्राः श्रसंस्ष्टास सोद्राः, तपासंस्था श्रिप सोद्रा एव धनं ग्रहीयुः न तु भिनोद्राः संस्था श्रिपीत। यनु, येषां व्येष्ठदत्यादिमनुवचनं संस्थानां भिनोद्राणामसंस्थानामेकोद्राणां च सर्वेषां धनग्रहणप्रतिपाद-कम्। तत् अङ्गमस्थावरात्मकोभयद्रव्यसद्भावविषयम्। श्रतएव प्रजापतिः,—

> "श्रमधंनम् यद्द्रशं षंस्रष्टानां च तद्भवेत् । अनि यदं नषंस्रष्टाः प्रयसीयुर्ययाऽं प्रतः"—इति ।

श्रयमर्थः । संस्ष्टानां भिन्नोद्रस्नात्णामन्तर्धनं गूद्धनं द्रव्यं वा जङ्गमात्मनं यथाऽं प्रतो भवेत् । सोद्राणामसंस्र्ष्टानां स्टष्ट-खेषादिनं स्थावर्रूपं यथाऽं प्रतो भवेत्,—द्रति (१) । याञ्चवस्क्यवयनन्तु जङ्गमस्यावर्योरन्यतरसद्भावविषयमिति । तत्र यद्युकं तद्याञ्चम् ।

षदा तु बंद्धष्टभिक्षोद्राभावः, तदा पिता पित्रयोवा यः बंद्धष्टः

<sup>(</sup>१) तथाच भूमिरुष्योः एथगुपादानात् द्रव्यपदं जक्रमपरम् । तेन खावरमसंस्कृपि सोदरस्य स्कीयात् । जक्रमन्तु संस्किनीभिन्नो-दराः खसंस्किनः सोदरा विमन्य स्कीयः ।

सण्य ग्रेंसीयात्। तथाच गौतमः। "संस्कृति प्रेते संस्कृते-स्वस्थभाक्"—दति। यदा पिता पित्रको वा संस्कृते न विद्यते, तदा लमस्कृभिकोदरो भाता ग्रेंसीयात्। तदभावे लसंस्कृपिता. तदभावे माता, तदभावे पत्नी। तदाइ प्रङ्कः। "स्वर्धातस्य स्थपु-चस्य भातगामि द्रकं तदभावं पितरौ हरेयातां तदभावे ज्येष्ठा वौ"—दति। ज्येष्ठा संयता. न तु पूर्वीदा। संस्कृभात्यपुत्राकां पत्नाश्च समवाये धनग्रहणप्रकारमाइ नारदः.—

> "मृते पती तु भार्यासु स्वभातिपत्नात्काः। मर्न्यो मिपिष्डाः स्वधनं विभजेयुर्यथाऽग्रतः"--दति।

पत्नीभारिषितमातभावविशिष्टा त्रभारिष्टिकाभार्याः सर्वे सिप्छा भारिष्ट्रा भारिष्ट्रा । तत्र भारिष्ट्राणां स्विपित्रंशतः भार्याणां भन्नेंशतः संस्कृष्ट्रधनस्य विभाग दत्यर्थः। पत्नीनामभावे संस्कृष्ट्रापुत्रांशं तद्भगिनी रहाति । तथाच च्हस्यितः,—

"या तस्य भगिनी मा तु नतीऽ शं लश्चमर्हति। श्रनपत्यस्य धर्मीऽयमभार्य्यापितकस्य च"--इति।

चग्रन्थो आत्मात्भावममुख्यार्थः । केचिन्, 'या तस्य दृष्टिता''—इति पहित्वा पत्नीमामभावे दृष्टिता गटकीतेत्याद्यः । दृष्टित्भगिन्योरभावे,

"त्रनन्तरः सपिण्डाद्यक्तस्य तस्य धनं भवेत् — दत्युक्तप्रत्यासन्तिकसेण सर्व सपिण्डादयो धनं रहणीयुः । प्रति-पचे दोषाणामभावात् । त्रतएव रहस्यतिः,—

''सृतोऽनपत्योऽभार्याद्येदभारुपिरमारुकः।

सर्वे सिपिण्डासहायं विभनेयुर्यथाऽंग्रतः"—इति । वानप्रस्वयतिनेष्ठिकब्रह्मचारिणां धनं को वा यहातीत्यपेचिते श्राष्ट्र याज्ञवस्त्वः,—

> "वानप्रख्यतित्रद्वाचारिणां खक्यभागिनः। क्रमेणाचार्यमच्चित्रयधर्मभाचेकतीर्थिनः"—इति।

श्रव प्रातिलोग्यक्रमेण नैष्ठिकब्रह्मचारिणां धनं श्राचार्यायहाति, न पिचादिः। उपकुर्वाणकस्य धनं पिचादयएव यहान्ति।
यतेस्त धनमधात्मश्रास्तश्रवणधारणतदनुष्ठानचमः सिक्क्ष्यो यटइति। दुर्वत्तस्य भागानईतात्। वानप्रस्थधनं धर्मभाचेकतीर्थी
यस्त्राति। धर्मभाता समानाचार्यकः। एकतीर्थी एकाश्रमी। धर्मभाता
चासावेकतीर्थी च धर्मभाचेकतीर्थी।

श्रयवा । वानप्रख्यितिनद्वाचारिणी धनमाचार्यमच्छियधर्म-श्राचेकतीर्थिनः क्रमेणैव ग्रण्यानः। पूर्वपूर्वाभावे उत्तरोत्तरोग्रणाती-त्यर्थः। यत्तु विषष्ठेनोक्तम्। "श्रनंशाख्वाश्रमान्तरगताः"—दति । तदन्याश्रमिणामन्याश्रमिधनग्रणानिषेधपरम्। न तु समानाश्रमिणां परस्वरच्ययप्रणानिषेधपरम्।

नन्वेतेषां धनसम्बद्धाव नास्ति कुतस्ति स्थागः। प्रतिग्रहादे-र्धनार्जनोपायस्य निविद्धलात्। "श्रनर्थनिचयो भिचुः"—इति गौतम-स्मर्णाच । तच,

> "म्रह्नोमासस्य षणां वा तथा मंवत्यरस्य च। मर्थस्य निचयं कुर्यात् कतमाम्ययुजे योजेत्"—

<sup>\*</sup> कमादश्वयुने,—इति ग्रा॰।

दित वानप्रख्य धनसंयोगोऽस्ति ।

"कौपीनाच्छादनार्थं तु वासोऽपि विश्वयाद् यतिः।
योगससारभेदांश्च ग्रङ्गीयात् पादुके तथा"-दित वचनाद्यतेरिप वस्तपुस्तकादिकं विद्यतएव । नैष्ठिकस्थापि
ग्ररीरयाचार्थं वस्तपरिग्रहोऽस्थेवेति तदिभागो घटतएव । दायानर्षानाह मनः.-

"श्रनंशो क्लीवपिततो जात्यत्थविधरौ तथा।
उत्तम्त्रज्ञस्ताञ्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः"—इति।
निरिन्द्रियाः व्याधिना विकलेन्द्रियाः। नारदोऽपि,—
"पित्वद्विट् पिततः षण्डो यञ्च खादौपपातिकः।
श्रौरभा श्रपि नेतेऽंशं नभरन् चेत्रजाः कुतः" –इति।
विश्रिष्ठोऽपि। "श्रनंशास्त्राश्रमान्तरगताः"—इति। याञ्चवस्त्यः,—
"क्लीबोऽष पितिस्त्रुचः पङ्गरुक्यानको जडः।

श्रन्थोऽचिकित्यरोगाद्याः भर्तवाः खुर्निरंग्रकाः"—इति । तम्त्रः पतिनोत्पन्नः । श्रादिग्रब्देन सकादयो ग्रह्मन्ते । एते निरंग्रकाः सक्यभाजां न भवन्ति । केवनमणनास्कादनेन भर्त्तव्याः

> "सर्वेषामपि तद्यार्थं दातं ग्राह्मा मनीषिणः। यामाच्छादनमत्यनां पतितो ह्यददङ्खवेत्"—इति।

पोषणीयाः। त्रभरणं तु प्रत्यवायमाच मनुः.--

<sup>\*</sup> चन्धोऽचिकित्यशोगात्ती,—इति का॰।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः चादर्शपुस्तकेषु, त्रद्धायां,—इति तु पाठः समीचीवः प्रतिमाति।

त्रत्यनां यावळीविमत्यर्थः । पतिनस्य भर्तयत्वादि नासीत्याष्ठ देवसः,—

"तेषां पिततवर्जिशो भक्तं वस्तं प्रदीयते" - इति । पितिप्रब्देन तज्जातोऽयुपलस्यते । श्राश्रमान्तरगता श्रिपि ते भर्त्तव्याः । त्रतप्रव विश्वष्टः । "त्रनंश्रास्त्वाश्रमान्तरगताः । कीबो-कात्तपितिसारणं क्रीबोनात्तानाम्" "—इति । श्रंशानहाणां पुत्रा-स्तंश्रभाजः । तदान्त देवलः.—

"तत्पुत्राः पित्रदायां श्रं सभेरन् दोषवर्जिताः"—इति । निरंशकानां पुत्रा श्रोरमाः चेत्रजाश्च क्रीव्यादिदोषवर्जिता-भागद्वारिणो न दत्तकादयः । श्रतण्व याज्ञवस्त्राः परिमंच्छे,—

"त्रीरमाः चेत्रत्रासेषां निर्दीषा भागहारिणः"—दित । निरंग्रकानां दुहितरी यावत् विवाहं भर्त्तेयाः मंस्कर्त्तयाः, पत्र्यस्य साध्वत्तयो यावज्ञीवं भर्त्तयाः । तथाच मएव.—

"सुतासेषां च भर्त्तवा यावहे भर्तमात्हताः।
त्रपुता योषितसेषां भर्त्तवाः माधुरुत्तवः॥
विर्वाखाव्यभिचारिष्यः प्रतिकूलाक्षयेवच"-इति।
त्रवानिष भागानर्शन् दर्भवति यात्रवस्त्वः.—
"त्रकोहासुतसेव मगोचादयस् जायते।

<sup>(</sup>१) क्रीबोन्मत्तानामाश्रमान्तरगतानामपि क्रीबोन्मत्तस्यमेव। खर्णात् क्रीबोन्मत्तानां स्त्रत्या यदुच्यते भरणादिनं, खाश्रमान्तरगतानामपि तेषां तदेव भवतीति भावः।

प्रवच्याऽविधतश्चेव न श्वक्यन्तेषु चाईति"—इति। मनुरपि,—

"त्रनियुक्तास्तश्चेव पुचिष्णाऽऽप्तश्च देवरात् । उभौ तौ नार्हतो भागं जार्जातककामजौ"—इति । स्तीधनविभागमाद याज्ञवन्त्यः,—

"पित्दत्तं श्रात्मात्दत्तमध्यम्युपागतम् । श्राधिवेदनिकाद्यञ्च स्त्रीधनं परिकीत्तितम् ॥ बन्धुदत्तं तथा ग्रस्कमन्वाधेयकमेवच । श्रप्रजायामतीतायां वान्धवास्तद्वाप्तृयुः"-इति । श्रध्यम्युपागतं विवाहकासेऽग्निसिक्षधौ मातुसादिभिद्त्तम् । तथाच कात्यायनः,—

"विवाहकाले यत् स्तीभ्यो दीयते ह्याग्रिमस्थि ।
तद्धग्रिकतं सिद्धः स्तीधनं परिकीर्त्तितम्"—इति ।
त्राधिवेदनिकमधिवेदनिनिमत्तमधिविस्तिये दत्तम् (१) । श्राधग्रब्देन त्रधावाहिनकध्वक्यक्रयादिप्राप्तम् । तथाच मनुः,—
"त्रध्यम्यधावाहिनकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि ।
भादमादिपदिप्राप्तं षिद्धधं स्तीधनं स्वतम्"—इति ।
यद्विधमिति न्यूनसङ्खायवच्छेदार्थम् । नाधिकसङ्खायवच्छेदाय ।
त्रधावाहिनकप्रीतिदत्तयोः खक्ष्पं कात्यायनेनोक्तम्,—
"यत्युनर्लभते नारी नीयमाना पितुर्यकात् ।

<sup>(</sup>१) एकस्यां स्त्रियां विद्यमानायां यदान्यां स्त्रियमुद्दहति, तदा पूर्वीणा स्त्री षिधिवित्रेयच्यते ।

त्रधावाहनिकं नाम स्त्रीधनं तद्दाह्तम्॥ प्रीत्या दत्तञ्च यत्किञ्चिदन्येन यगुरेण वा। श्राधिवेदनिकञ्चेव शीतिद्तं तद्चते"--दति। वस्दत्तं कन्यामातृपित्वस्थुभिर्दत्तम्। ग्रुन्कं, यद् ग्रहौवा कन्या दीयते। ऋलाधेयकं परिणयनादनु पश्चाइत्तम्। तद्कं कात्यायनेन,-"ग्रहोपस्करवाह्यानां दोह्याभरणकर्मिणाम्। म्लां जन्मन् यत्किञ्चित् ग्रान्कं तत् परिकीर्त्तितम् ॥ विवाद्यात्परतो यनु लक्षं भर्नुः कुलात् खिया। श्रनाधेयं तु तट्ट्यं लब्धं पित्तकुलात् तथा"-इति । पित्रादिभिः स्त्रीभ्यो धनदाने विशेषमाच कात्यायनः,-"पितमातप्रतिभातज्ञातिभिः स्तीधनं स्तियै। यथाप्रका दिसाइसं दातवं खावराइते"-इति। यथाशिक स्थावरत्यतिरिक्तं धनं दिसहस्रकार्षापणपर्यन्तं दातत्य-मितार्थः । श्रयञ्च नियमः प्रताब्ददाने (१) वेदितवाः । श्रनेकाब्दे तु-पजीवनार्थं सक्तदेव दाने नायमविधनियमः। नापि स्वावरपर्य-

"द्द्याञ्चनञ्च पर्याप्तं चेत्रांगं वा यदिक्कित"-द्रति । भाराप्त सौदायिके स्थावरेऽपि यथेष्टविनियोगाईत्वमुक्तन्तेनैव,— "जढ़या कन्यया वाऽपि भक्तंः पित्तग्रहेऽपि वा । भाराः सकामात् पित्रोर्वा लक्षं सौदायिकं स्वतम् ॥

दाश:। तथाच चहस्पति:,-

<sup>(</sup>१) प्रत्वन्ददानस्व स्थावरपर्ध् दासः न तूपजीवनार्धं दाने इति भावः।

सौदायिकं धनं प्राप्य स्तीणां स्वातन्त्र्यमियते ।

यस्मात्तदानृगंश्यायं तदेतदुपजीवनम् ॥

विक्रये चैव दाने च यथेष्ठं स्थावरेस्विपि"--इति ।

पतिदत्तस्थावरेऽपि विभेषमात्त नारदः,-
"भर्वा प्रीतेन यहत्तं स्तिये तस्मिन्गृतेऽपि च ।

सा यथाकाममन्नीयात् दद्यात् वा स्थावरादृते"--इति ।

पिचादिभिष्पाधादिना दत्तं स्तीधनं न भवतीत्यात्त कात्यायनः,--

"तत्र सोपाधि यह्तं यत्त योगवभेन वा ।
पित्रा भात्राऽयवा पत्या न तत् स्तीधनमिखते"--इति ।
उत्सवादौ धारणार्थं दत्तमसद्भारादिकं सोपाधिदत्तम् । योगवभेन
वचनादिनेत्यर्थः । भिन्पादिप्राप्तमपि स्तीधनं न भवतीत्याद्य सएव,—

"प्राप्तं ग्रिन्पेसु यह्त्तं प्रीत्या चैव यदन्यतः।

भर्तुः खाम्यं तदा तत्र ग्रेषं तु स्तीधनं स्रतम्"--इति।
श्रन्यतः खादित इति यावत् (१)। तदेतत् स्तीधनं दुहित्दरीहित्रपुत्रहितायां स्त्रियामतीतायां बान्धवा भर्त्तादयो ग्रह्णान्त।
श्रवेतं क्रमः। मातरि वृत्तायां प्रथमं दुहिता ग्रह्णाति। श्रतएवोक्तं
तेनैव,—

<sup>\*</sup> तेर्दं तत् प्रजीवनम्, - इति यञ्चान्तरप्रतः पाठः।

<sup>†</sup> यदित्तं,—इति ग्रह्यान्तरप्रतः पाठः।

<sup>‡</sup> भवेत्,—इति ग्रह्यान्तरप्रतः पाठः।

<sup>(</sup>१) खं चातिः।

"मातुर्दृहितरः ग्रेषस्णात्ताभः चर्तेऽत्वयः"--इति।
गौतमोऽपि। "स्त्रीधनं दृहित्यणां श्रप्रत्तानां श्रप्रतिष्ठितानां
च"--इति। दुहित्यणामभावे दौहित्यो ग्रह्णां। तद्दृहित्यणां
प्रस्ता चेदिति याज्ञवक्त्रस्परणात्। भित्तमात्काणां दौहिद्याणां
विषमाणां समवाये मात्रतो भागकत्पना। तथाच गौतमः।
"पित्रमात्वस्त्रवर्गे भागविभेषः"--इति। दुहित्दौहित्रीणां
समवाये मनुः,--

"यसामां खुर्दुहितरसामामि यथाऽईतः।
मातामह्याधनात् किञ्चित् प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्"—इति।
दौहिचीणामणभावे दौहिचाधनहारिणः। तथाच नारदः,—

"मातुर्द्हितरोऽभावे दुहित्णां तदन्वयः"-इति । दुहित्दुहित्णामभावे तदन्वयो दौहिचौ ग्रह्णातीत्यर्थः । दौहिचाणामभावे,

"विभजेरन् सुताः पिचोक्ष्धं ऋक्यमृणं ममम्"—
देखादियाज्ञवस्क्यवचनतः माहऋणापाकरणतोऽविधिष्टं माहधनं
पुचा ग्रह्णाना । यन् मनुगोक्तम्,—

"जनन्यां संस्थितायान् ममं सर्वे सहीदराः। भजरन् माहकं ऋक्यं भगिन्यश्च मनाभयः"— इति।

एतत् पुत्राणां दुहित्वणां च समूय मात्रक्क्यग्राहित्यरं न भवतिः किन्तु तेषां धनसम्बन्धे प्राप्ते ममविभागप्राष्ट्रार्थः, समग्रद्र-श्रवणात्। यदपि शङ्कालिखिताभ्यासृत्रम्। "समं सर्वे महोदरा-मात्वकं ऋक्यमर्हन्ति सुमार्थक्षः"—इति। तदपि मनुवचनेन समा- नार्थम्। श्रय वा, एतदचनदयं भर्त्तुः कुललक्षस्तीधनःविषयम्। श्रसिनेव विषये रहस्पतिः,—

"स्तीधनं तद्पत्यानां दुहिता च तदंशिनी।
श्रमता चेत्रमूढ़ा तु लभते सा न मादकम्"—इति।
श्रपत्यानां पुमपत्यानाम् । यनु पारस्करेणोक्तम्,—
"श्रप्तायासु दुहितुः स्तीधनं परिकीर्त्तितम्।
पुत्रसु नैव लभते प्रत्तायां तु समांश्रभाक्"—इति।
तद्पतिष्ठितो षण्डदुहित्विषयम् । श्रतप्व मनुः,—
"मातुसु यौतकं यत् स्थात् सुमारीभागप्व सः"—इति।
यौतुकं पित्रसुललस्थम्। श्रनपत्यहीनजातिस्तीधनं उत्तमजातिसपत्नीदुहिता ग्रह्णाति, तदभावे तद्पत्यम्। तदुक्तं मनुना,—
"स्त्रियासु यद्भवेदित्तं पित्रा दत्तं कथञ्चन।
श्राह्मणी तद्भरेत्कन्या तद्पत्यस् वा भवेत्"—इति।
श्राह्मणी जात्यधमजात्युपलचणार्थम् । पुचणीचाणां देयमिति श्रधिपौचाणामपि पितामद्युणापाकरणम्। पुचणीचाणां देयमिति श्रधि-

<sup>\*</sup> सान्यानाम्,-इति का॰।

दिषयम्,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>‡</sup> ब्राह्मणी नामुत्तमनामुपनद्यमार्थम्,—इति का॰। पाठदयमप्यसमी-चीनं प्रतिभाति। ब्राह्मणीपदसुत्तमनामुपनद्यगर्थम्,—इति तु पाठः समोचीनो भवति।

कारश्रवणात्। श्रस्तु ऋणापाकरणेऽधिकारः। ऋस्थभाक्षं सुतद्ति चेत्। तस्र। "ऋस्थभाजः ऋणं प्रतिकुर्युः"—दति गौतमवचनेन ऋस्थभाजामेव ऋणापाकरणाधिकारश्रवणात्। पौचाणामणभावे भर्वादयोऽपि ऋस्थभाजः। श्रदेव विवाहभेदेन विशेषमाह मनुः,—

"ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्भनम् ।
श्रप्रजायामतौतायां भक्तुरेव तद्ब्यते ॥
यत्तस्यै स्याद्भनं दत्तं विवाहेब्यासुरादिषु ।
श्रतीतायामप्रजायां मातापित्रोस्तदिखते"—दति ।

ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्यविवाहेषु संक्षताया भार्य्याय यद्धनं तद्दु हिचादिपौचान्ततद्भनहारिसन्ततेरभावे सति भर्त्वगामि, न पुन-र्माचादीनामित्यर्थः। त्रासुरराचसपैग्राचिववाहसंक्ष्वतायाः भार्य्याया-धनं मातापिचोर्भवतीत्यर्थः। यनु कात्यायनेनोक्तम्,--

"बश्रदत्तन्तु बश्रूनामभावे भर्त्वगामि तत्"-दति।
तदासुरादिविवाइसंक्षतस्त्रीविषयम्। त्रतण्वोत्तं तेनैव,"त्रासुरादिषु यस्त्रश्चे स्त्रीधनं पैत्वतं स्त्रियाः।
त्रभावे तदपत्थानां मातापित्रोः तदिखते"-दति।

भर्गादिभिर्दत्तमि ग्रां खाखं स्तीधनं मोदरएव ग्रह्मात । तथाच गौतमः । "भगिनीग्रस्तं मोदर्थाणामुध्वं मातः"—इति । मोदर्थाणामभावे मातुर्भवतीत्यर्थः । यत्पुनस्तेनैवोक्तम् । "खञ्च ग्रां वोद्राऽर्इति"—इति । तच्चुस्क्रग्रहणानन्तरं संस्कारात् प्राक् मृतायां द्रष्ट्यम् । श्रतएव याज्ञवस्क्यः,—

"मृतायां दत्तमाद्दात् परिशोध्योभयययम्"—इति।

यत्तु कन्याये मातामहादिभिर्दत्तं भूषणादि, तदपि शोदरा-एव ग्रहीयुः। तथाच बौधायनः,—

"स्क्यं स्ताया ग्रह्णीयुः कन्यायाः सोदराः समम्।
तदभावे भवेन्मातुस्तदभावे पितुर्भवेत्"—इति ।
त्रमावे भवेन्मातुस्तदभावे पितुर्भवेत्"—इति ।
त्रमायापुत्तिकाधनमपि सोदरो ग्रह्णाति । तथाच पैठीनसिः,—
"प्रेतायां पुत्तिकायान्तु न भक्तां दायमर्चति ।
त्रपुत्रायां कुमार्य्याञ्च स्नाचा तद्याद्यमित्यपि"—इति ।
पुत्तिकायां पितुः पञ्चादौरससङ्गावे सएव ग्रह्णीरणत्र न भक्तां।
यनु सनुवचनम्,—

"त्रपुत्रायां स्तायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन ।
धनं तु पुत्रिकाभक्तां हरेचेवाविचारयन्"—इति ।
तत्पञ्चाद्रत्पन्नभात्रभावे वेदितव्यम् । यन् कचिदनपत्यं स्त्रीधनं
स्वस्तीयादीनां भवतीत्युक्तं रुद्दश्विना,—

"माहस्वमा मातुलानी पित्रयस्ती पित्रस्वमा ।

श्वश्चः पूर्वजपत्नी च मात्रत्त्या प्रकीर्त्तिता ॥

यदाऽऽधामौरमो न स्थात् सुतो दौहित्र एवच ।

तसुतो वा धनं तामां स्वसीयाद्याः ममाप्रुयुः"—इति ।

श्वस्थायमप्रः । ब्राह्मादिविवाहेषु भर्त्त्रभावे, श्वासुरादिषु माता
पित्रोरभावे, मात्रस्वसादीनां धनं यथाक्रमं मात्रस्वसीयाद्या
ग्रह्मीयुः । क्रिच्कीवन्याः सप्रजाया श्वपि पत्याधनं भर्त्ता ग्रह्मी
यादित्याह याज्ञवस्त्यः,—

"दुर्भिचे धर्मकार्ये च चाधौ संप्रतिरोधके।

ग्रहीतं स्तीधनं भर्ता न स्तिये दातुमर्हित"—इति। संप्रतिरोधके वन्दिग्रहादौ स्वकीयद्रव्याभावे स्तीधनं ग्रहीला पुनस्तस्ये न दद्यात्। प्रकारान्तरेण ग्रहीतं पुनर्दद्यादेव। तथाच कात्यायनः,—

"न भर्ता नैव च सुतो न पिता भातरो न च।
श्रादाने वा विसर्गे वा स्तीधने प्रभविष्णवः॥
यदि चैकतरोऽष्णेषां स्तीधनं भचयेद्वलात्।
सष्टद्धिकं प्रदाषाः स्थाइण्डच्चैव समाप्त्रयात्॥
तदेव यद्यनुचाष्य भचयेत्रीतिपूर्वकम्।
स्तामेव म दाषाः स्थाद् यद्यसौ धनवान् भवेत्"—इति।
देवलोऽपि,—

"वृत्तिराभरणं शुक्तं लाभश्च स्तीधनं भवेत्। भोक्ती तत् खयमेवेदं पितर्नार्हत्यनापिद् ॥ वृथा मोचे च भोगे च स्तियै दद्यात् मबद्धिकम्"—इति। विभाज्यद्रयमाद कात्याचनः,—

"पैतामस्त्र पित्रश्च यचान्यत्त्वयमर्जितम्।

दायादानां विभागे तु सर्वमेव विभज्यते"—इति।

पित्रद्र्योपजीवनेन खयमर्जितं यत्तद्विभजेत् तदनुपजीवनेनार्ष्णितस्याविभाज्यलात्। एतन्तितयमपि खणाविष्रष्टं विभजेत्।
तथाच मएव,—

"खणं प्रीतिप्रदानञ्च दत्ता प्रेषं विभाजयेत्"—इति। खणप्रदानार्थं धनाभावे पित्रखणमपि विभन्नेत्। स्वस्यं खणं सम्मिति वचनात्। ऋक्यं ऋणमिति वचनादिनिवृत्यर्थं ग्रोध-मित्याह् मण्य,—

"चणमेवंविधं ग्रोधं विभागे बन्धुभिः सदा।

ग्रहोपम्करवःह्याञ्च दोह्याभरणकर्मिणः॥
दृग्यमाना विभञ्चन्ते कोग्रं गूढ़ेऽत्रवीत् सगुः"—इति।
श्रव कोग्रग्यहणमितरदिव्यप्रतिषेधार्थम्। तथाच सएव,—

"ग्रंकाविश्वासम्माने विभागे ऋक्थिनां सदा।

क्रियासमृहकर्दत्वे कोग्रसेवं प्रदापयेत्"—इति।
श्रविभाज्यद्रव्यमाह याज्ञलक्यः,—

"पित्रद्र्याविरोधेन यद्न्यत् खयमर्जितम्। मैत्रमोदाहिकञ्चेव दायादानां न तद्भवेत्॥ क्रमादभ्यागतं द्रयं इतमभ्युद्धरेत्तु यः। दायादभ्यो न तद्द्यात् विद्यया सक्थसेवन्"—इति।

पित्र स्थाविरोधेन यत् खयं श्रस्यादिना उपार्क्वतं, यस विद्या-दिना स्थां, विवाहास यस्थां, तद्भावादीनां न भवेत्। यत्पि-बादिकमायातं चोरादिभिरपहतमन्येरनुद्भृतं द्रस्यं पुत्राणां मध्ये यः कियदितराभ्यनुज्ञयोद्धरति, तत्तस्थेव भवति। चेत्रं तु तुरी-यांश्रमेवोद्धन्तां ग्रह्माति शेषं तु मर्वेषां ममसेव। तथा श्रङ्कः,—

> "पृत्रेनष्टान्तु यो भूमि यः किसदुद्धरेत् श्रमात्। यथाभागं सभन्तेऽन्ये दलाऽंगन्तु त्ररीयकम्"—इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्क्षत्र । परमयमसमीचीनः पाठः।

श्रविभाष्यविद्याधनस्य लचणमाह कात्यायनः,—

"पर्भक्तोपयोगेन प्राप्ता विद्याऽन्यतस्त या ।

तया प्राप्तं धनं यन्तु विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥

उपन्यस्तेषु यस्त्रं विद्यया पणपूर्वकम् ।

विद्याधनं तु तदिद्यात् विभागे न नियोज्यते ॥

श्रिय्यादार्लिज्यतः प्रश्नात् मन्दिग्धप्रश्ननिर्णयात् ।

स्वज्ञानग्रंमनादाऽपि स्त्रः प्राधान्यतस्य यत् ॥

परं निरस्य यस्त्रः विद्यातो द्यूतपूर्वकम् ।

विद्याधनं तु तदिद्यात् न विभाज्यं दृहस्पतिः ॥

मस्त्रिविष्टे हि धर्माऽयं स्त्रस्थाद्यज्ञाधिकस्रवेत् ।

विद्यावस्रकृतस्त्रेव यान्यक्तस्त्रस्थारे ॥

विद्यया खध्यापनादिना,—इति कां०।

<sup>†</sup> रया,—इति का॰।

<sup>‡</sup> चिच्चेप्यपि चि धर्मो। ८यं मूल्या द्यचा धिकं भवेत्, — इति यस्यान्त-शियः पाठः।

<sup>🐧</sup> यानतः ग्रिष्यतन्तथा,—इति का॰।

एति द्याधनं प्राष्ठः सामान्यं यदतोऽन्यया"—इति ।
श्रतो विद्याधनादन्ययास्त्रमविभक्तपिचादिङ्ग्योपयोगप्राप्तं तदविभक्तानां सामान्यं साधारणमिति यावत् । क्रिसिद्याप्राप्तमपि
धनं विभाज्यमित्याद्व नार्दः,—

"कुटुमं विस्यात् भातुर्याविद्यामधिगक्कतः । भागं विद्याधनात्तस्मात् च सभेताश्रुतोऽपि सन्""—इति। कात्यायनेनापि,—

"कुले विनीतविद्यामां श्रात्वणां पित्रतोऽपि वा। ग्रीर्थ्यप्राप्तं तु चिद्यत्तं विभाष्यं तत् रहस्यतिः"—इति।

श्रविभक्तस्य कुले पित्रयादेः पित्रतोऽपि वा प्राप्तविद्यानी
यहुनं श्रीर्यादिना प्राप्तं विद्ययेव प्राप्तं, तदिद्याधनं विभाष्यमिति ।
पित्रद्यार्जितेनार्जिते धने भागदयमेकस्याद्य विषष्टः । "येन वैषां
यदुपार्जितं स्याद्द्यंशमेव स्रभेत"—इति । यन्तु,—

"सामान्यार्थसमुत्याने विभागस्त समः स्तृतः"—इति ।
तिद्द्येतरक्तयाद्युपार्जितधनविषयम् । श्रविभाष्यविद्याधने श्रकंकेष्क्रया श्रंग्रमाद गौतमः । "ख्यमर्जितं चैव वैद्येभ्यो वैद्यः कामं
दद्यात"—इति । इष्क्राभावे लाह नारदः,—

"वैद्यो वैद्याय नाकामो द्द्यादंशं खतो धनात्। पिटद्रयं समात्रित्य न चेनाद्धनमादतम्"—दति।

भागं विद्याखनात्तसात्त्वतोऽपि कभेत् समम्,—इति ज्ञा॰।
 पाप्तं विद्यार्थिनां यद्धनं,—इति का॰।

खवैद्याय बकामोऽपि न द्यात् । तदाह कात्यायनः,—

"नाविद्यानान्तु वैद्येन देयं विद्याधनं कचित् ।

समविद्याधिकानान्तु देयं वैद्येन तद्भनम्"—दति ।

विद्यापाप्तधनवत् ग्रौर्थादिपाप्तमपि धनमविभाष्यमित्याह
सएव,—

"श्रीर्थप्राप्तं विद्यया च स्तीधनं चैव धत् सातम्।
एतसार्वं विभागे तु विभाच्यं नैव ध्वित्यिभिः॥
ध्वजाद्यतमावेद् यन्तु विभाज्यं नैव तत् सातम्"—दित ।
ध्वजाद्यतस्य स्वणं तेनैवोक्तम्,—

"मंग्रामादाइतं यत्तु विद्राय दिषतां बसम् । स्नाम्यर्थे जीवितं त्यक्ता तद्धजाइतमुखते"—इति । इष्ट्यतिर्पि,—

"पितामहिपिद्धभां च दत्तं माचा च यद्भवेत्।
तस्य तसापहर्त्तवं श्रीर्थभार्याधनं तथा"—इति।
ग्रीर्थप्राप्तधनस्क्ष्पं च कात्यायनेन दिर्गितम्,—
"त्राह्म संग्रयं यच प्रसमं कर्म सुर्वते।
तस्मिन् कर्मणि तुष्टेन प्रसादः खामिना कतः॥
तच स्थां तु यत्किश्चित् धनं ग्रीर्थेण तद्भवेत्"—इति।
पिचादिद्रव्योपजीवनेन विद्याप्राप्तधनवत् ग्रीर्थप्राप्तधनेऽपर्जकस्य
आगदयमाइ व्यासः,—

ः "बाधारणं बनात्रित्य यत्कि सिदाइनायुधम्।

पितामद्विष्ट्यागां,—इति ग्रा॰।

शौर्यादिनाऽऽप्तीति धनं भातरस्तत्र भागिनः॥
तस्य भागद्यं देयं ग्रेषास्तु समभागिनः"-इति।
श्रन्यदणविभाज्यमाह सनुः,-

"वम्तं पत्रमलङ्कारं कतात्रमुदकं स्त्रियः। योगचेमप्रचारञ्च न विभाज्यं प्रचचते"—इति।

वस्तं धतं वस्तम् । पित्रधतं वस्तं पितुरूधं विभागे श्राद्धभोत्ने दातव्यम् । तथाच रहस्पतिः,—

> "वस्तालङ्कारभयादि पितुर्यदाइनादिकम् । गन्धमान्यैः ममध्यर्च श्राद्धभोन्ने तदर्पयेत्"—इति ।

श्रम्यानि तु वस्ताणि विभाज्यान्येव । पत्रं वाहनं, पत्रं श्रश्चश्रिविकादिवाहनम् । तद्पि यद् येनाक्त्दं तत्त्वेव । श्रमाक्दं तु
सर्वेविभाज्यम् । श्रसङ्कारोऽपि यो येन धृतः, स तस्वैव । श्रध्तः
साधारणोविभाज्य एव,

"पत्थों जीवित यत् स्तीभिरखङ्कारो धनो भवेत्। न तं भजेरन् दायादाः भजमानाः पतन्ति ते"—इति

तेनैव धत इति विशेषेणोपादानात्। इतानं तण्डुलमोदनादि। तदपि यथामभवं भोक्तयम् न विभाज्यम्। उदकं तदाधारः कूपादिः। मोऽपि विषमः पर्य्यायेणोपभोक्तयो न मूख्यदारेण विभाज्यः। स्त्रियस दास्योविषमाः पर्य्यायेण कर्षा कार्याः
तथाः। तथाच चहन्यतिः,—

"एकां स्त्रीं कारयेत् कर्मा यथाऽंग्रेन ग्रहे ग्रहे। बच्चः ममांगतो देया दामानामप्ययं विधिः"—इति। पिचाऽवरुद्धास्य समा श्रिप न विभाज्याः। तथाच गौतमः। "स्तीषु संयुतास्वविभागः"—इति। योग इति श्रौतस्मार्त्ताद्यसाध्यमिष्टं कर्षा खच्यते। चेमः इति लश्यपरिचणहेत्भृतं विद्विदिदान-तड़ागारामनिर्माणादि पूर्तं कर्षा खच्यते। तदुभयं पितृद्र्यविरो-धार्जितमप्यविभाज्यम्। तदुकं लौगाचिणा,—

"चेमं पूर्ते यागिमष्टमित्याङसत्त्वदर्भिनः। श्रविभाज्ये च ते प्रोते प्रयनासनमेवच"-इति।

श्रयवा। योगचेमग्रन्देन इवनामर्गस्तवाहनादिप्रस्तय उच्चन्ते।
प्रचारोग्टहारामादिषु प्रवेशनिर्गममार्गः। सोऽप्यविभाच्यः। यनु
उप्रनसा चेवस्थाप्यविभाज्यलसुक्तम्,—

"त्रविभाज्यं मगोत्राणामासहस्रकुलाद्पि। वाष्यं चेत्रञ्च पत्रञ्च कृतान्तसुद्वं स्त्रियः"—इति। तत्प्रतिग्रहलक्षेत्रेचं चित्रयासुतेन सार्द्धं ब्राह्मणीसुतेन त्रवि-भाज्यमित्येवं परम्।

"न प्रतियहभूदेया चित्रयादिसुताय च"—
इति सारणात्। त्रन्ये मन्यन्ते। वस्तादयोऽपि विभाष्या एव।
तथाच रहस्पतिः,—

"वस्तादयोऽविभज्यायेक्तं तैर्न विचारितम्। धनं भवेत्सस्द्धानां वस्तासङ्कारसंत्रितम्॥ मध्यस्थितमनाजीवं दातं तैः कस्य प्रकाते। युक्ता विभजनीयं तदन्यथाऽनर्थकं भवेत्॥

<sup>\*</sup> याञ्चं,—इति ग्रञ्चान्तर एतः पाठः।

विकीय वस्ताभरणम्हणसुद्वाद्य लेखितम् ।

कतानं वा कतानेन परिवर्त्य विभन्यते ॥

खड्टृत्य कूपवाणमस्त्वनुसारेण ग्टह्यते ।

एकां स्तीं कारयेत् कर्म्य यथाऽंभेन ग्टहे ग्टहे ॥

बह्यः समांभ्रतो देया दासानामण्यं विधिः ।

योगचेमवतो लाभः समलेन विभन्यते ॥

प्रचारस्य यथाऽंभेन कर्त्तयो स्टक्थिभः सह"—इति ।

तेन वस्तादीनामविभञ्चलप्रतिपादकं मनुवचनसुप्रनोवचनं चागादरणीयम् । तदनुपपन्नम् । विरोधे हि वचनानां विषयव्यवखाऽऽत्रयणं युक्तं, न चान्ययाकरणम् । रहस्यतिवचनानान्तु श्रष्टतवस्तादिविषयलम्, मन्तादिवचनस्य तु ध्रतवस्तादिविषयलम् पूर्वमेवोक्तमिति विषयव्यवस्था घटते इति ।

विभागकाले केनचिदिश्चितं पश्चादुद्वावितं चेत्, तत्सर्वं समं विभजेयुः। तथाच याज्ञवस्त्राः,—

"त्रन्योन्यापद्धतं द्रवं विभन्ने यन्तु दृश्यते ।
तत्पुनस्ते समैर्ग्रेः विभन्नेरिष्विति स्थितिः"—इति ।
समग्रव्दो विषमविभागनिरासार्थः । विभन्नेरिष्मिति बद्धवचनेन
थेन दृष्टं तेनैव न याद्यमिति दर्भयति । मनुरिष्,—
"द्येषे धने च सर्वस्मिन् प्रविभन्ने यथाविधि ।
पश्चाद्दृश्येत यत्किश्चित् तसर्वे समतां नयेत्"—इति ।
त्रापद्दृतद्वयवद्धास्तोन्नानिक्रमेण विषमभागतयाः विभन्नमिष

<sup>\*</sup> विषमभागयता,—इति नान्ति का॰ एन्तने।

धमतां नयेत् । तथाच कात्यायनः,-

"श्रन्योन्यापद्यतं द्रव्यं दुर्विभक्तञ्च यद्भवेत् ।
पञ्चात्पाप्तं विभज्येत समभागेन तद्सगुः"—इति ।
एवं च सति वञ्चितद्रव्यस्य पञ्चाद् दृष्टस्वैव विभागविधानात्
पूर्वं विभक्तस्य पुनर्विभागोनास्तीत्यवगस्यते । यत् मनुनोक्तम्,—

"विभागे तु क्रते किञ्चित् सामान्यं यत्र दृश्यते । नासौ विभागो विज्ञेयः कर्त्त्रयः पुनरेव हि"-दिति ।

तिद्वभत्तां निर्विषयतापत्ते । श्रवान्योन्यवञ्चने दोषोऽप्यस्ति ।
तथाच श्रुतिः । "यो वै भागिनं भागानुद्रते चयते वैनं म यदि
वैनं न चयतेऽथ पुत्रमथ पौनं चयते"—द्गति । श्रयमर्थः । यो भागिनं भागानुद्रते भागानुद्रते भागान्तं भागानुद्रते भागाद्रपाकरोति भागं तस्मै न प्रयच्चतीति यावत् । श्रय भागाचुनतः एनमपद्यारकं चयते नाश्रयति पापिनं करोतीति यावत् । यदि तं न नाश्रयति, तदा तस्य पुत्रं पौषं वा नाश्रयतीति । यनु मनुनोक्तम्,—

"यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभात् भातृन् यवीयमः।
सोऽज्येष्ठः खादभागञ्च नियन्तयञ्च राजभिः"—दित ।
तत्स्तनन्त्रस्थापि ज्येष्ठस्य समुदायद्रव्यापद्यारे दोषोऽस्ति किसु-

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्व । परमयमसमी चीनः पाठः । स्वत्र कियानि प पाठे। अस्टोऽन्यथा जातोवेखनुमीयते ।

<sup>†</sup> अत्र, अन्यथा,—इति भवितुमुचितम्।

ताखतन्त्राणां यत्रीयसामित्येवंप्रतिपादनपरम् । न तु ज्येष्ठस्वैव दोषप्रतिपादनपरम् । श्रन्यथा स्तत्या श्रुतेः सङ्गोचापत्तेः । विभ-न्नानां कर्त्त्रथमाइ नारदः,—

"यद्येकजाता बहदः पृथाधमाः पृथक्कियाः।
पृथक्कमंगुणोपेता न चेत् कार्येषु समाताः॥
स्वभागान् यदि दद्युले विकीणीयुरथापि वा।
कुर्युर्यथेष्ठं तत्वर्वमीग्रास्ते स्वधनस्य च"—इति।

एकस्राज्ञाता विभक्तास्रातरः परस्परानुस्रतिमन्तरेण धनमा-ध्येष्टापूर्त्तादिधर्मकारिणो मवेयुः। तथा, धनमाध्यक्तव्यादिकर्मकारि-णो भवेयुः। तथा, विभिन्नोन्त्रखन्तमुमनादिकर्मीपमर्जनद्रव्योपेताः स्युः। तथाच कार्य्येषु स्नातरो यदि न ममाताः, तदा ताननादृत्य कार्य्यं कुर्युः। तथा, विभक्ता स्नातरः स्वभागान् यदि दद्युर्विकौ-नीयुर्वा, न द्युर्वा, तस्ववं यथेष्टं कुर्युः। यस्नान्ते विभक्ताः स्वधन-स्येगाः स्वतन्त्राः स्वामिन दत्यर्थः। यनु दृहस्पतिवचनम्,—

> "विभक्ता वाऽविभक्ता वा दायादाः स्थावरे समाः। एको ह्यनीगः सर्वत दानाधमनविक्रये"—इति।

तदेवं व्याख्येयम्। श्रविभक्तेषु द्रवेषु साधारणतादेकस्यानी श्वरतात् सर्वेरनुज्ञाऽवश्यं कार्य्या । विभक्ते द्वत्तरकालं विभक्तसंग्रयव्युदासन-सौकर्य्याय सर्वाभ्यनुद्या। न पुनरेकस्यानी श्वरत्वेन। श्रतो विभक्तामु-मतिव्यतिरेकेणापि व्यवहारः सिध्यत्येवेति । यनु सात्यन्तरम्,—

> "खग्रामज्ञातिषामन्तदायादानुमतेन च। चिरण्योदकदानेन षड्भिर्मच्चिति सेदिनी"-इति।

तखायमभिप्रायः। तत्र यामानुमतिः,

"प्रतिग्रहः प्रकागः स्थात् स्थावरस्य विभेषतः"।

इति स्वरणात् व्यवहारप्रकाणनार्थमेवापेद्यते न पुनर्यामानु
मतिमन्तरेण व्यवहारो न सिद्धातीति। सामनानुमतिरिप सीमाविप्रतिपत्तिनिरासार्थम्। एवं तदनुमितरिप विभक्तसंण्यव्युदासेन

व्यवहारसौकर्यार्थमेव। हिरस्थोदकदानमिप विक्रये कर्त्तव्ये सहिरस्थोदकं दन्ता दानक्षपेण स्थावरविक्रयं कुर्यादित्येवमर्थम्।

"स्वावरे विकयो नास्ति कुर्यादाधिमनुज्ञयां" - इति स्वावर्विकयस्य निषिद्धलात्।

"श्रमिं यः प्रतिग्रसाति यश्च श्रमिं प्रयक्ति । तावुभौ पुष्यक्षमाणौ नियतं खर्गगामिनौ"—इति

दानप्रतिग्रह्योः प्रश्रंखलाञ्च । विभागापलापे निर्णयकार्णमाङ् थाज्यवस्यः,—

> "विभागनिऋवे? ज्ञातिबन्धुषाचिविलेखनैः॥ । विभागभावना ज्ञेया स्ट्रचेनेस यौतकैः"—इति ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव सर्वेत्र पाठः। दायादानुमितरिप,—इति पाठो मम प्रतिभाति।

<sup>ं</sup> चिरणोदकं दत्ता दानरूपेण स्थावरविकायं कुर्यादिलोवमर्थः,— इति का॰।

t स्थावरे विकयं कुर्याञ्च दानमननुच्चया,-- इति शा॰।

<sup>§</sup> निर्याये,—इति ग्रा॰।

<sup>॥</sup> राष्ट्रविखेखितैः,—इति का॰।

ज्ञातयः पिष्टवस्थवः वस्थवस्य मातुसादयः । सेखं विभाग-पचम् । एभिः विभागनिर्णयो ज्ञातस्यः । सौतकैः पृथक्कृष्टैः यद्देवेवैश्व । श्रन्यद्पि विभागसिङ्गमाद्द नारदः,—

> "विभागधर्मामन्दे इत्यादानां विनिर्णयः। श्वातिभर्भागलेखोन प्रथक्कार्यप्रवर्त्तनात्॥ भ्याद्वणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्त्तते। विभागे यति धर्मोऽपि भवेत्तेषां प्रथक् प्रथक्॥ याचितं प्रातिभाव्यञ्च दानप्रचणमेव च। विभक्ता भ्रातरः कुर्युः नाविभक्ताः परस्परम्॥ दानप्रचण्यकारद्वेत्रप्रतिपद्धाः। विभक्तानां प्रथक् श्वेया दानांधर्मव्ययागमाः॥ वेषागेताः क्रिया लोके प्रवर्त्तन्ते ख्रष्टक्यिषु। विभक्तानवगच्छेयुर्लिख्यमणन्तरेषा तान्"॥

ब्रुख्यतिर पि,--

"प्रयगायव्यथनाः कुषीदश्च परस्वरम् । विक्षिक्पश्च थे कुर्युर्विभक्ताको न संग्रयः"—इति । कुषीदनाविष्णादिभिर्लिक्वेविभागनिर्णयः श्वाद्याद्यभावे वेदिः तथः । तथा च सएतः—

<sup>\*</sup> ज्ञातयः पित्वन्यवामात्ववास्वान्यतास्व,--इति ग्रा॰ स॰।

रिधक्षसद्यायची श्राद्धादिभिष्य ग्रहचीचेष, - इति छा।।

<sup>‡</sup> पाक, --इति यज्यानारीयः गाठः समीचीनः।

"शाइमं खावरखाम्यं प्राप्तिभागञ्च ऋक्यिनाम्। श्रनुमानेन विज्ञेयं न मध्युर्थेच साचिषः।"—इति। माइमादिसाधकिक्यान्यपि सएवाइ,—

"कुषानुबन्धयाघातहोढं साहससाधनम् । खस्य भोगः स्थावरस्य विभागस्य प्रथम्भनम्"—इति ।

कुलानुबन्धः पूर्वपुर्वेरनुबन्धः । याघातः परस्वर्योधवसा-दपश्वतद्रयमुख्यते । दर्भनं स्नाम्यात्मनोभोगःः । परस्वरं पृथग्-यश्वादेर्विभागि जिङ्गतमविभक्षेषु निविद्धतेनावगम्तयम् । तथा अ याद्यवस्काः,—

"भातणामय दम्याः पितः पुषस वैव हि।

प्रातिभाष्यस्यं वाष्यमिविभक्ते न तु स्रतम्"—इति।

वाचिनेस्यभिक्तिभिर्णेयसाप्रकाले,

"युक्तिव्यसमर्थास् प्रपर्थे रेनमर्थयेत्"—इति

प्राप्तं दिव्यं निषेधित दृद्धयाश्चवस्यः,—

"विभागधर्मसन्दे हे वन्धुयाद्यभिनेस्तिः।

विभागभावना कार्या न भवेद्दैविकी किया"—इति।

कर्ष तत्र निर्णय द्रशाकाञ्चायामार मनुः,—

<sup>\*</sup> खावरं न्यासः,--इति ग्रज्यान्तरीयः पाठः।

र् इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । परनवसमीचीनः । न खातां पत्रसाचित्री
इति ग्रह्मान्तरीयपाठन्तु समीचीनः ।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्वाच । सम तु, व्याघातः परस्पररोधः वनादपञ्चतं त्रवं होएमुच्यते साखात्मगोमोगः,— इति पाठः प्रतिमाति ।

"तिभागे यच यन्देशे दायादानां परखरस्।
युनर्विभागः कर्त्तयः पृथक् खानिखतेरिप''-दित ।
यत्र यन्देशे युक्तिभिरिप नोपैति, तच पुनर्विभागः कर्त्तेखइत्यर्थः। यनु तेमैवोक्तम्,-

"सक्तदं भो निपतित सक्तकन्या प्रदीयते।

सक्कद्दानं ददातीति चीष्येतानि सक्तत् सक्तत्"—इति।

तयुक्तादिभिनिर्णेतुं भक्तौ सत्यां वेदितव्यम्। खयं क्रतस्याय
निद्रमस्य पुनः प्रवर्त्तको राज्ञा दण्डनीय इत्याच स्वस्यातः,—

"सेष्काकतिनभागो यः पुनरेव विसंवदेत्।

स राजारंगे खने स्थायः प्रामनीयोरनुनन्धतः"—इति । अनुबन्धा निर्वन्धनम् ॥

॥०॥ इति दायविभागः॥०॥

# श्रय चूतसमाद्ययाखे विवादपदे निरूप्येते।

तयोः खद्भपमाच मनुः,—

"अप्राणिभियंत्रियते तक्षोके चूतसुच्चते ।

प्राणिभिः क्रियते यसु स विज्ञेथः समाक्रयः"-इति।

श्वप्राणिभिः श्वचनन्ध्रमसाकादिभिः। प्राणिभिः सुक्कुटाभिः।
तथा च नारदः,—

"श्ववबन्धग्रसाकाधैर्दैवनं जिल्लाकारितम्"। पणकौड़ा वयोभिश्व पदं चूतसमाञ्चयम्"—इति ।

<sup>\*</sup> जबकारगं,— इति ग्रा॰।

श्रचा पाश्रकाः। वन्धश्रक्षंयष्टिका। श्रज्ञाका दन्तादिमध्यो दीर्घ-चतुरसः। श्राद्यश्रद्धनं कपर्दिकादयो द्यञ्चन्ते। तैः पणपूर्वकं यद्देवनं कीड्नं कियते तद्धूतं, वयोभिः पित्तभिः कुक्कटादिभिः वक्तजासः उन्मत्तमेषादिभिश्च प्राणिभिर्या पणपूर्विका कीड्रा कियते सा समाइय द्रव्यर्थः। वहस्यतिरिप,—

"परिग्रहीताश्वान्योन्यं पृचिनेषष्टषाद्यः ।
प्रहरन्ते कतपणासं वदन्ति समाञ्चयम्"—इति ।
धूतस्त्रानं सभिकेनाधिष्ठितं कार्य्यमित्याह सएव,—
"सभिकाधिष्ठिता कार्या तस्करज्ञानहेतवे"—इति ।
स्व प्रचान्तरमाह नारदः,—

"श्रयवा कितवो राश्चे दला भागं यथोदितम्।
प्रकाशदेवनं सुर्युर्षः दोषो न विद्यते"—इति।
श्रूतसभाऽधिकारिणो स्तिमाच याश्चवक्कः,—
"म्लच्चे प्रतिकरुद्धेन्तु सभिकः पञ्चकं ग्रतम्।
रश्चीयात् धूतकितवादितराह्यकं प्रतम्"—इति।

परस्परप्रीत्या कितवपरिकस्पितपणी म्बदः। तच तदाश्रया एकप्रतपरिमिता तद्धिकपरिमाणा वा दृद्धिर्यस्थामी प्रतिक-दृद्धिः, तस्रात् कितवात् पञ्चकं प्रतं सभिकः श्रात्मश्रस्य र्थं स्ट्यी-

<sup>\*</sup> वकालावान्,—इति का॰। सम तु, लक्षास,—इति पाठः प्रति भाति।

प्रश्वरिन्त,-इति शा॰।

<sup>‡</sup> रेवं,—इति का॰।

यात्। पञ्चपणात्रयो यसिन् ग्रते तत् ग्रतं पञ्चकम्। जित
ग्रह्सः (१) विंग्रतितमं भागं रुष्टीयादिति यावत्। कितवनिवाषार्थं

ग्राला सभा, तचाधिष्ठतः सभिकः। सभापतिस्तु कित्यताचादि
निखिलकी दोपकरणः तदुपितद्रयोपजीवी। इतरसादपूर्णं ग्रतरहेः

कितवाइग्रकं जितसास्य द्रग्रमं भागं रुष्टीयादित्यर्थः। एवं स्थापि
तस्य सभिकस्य क्षत्यमाष्ट्र सएव,—

"स सम्यक् पाकितो दद्याद्राज्ञे आगं यथाकतम् । जितसुद्वाद्येत् जेचे द्यात् सत्यं वचः चमी"—द्रति ।

थः क्रुप्तरित्वर्षुताधिकारी राजा धूर्त्तिकतवेभ्यो रिचतः स राज्ञे यथाप्रतिपन्नमंगं दद्यात् । जितं द्रव्यं पराजितसकाग्रादा-वेधादिना खद्भृत्य जेने दद्यात् । तथा चमी भ्रत्ना धूतकारिणां विश्वासार्थं सत्यं वचो द्यात्। स्वस्थितिरिप,—

''यभिको ग्राइकस्तव दद्याच्चेचे नृपाय च''—इति । पराजितिकतवानां बन्धनादिना पणग्राइकोभवेत्। पणग्रहणादर्वा-गेव खकीयं पणं जेचे यथाभागं दद्यादित्यर्थः। तथा च कात्यायनः,—

"नेत्रदेशात्स्व कं द्रव्यं जितं याद्वां चिपचकम्। मद्यो वा सभिनेनेव कितवान्तु न संग्रयः"— दति। यदा सभिका जैने जितं द्रव्यं दापयितुं न ग्रक्तः, तदा राजा

दापयेदिलाइ याज्ञवसकाः,-

<sup>\*</sup> इत्धमेव तर्व्वच पाठः।

<sup>(</sup>१) रश्रुतेर्लश्रुतिरिखनुशासनात् ग्रहपदेनाच ग्लह उक्त इति मन्तव्यम्।

"प्राप्ते मृपिततो भागे प्रसिद्धे चूतमण्डले।
जितं समिनि खाने दापयेदन्यचा न तु"—इति।
प्रन्यचा प्रच्छने सिमकरिते स्रतीतराजभागे(१) द्यूते जितं
पर्षं जेचे न दापयेदित्यर्थः। यज्ञ अयपराजयविप्रतिपन्तौ निर्णयकार्णमाइ सएव,—

"द्रष्टारो व्यवहाराणां साविणय तएव हि। श्रूताख्यववहाराणां द्रष्टारस्त तएव हि"—इति। कितव एव राज्ञा निथोक्तवः, म तु श्रुताध्ययनसम्बद्ध इत्यु क्रलखणः। साविणय तएव धूतकारा एव। विष्णुरिए,— "कितवेष्वेव तिष्ठेरम् कितवाः संग्रयं प्रति"। यएव तच द्रष्टारस्तएवेषान्तु साविणः"—इति। साविणां परस्परिवरोधे राजा विचारयेदित्याह सहस्पतिः,— "खभयोरिप सन्दिर्भो कितवाः खुः परीचकाः। यदा विदेषिणसे तु तदा राजा विचारयेत्"—इति। क्रूटसूतकारिणो द्रख्यमाह याज्ञवस्काः,—

"राज्ञा यिन्न निर्वाखाः कूटायोपाधिदेविनः"—इति ।
कूटैरचादिभिरुपाधिभिर्मिष्मन्यादीनामिति वचनेन चे दिचिन्न तान् चपदेनाद्वथिला खराज्ञाविर्वाययेदित्यर्थः । निर्वायने
विभेषमाद नारदः,—

कितवा एव तिछेरन् कितवानां धर्म प्रति,— इति धा॰।
 इत्यमेव पाठः सर्वेच।

<sup>(</sup>१) खतीतो राज्यभागो यस्मात्, तस्मितित्वर्थः।

"कूटाचदेविनः पापान् राजा राष्ट्रादिवासयेत्।
कण्डेऽचमानामाभव्य स द्येषां विनयः स्टतः"—इति।
दण्डने विशेषमाप विष्णुः। "द्यूते कूटाचदेविनो करच्छेदः,
खपाधिदेविनां बन्दंशच्छेदः" "—इति।
श्रनियुक्तव्यतकारिणो दण्डमाप्त नारदः,—
"श्रनिर्दष्टस्त यो राज्ञा द्यूत कुर्वीत मानयः।
स ग्रतं प्राप्त्रयात्कामं विनयञ्चेव सोऽर्षति"—इति।
स्रूते विद्यतं कर्मजातं समाइत्ये श्रतिदिग्रति याज्ञवस्क्यः,—
"एष एव विधिर्ज्ञयः प्राणिद्यते समाइत्ये"—इति।

षभिकदित्तिकत्त्वनादिकत्त्वणो धर्मः समाइयेऽपि विश्वेय द्रत्यर्थः।
प्राणिद्वते प्राणिनां अयपराजयौ तत्त्वामिनोरित्याच द्रक्त्यतिः,—
"दन्दयुद्धेन घः कश्चिद्वसादमवाप्रयात्।
तत्त्वामिना पणोदेयो यक्तच परिकत्त्वितः"—इति।

पषपरिकत्यनमपि कताकत्मित्याद नार्दः,— "परिदासकतं यद्य यद्यायविदितं नृपे<sup>†</sup> । तत्रापि नाप्नुयात् काम्यमयवाऽनुसतं तथोः"—द्दि ।

काम्यः कामः पणः। यनु मनुनोक्तम्,—

"यूतं समाइयसैव यः कुर्यात्कारयेत वा।

तन् सर्वान् धातयेद्राजा ग्रहांस्र दिजसिक्तिनः॥

धूते बूटाक्यदेवीनां करच्छेदः प्रश्नस्थते ।
 जपाधिदेविनां दच्छः करच्छेद इति स्थ्रतः,— इति शा॰ ।
 कर्त्तंचं विदितं लया,— इति शा॰ ।

प्रकाशमेतत् तास्वधं यहेवनयमाञ्चयो ।
तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतियंद्ववान् भवेत् ॥
धूतं यमाञ्चयञ्चेव राजा राष्ट्रे निवारयेत् ।
राज्यान्तकरणावेतौ दौ दोषौ प्रथिवीचिताम् ॥
कितवान् कुशीलवान् कौलान् पाषण्डानपि मानवान् ।
विकर्मस्थान् शौण्डिकांस चिप्रं निर्वाययेत्पुरात्"—इत्यादि,
तस्ववं कूटाचदेवनविषयतया राज्ञामध्यवयभिकर्षितविषयतया वा योज्यम् । श्रतएव स्वस्थतिः,—

"धूतं निषिद्धं मनुना सत्यभौषष्ठखापष्टम्। श्रम्यनुज्ञातमन्येषु राजभागयमस्थितम्॥ सभिकाधिष्टितं कार्यं तस्करशागदेतुना"—इति। इति धूत्रममाञ्चयाख्ये विवादपदे निष्क्षिते। प्रसन्तोद्देशकमानुरोधेन स्वर्णादानादिसमाश्चया-न्तान्यष्टाद्शस्यवद्यारेषदानि निरूपितानि।

श्रय रहस्पतिना निरूपितं प्रकीर्णकाः खं विवादपदमभिधीयते ।

तस्य सचणभेदी नारदेन निक्षिती,—
"प्रकीर्षकेषु विश्वेया व्यवहारा मृपाश्रयाः ॥
राज्ञामाज्ञाप्रतीवातस्यक्तर्मकर्षं तथा।

<sup>•</sup> एचिवीपती,-- इति ग्रा•।

<sup>†</sup> धनायमं,-- इति का॰।

पुनः प्रमाणसभोदः प्रकृतीमां तथैवच ॥
पाषण्डनेगमश्रेणीगणधर्मविपर्ययाः ।
पितापुचिवाद्य प्रायस्थित्तव्यतिक्रमः ॥
प्रतिग्रह्विलोपय लोप श्राश्रमिणामपि ।
वर्णमञ्जरदोषय तहत्तिनियमस्तथा ॥
न दृष्टं यच पूर्वेषु सर्वं तत्यात् प्रकीर्णकम्" इति ।

प्रकीर्णके विवादे ये विवादा राजाज्ञोसङ्गन-तदाज्ञाकरण-तत्कर्मरचणादिविषयास्ते नृपसमवायिनएव। तत्र स्वत्याचारच्यपेते सार्गे वर्त्तमानानां प्रतिकूसतामाञ्चाय व्यवहारनिर्णयं नृपएव सुर्य्यात्\*। एवं वदता यो नृपात्रयो व्यवहारस्तत्प्रकीर्णमित्युकं भवति। तत्र राजाज्ञाप्रतिघातें विशेषदण्डमाह याज्ञवल्काः,—

> "न्यूनं वाऽभ्यधिकं वाऽपि लिखेद्यो राजभासनम्। पारदारिकचोरं वा सुञ्चतो दण्ड उत्तमः" इति ।

राजदत्तभ्रमेर्निवन्धनस्य वा परिमाणन्यूनलमाधिकां वा प्रका-श्यद्राजशायनं यो विलिखति, यस पारदारिकचोरौ वा ग्रहीला राज्ञेऽनिवेद्य सुस्रति, तावुभावृत्तमसाहसं दण्डनीयौ। व्यासोऽपि,—

"न्यायखाने ग्रहीलाऽधं श्रधर्मण विनिर्णयम्। करोत्युत्तरकार्याणि राजद्रयविनाग्रकः॥ जल्कोचजीविनो द्रयहीनान् कला विवासयेत्" इति। तस्कर्षकरणे दण्डमाइ याद्यवस्त्यः,—

<sup>\*</sup> विषयास्तानृपसमी न्यो वा कुर्यात्, — इति भा॰।
† प्रमापणे, — इति भा॰।

"राज्ञधानासनारोहे दखें। मध्यमसाहसः" दृति । कात्यायनोऽपि,—

"राजकी डासु ये यका राजहत्त्युपजी विनः। श्रियञ्चास्य यो वका बलं तेषां प्रकल्पयेत्" दति। राज्ञः को श्रापहरणादौ दण्डमाह मनुः,—

"राज्ञः को प्रापहत्त्वं प्रतिकृतेषु च स्थितान्। घातयेद्विविधेर्द्ष्डेईरेस्पर्वस्वभेवच" दति।

धर्वस्वापहारेऽपि यद्यस्य जीवनोपकर्णं तत्तस्य नापहर्तस्य-

मित्याच नार्दः,—

"श्रायुधान्यायुधीयानां बीजानि किषजीविनाम् । विश्वास्त्रीणामलद्वारान् वाद्यावाद्यानि तिद्दाम् ॥ यद्य यस्योपकरणं येन जीविन्त कारुकाः । सर्वस्वहरणेऽप्येतन्त्र राजा हर्तुमहित" द्रति । बाह्यणस्य वधस्याने मौण्ड्यभाह मनुः,— "ब्राह्मणस्य वधे मौण्ड्यं पुरान्त्रिवासनाद्वने । चलाटे पाभिग्रसाद्वां प्रयाणं गर्दभेन तु" दति । कोपात्परस्परभेदनासौ दण्डमाह याज्ञवस्क्यः,— "दिनेत्रभेदिनो राज\* दिष्टादेशस्त्रतस्त्रथा। विप्रचिन्नेन सुद्रस्य जीवतोऽष्ट्रभतो दमः" दति । यन् स्रत्यन्तरेऽभिहितम्,—

"दिजाति खिङ्गिनः श्रुद्रान् चिचद्छेन घातयेत्" इति।

<sup>·</sup> राजा,—इति भाः

तह्न्यथं ब्राह्मणिकङ्गधारणे वेदितयम्। ब्राह्मणपीडाकारिणो-दण्डमाह मनुः,—

"ब्राह्मणान् वाध्यमानन्तु कामादवरवर्णजम् । एन्याचिनैर्वधोपायैक्तमुदेजकरै नृपः" इति । ग्रद्राणां प्रवच्यादौ दण्डमाच कात्यायनः,— "प्रवच्यावासिनं ग्रद्रं जपहोमपरं तथा । वधेन ग्रमयेत् पापं दण्डो वा दिग्रणं दमम्" इति । एवं ग्रास्तोक्तमार्ग<sup>(१)</sup>माच यमः,— "एवं धर्मप्रवत्तस्य राज्ञोदण्डधरस्य च। यग्रोऽस्मिन् प्रयते लोके स्वर्गे वासस्तथाऽचयः" इति । मनुर्पि,—

"एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहाराम् समापयम् । · व्यपोद्या किल्विषं सर्वे प्राप्तोति परमाङ्गतिम्" इति ।

दति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्णकश्रीवीर-वृक्कस्रपालवाबाज्यधुरन्थरस्य माधवामात्यस्य क्रतौ पराश्चरस्यति-व्यास्थायां व्यवहारमाधवः समाप्तः॥

> ममाप्तं चेदं व्यवहारकार्ण्डम् ॥ समाप्ता चेयं पराश्ररसृतिव्यास्त्रा॥ श्रमकः। श्रीरकः॥

<sup>(</sup>१) प्राम्बोह्मोमार्गा यख राष्ट्रका प्रतीवर्णः।

पुरतकालः।

परि सं

# पराशरमाधवस्य शुद्धिपचम्।

## ( श्राचारकाण्डस )

|             | _            |                                         |                                      |
|-------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| प्रष्ठे ।   | पद्भी।       | चश्चस्।                                 | श्रुद्दम् ।                          |
| ₹           | ع            | ঘুঙ্গা                                  | ঘদ্ধা                                |
| <b>₹</b>    | ९ह           | पृष्य                                   | पूर्वे                               |
| 8           | <b>R</b>     | <b>स्</b> चितं                          | सूचितं                               |
| <b>y</b> .  | <b>ર</b> પ્ર | स्मृतिष                                 | स्रुतिषु                             |
| •           | <b>%</b> •   | घयेका                                   | प्रत्येव                             |
| •           | ११           | थुत्पत्सु                               | <b>यु</b> त्यित् <b>स</b>            |
| €           | ₹8           | दख                                      | यख                                   |
| •           | <b>₹</b>     | धाया संज्ञको                            | धा्यासंचनी                           |
| •           | १६           | वत्ये                                   | वस्वे                                |
| १२          | १७           | न्याय कुसुमा                            | न्यायकुसुमा                          |
| ११          | Ę            | क्ति                                    | स्र्वाप                              |
| 28          | ٧٧.          | निर्णयाखा '                             | निर्धायाख                            |
| 38          | - १७         | बेघ                                     | <del>ज्ये</del> छे                   |
| 38          | १८           | चिनिर्व्विष्ठे कगीयान् ।<br>निर्व्विशम् | ∫द्यनिर्विष्टे कणीयान्<br>}निर्विधन् |
| १६          | <b>२</b> १   | मधावह •••                               | मनावद्य                              |
| <b>9.</b> E | ₹.           | महिष                                    | भहिष                                 |

| ष्टहे ।    | यञ्जूती ।  | चग्रदम् إ       |     | श्चम् ।          |
|------------|------------|-----------------|-----|------------------|
| ₹°         | <b>इ</b> ह | सुक्य           |     | मुख्य            |
| <b>२</b> १ | €          | नेक             | ••• | नेक              |
| 29         | 80         | <b>स्प्र</b>    | ••• | 有硬               |
| <b>२१</b>  | १९         | षाता            | ••• | দ্বাশ্বা         |
| <b>२</b> १ | १३         | मथ              | *** | यथ               |
| 28         | १३         | सुव्            | ••• | सुत्             |
| ₹8         | १=         | मगौषियः         | ••• | मगीविकः          |
| <b>ए</b> ई | N.         | धतं             | ••• | <b>त्रत</b> ं    |
| 25         | ~          | चत्             | ••• | यत्              |
| 25         | १२         | कीन्य           | ••• | ग्झ-च            |
| 28         | 8          | समुचया          | ••• | समुचेया          |
| <b>₹</b> १ | र्६        | खरुषः           | *** | <b>इस्यः</b>     |
| <b>२</b> ३ | ₹          | षास             | ••• | षार              |
| ₹8         | ₹ 8        | हेतो,           | ••• | हेतो:            |
| ₹€         | 98         | च्हे            | ••• | चुहि             |
| 50         | ₹8         | चित्तम्य        |     | चित्तख           |
| 80         | e          | षार             | *** | मार              |
| \$0        | ₹8         | <b>मारस्ययं</b> | ••• | <b>पारम्यय्य</b> |
| 29         | £          | सर्जंगी         | *** | सर्जगी           |
| 35         | 60.        | मिश्राता        | ••• | मस्तिता          |
| 35         | 39         | ( 智, 可)         | ••• | (२ पा॰ इ सू॰)    |
| 35         | 23         | ममं             | *** | ससं              |
|            | 68         | म्युवा          | ••• | म्यून्य          |
| 84         | 84         | देवानाच         | *** | देवानाम्         |
| 84         | १६         | <b>प्र-</b>     | ••• | स-               |
|            |            |                 |     |                  |

```
ग्राजम् ।
 १ श्रिष
         पञ्जहो ।
                    चग्रदम्।
                                          (इ स॰, च्या॰, २२ स॰)
                (ख॰,१पा॰,२स्०)
 B€
         6,80
                                           प्रका॰, १
         २२
 g =
                  म. १, का. १,
                                          धर्मा
 A.C.
         १३
                  धन्म
                                          सर्व
          \overline{\phantom{a}}
इर
                  सव
44
                                          याच
          8T
                  याज
                                          मूलत्वेन
                  भूलत्वेन ...
 • 3
         80
                                          'चकुते'
                  'चम्रुतः'
 ٤R
           8
                  प्यक्वेव ...
                                          प्यस्येव
 83
           O
                                          देशस्य
 E¢
         88
                  दहस्य ...
                                          चतुर्मु खाय
805
          ~
                  चतुर्भुखाय
                  निक्कलम्
                                          निष्पालम्
899
           ₫
                  योऽम ...
                                          ये ऽय
586
         8 9
                  ये नैताः...
                                          येगैताः
660
           ₹
                                         स्त्रीचीति, संस्थिते
                  जाति-स्त्री, संस्थितः
११ट
          28,24
                                          बड्भता
850
           ٤
                  षद्भा ...
                                          विधायिगां
           Ŋ,
                  विघ तिनां
१३५
                                         माठमाचे न
                   पाठमाचेग
989
           ع
                  सन्वादिके
                                          मन्वादिनं
388
           9
                  तेच ...
                                          ते च
884
           8
                                          वाजसनेयि
                   राजसने वि
            €
848
                  खविद्वान्
                                          अविदान्
038
          8 8
                   विश्वास्त्र ...
                                          विधिष्ट
२०३
          8€
          5 8
                   पत्तमा...
                                          पञ्चमा
२०५
                   खडौत्तर
                                         चारी तर
            Ę
Sch
                   वायुभूतस्व
                                         वायभूतः ख
र ८६
            C
```

| श्रप्त ।    | पङ्को । | चग्रहम् ।               |     | ग्रुडम् ।                     |
|-------------|---------|-------------------------|-----|-------------------------------|
| 250         | 8       | तीर्थे                  | *** | तीर्थे                        |
| 260         | 39      | ध्यन्                   | *** | <b>ब्लिप्</b>                 |
| २६२         | १०      | <b>क</b> तादा <b>रो</b> | ••• | <b>क</b> तदारो                |
| 200         | ع       | गुर्योपेतो              | **4 | गुर्खोपेता                    |
| ₹0€         | 38      | तेनेवीकम्               | ••• | तनैवोक्तम्                    |
| 30€         | 9       | रुद्याघं                | ••• | <b>र</b> डायं                 |
| <b>₹</b> १२ | 84      | मेद                     | ••• | भेद                           |
| इर७         | ९ ४     | <b>चिर्ज्ञा</b> ह।प     | ••• | <b>चि</b> रन्वा <b>ष्टा</b> प |
| <b>३</b> ३३ | १८      | ब्राह्मये               | ••• | ब्रह्मणे (एवं ३३८ एछे )       |
| इ०र         | •       | उग्रमाः                 | ••• | उप्रना ( एवमन्यन )            |
| <b>505</b>  | 28      | प्रदहे                  | ••• | श्रुदे                        |
| हटर         | 8 4     | राचो                    | ••• | राचौ                          |
| 375         | 20      | च्चिति                  | *** | चितिं                         |
| 960         | 2       | इवरामे                  | ••• | इवारामे                       |
| ₹€•         | 8       | दुष्ठ                   |     | दुष्ट                         |
| 980         | . •     | मांसाञ्जनो च्छि         | य   | मांसाञ्जनोिक्छ                |
| 950         | 79      | स्थमां चित्र            | तान | सधरमी बिततान्                 |
| 85=         | 88      | म्रुश्रुवा              | ••• | <b>ग्र</b> श्र्वा             |
| 850         | 6,0     | शुश्रुषेव               | ••• | राश्रवेव                      |
| 358         | 22      | परम् …                  | ••• | परम                           |
| ४२१         | 9       | वैयां                   |     | वै १यं                        |
| 832         | · 4     | खन्येन                  | ••• | खद्रेन                        |
| ४३२         | १३      | खायो                    | ••• | व्ययो                         |
| <i>e</i> 58 | ₹       | चातुर्माखा              | *** | चातुर्माख                     |
| 848         | 2       | पतिश्री ''#             | ••• | पतिन्नी "                     |

| ष्ठि ।      | पङ्की ।   | चग्रदम्।                |                     | ग्रुडम् ।                        |
|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 8ई8         | ₹         | इत्यर्थः                | •••                 | इत्यर्थः *                       |
| 8ईट         | १६        | <b>वि</b> टत्तेरभात्    | •••                 | निष्ट तेरभावात्                  |
| 808         | 2         | ग्राहितस् ्             | •••                 | गर्चितम्                         |
| 86इ         | 8         | समां                    | •••                 | मासां                            |
| 858         | १६        | श्रृदागा                | •••                 | श्र्दा                           |
| Noo         | 9         | न स्नातां               | •••                 | नास्वातां                        |
| 400         | 67        | जनितेः                  | •••                 | जनितोः (एवं पर्त्र)              |
| <b>५</b> •६ | 66        | सदाऽभ्यख्य              | •••                 | सदाऽभ्यर्ची                      |
| X68         | y.        | च्चियाञ्च               | •••                 | चचियायाश्व                       |
| धर३         | Ä         | ध्यानं                  | •••                 | ध्वानं                           |
| المح        | 8         | तर्तये                  | •••                 | तर्पये                           |
| 45°         | १०        | कुट्टनवच्चननं           | •••                 | <b>जुट्टनमव</b> च्चनं            |
| ग्रह        | ٤         | लोग्य                   | •••                 | लोम्यं                           |
| में 8 ०     | €         | कोग्रा                  | •••                 | केश्रा                           |
| រាំ ន ន     | २०        | कुठीचरः                 | •••                 | <b>कु</b> टीचरः                  |
| में 8 में   | B         | <b>प्रप्तागारं</b>      | •••                 | सप्तागारं                        |
| 4 BC        | 8         | तत्व                    | •••                 | तत्त्व                           |
| प्रपृष्     | 2         | सखास                    | •••                 | सखामा                            |
| प्रप्र      | र°        | दगड्न                   | •••                 | दराड़ेन                          |
| 448         | 28        | विदिदिषु                | •••                 | विविदिषु '                       |
| <b>UUU</b>  | १३        | नान्यदा                 | •••                 | नग्नाथा                          |
| Aña         | <b>₹१</b> | च्यनौड्वत्य             | • • •               | <b>च</b> नौद्वय                  |
| પ્રદ્-      | १२        | भ्रारीर                 | •••                 | प्रारी रे                        |
| પૂર્8       | <b>२२</b> | भिचाटनसमुद्<br>प्राक् व | योगात् )<br>तनापि } | {भिचाटनमनुद्योगात्<br>पाक् केनाय |

| घष्ठे ।      | पङ्गी ।    | चश्चम्।           |         | द्मवत्।                        |
|--------------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| <b>४०</b> १  | 63         | ग्रह्मतः          | •••     | ग्रह्मतः                       |
| मुञ्ह        | \$\$       | रचना              | •••     | चरन                            |
| Sel.         | 6=         | यथसो              | •••     | यघेटा                          |
| ã ⊊9         | 8,8        | <b>उत्पादका</b>   | •••     | उत्पादको                       |
| 428          | 99         | यहः               | •••     | यहे                            |
| 428          | 80         | दभ्रराच्चित्रपाते | यदाद्यं | दशराचाः सन्निपतेयुराखं         |
| <b>4</b> 28  | 35         | न पूर्वाधीच       | •••     | पूर्वाग्रीच                    |
| €8•          | 2          | सिरस              | •••     | थ्रिरस                         |
| 488          | १२         | चाचाति            | •••     | षद्भाति                        |
| €83          | १७         | दर्भा             | •••     | दर्भ ( एवं पर्च )              |
| €88          | 24         | करियति            | •••     | गमिष्यति                       |
| €88          | <b>२१</b>  | द्वार             | •••     | दारि                           |
| र्व वर्द     | 8          | ति चियुम्मे बु    | •••     | तिष्ययुग्रेषु                  |
| ई ५ २        | <b>२१</b>  | देवखातस्व         | ***     | देवखातञ्च                      |
| €46          | ९५         | ब्रह्माखपुराखोऽ   | पे      | ब्र <b>च्चा</b> ग्छपुराग्रेऽपि |
| <b>ब</b> र्- | €          | धनमार्यस्त्रे     | ***     | धनमार्यञ्जे                    |
| 406          | १०         | चिखिका            |         | चन्द्रिका                      |
| 404          | R          | विषयत्वागमात्     | •••     | विषयत्वावगमाव्                 |
| 498          | ٤          | स्रोतिया          |         | श्रो चया                       |
| <b>\$6</b> 2 | <b>B</b>   | विविष्ट           | •••     | निविष्ट ( एवं परच )            |
| dee.         | •          | सम्द्राऽपि        | •••     | सम्द्रोऽपि                     |
| <b>4</b> ८६  | 9.8        | दा                | •••     | दौ                             |
| 9.0          | 8.8        | प्रह्मा           | ***     | प्रदेश                         |
| 913          | 94         | या                | •••     | यः                             |
| <i>७१७</i>   | <b>१</b> ४ | मासं              | •••     | मांसं                          |

. 370

| शके।         | पञ्जी ।    | चग्रवम् ।         |             | बाबम                    |
|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ৩২২          | 2          | बैजा              | •••         | बैज ( एवं परत्र )       |
| 580          | W.         | र्दिधाभवत्        | • • •       | र्विधारयेत्             |
| 988          | ٤          | उपनीयं '          | • • •       | उपनीय                   |
| 988          | १ छ        | सर्व्यात्रेषु     | ***         | सव्यं पात्रेष्          |
| 988          | <b>२१</b>  | खसत्तादि          | •••         | स्रस्तं वि              |
| 288          | ₹ .        | द्यसत्तां         | •••         | खस्रत्वं                |
| 08 X         | २१         | पाणि नि           | •••         | वात्तिक                 |
| ⊘ ଓ ୡ୍       | १७         | रचेत्राः          | •••         | रचोन्नाः                |
| ere          | •          | उच्चिष्ट ं        | •••         | <b>उ</b> च्चिष्टं       |
| oño          | २२         | <b>च</b> रमासाम्भ | •••         | षण्यासान् भ             |
| one          | १६         | <b>उच्चि</b> ष्टा | •••         | <b>उ</b> त्स् <b>रा</b> |
| 500          | 8          | पराइ              | •••         | पराहे                   |
| ७०३          | 8=         | वाऽप्यामिमान्     | •••         | वाऽप्यिमान्             |
| 998          | ₹•         | <b>दादशा</b> ह    | •••         | र काद भा इ              |
| 0E.          | E          | ्गोलाच्चि         | •••         | बौगाचि (एवं परत्र)      |
| <b>೨</b> ೯೪  | ٤          | कर्कन्धु          | •••         | कार्क न्धू              |
| 960          | १५         | मातामञ्चानामि     | নি          | मातामञ्चानिति           |
| 950          | <b>२</b> १ | <b>पूर</b> कीयम्  | • • •       | संबन्धनीयम्             |
| ૭ <u>૨</u> • | २२         | मातामच्ये         | •••         | मातामच्यो               |
|              |            | बवयोः पर्याव      | तिनं कार्यः | म् ।                    |



# पराश्ररमाधवस्याकारादिकामेण विषयस्ची ।

## ( त्राचारकाग्ड्स)

#### य।

| विषयः।                              |             |       | घष्टे ।     | यञ्जूने । |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------|
| षक्तगार्चस्थास्यापि वानप्रस्था      | श्रमेऽधिकाः | ξ:    | <b>पूर्</b> | १९        |
| ष्यदामालाविधिः                      | •••         | •••   | 268         | १२        |
| खमीकग्रहोमः                         | •••         | •••   | ०३०         | १२        |
| खद्मराधानम्                         | •••         | •••   | १५१         | १ ए       |
| खपुलिमानम्                          | • • •       | •••   | KEL         | १६        |
| खनातदन्तवालागाम <b>ग्रिसं</b> स्कार | ाद्यभावः    | •:•   | € 08        | १७        |
| <b>ख</b> जातदनादीनामियसंस्कारेऽ     | ध्रोचम्     | •••   | € ∘ 8       | १८        |
| ष्वतिष्यभ्यागतयोर्षं द्वार्ये       | •••         | •••   | म्पूर       | 8         |
| श्वधिवेदनदैविध्यम्                  | •••         | •••   | Noe.        | 2 11      |
| <b>ख</b> िं घवेदननिमित्तानि         | •••         | ·     | મું ૦ છ     | €         |
| व्यथ्ययनाध्यापनप्रकर्यम्            | •••         | •••   | १३६         | 8         |
| चाध्यापनकार्तः                      | •••         | • • • | १३६         | र्€       |
| ष्यध्यापनविधिविचारः                 | •••         | •••   | १ इ०        | 8         |
| ब्रधाप्याः                          | •••         | •••   | १६६         | €         |
| खनमेः सपिग्छीकरग्रकालः              | •••         | •••   | ००३         | 20        |
| व्यनमेर्वेश्वदेवः                   | •••         | •••   | ₹80         | 80        |
| चनधायाः                             | •••         | •••   | 888         | 8         |
| चनुदितादिकाचानां चन्नायानि          | • • •       | • • • | 200         | 2.4       |

| विषयः।                                  |           | प्रष्टे ।   | पञ्जी । |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| <b>खनुप</b> नीतमर्गोऽतिकान्ताग्रीचाभावः | •••       | LEE         | १३      |
| खनुपनीतस्य सतचूड्सीव पित्रोः श्रारं     | देऽधिकारः | •30         | 8       |
| ष्वनुपनीतस्य धर्माः                     | •••       | 888         | ~       |
| ष्यनुपनीतस्य साद्धे वेदमन्त्रपाठविचार   | ξ:        | 960         | 2       |
| ष्यनुपनीतस्याच्चराभ्यासः                | ***       | 884         | ₹       |
| ञ्चनुषद्गन्यायः                         | •••       | र ० म       | 8       |
| बागीरसपुत्राद्यभीचम्                    | •••       | ६११         | 8       |
| खन्तर्वासस खावप्रयक्तत्वम्              | • • •     | र ४ ह       | र इ     |
| श्वन्रप्राञ्चनम्                        | •••       | 885         | 38      |
| षान्येऽपि ग्रष्टस्यधनर्माः              | •••       | पूर्र       | ९३      |
| चपस्यु इतानां चतुर्देश्यां श्राह्म      | •••       | ६००         | ٤       |
| खपूर्वस्य पाणदारत्यविचारः               | •••       | 639         | 24      |
| व्यभच्यद्रयािय                          | •••       | <i>७११</i>  | 2       |
| अभिवादनप्रकरणम्                         | •••       | २ द ई       | ٤       |
| चभोन्याद्भाः                            | •••       | <b>७६ म</b> | €       |
| व्यभ्यक्षादिनिषेधः                      | •••       | <b>२</b> ६२ | •       |
| खमात्रकाविवाष्ट्रविचारः                 | •••       | 808         | १०      |
| व्ययाच्ययाजनसद्याम्                     | •••       | <b>१</b> ६८ | १       |
| व्यर्घपात्राणि                          | •••       | ७२२         | ९       |
| अर्थलोभात् सवर्णप्रवदाहेऽप्रौचम्        | • • •     | <b>६</b> ३२ | १८      |
| व्यर्थलोभादसवर्णप्रवनिर्हरणाप्रौचम्     | •••       | <b>६</b> ३२ | १०      |
| षविश्वराष्ट्रस्थधर्माः                  | • • •     | 456         | ११      |
| व्यविक्रेयद्रवाणि (ब्राह्मणस्य)         | •••       | ४२१         | १०      |
| षविक्रेयद्रवाणि (मूनस्य)                | ***       | 823         | 4       |
| खतेळ्यधिकरणम्                           | * ***     | 535         | १७      |
|                                         |           |             |         |

| विषयः।                                |            |           | घष्ठे ।      | पक्ती।       |  |  |
|---------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| ष्मप्रक्ती धान्येन तिजविनिसय          | r:         |           | 85.          | 64           |  |  |
| चारीचनिमित्तसिवातेऽश्री               |            |           | 428          | 9.8          |  |  |
| षाधीचप्रकर्यम्                        | 14401      | •••       | No.          | 1            |  |  |
|                                       |            | •••       | -            |              |  |  |
| षाप्रीचक्रासेंऽपि दश्रपिखदा           | गर्म्      | •••       | €82          | ₹            |  |  |
| खग्रीचापवादः                          | •••        | •••       | थूह ०        | १ <b>५</b> } |  |  |
| - Ac                                  |            |           | <b>ब्रह</b>  |              |  |  |
| खग्रीचिनां वापनकालः                   | •••        | ***       | 4 0 €        | 6 #          |  |  |
| खग्रीचिसंसर्गे तत्तुल्याग्रीचम्       | •••        | •••       | <b>६</b> २०  | Ę            |  |  |
| ्वग्रीचे केषाश्चिदसञ्चाल्यतदव         | याखाम[प    | र शुद्धता | <b>ब्</b> २१ | 9            |  |  |
| खग्रीचेन मुख्यकालातिक्रमेऽप           | रीचान्ते । | षाडम्     | 402          | ₹            |  |  |
| खग्नीचे सन्धादिवार अविचार             | ·          | •••       | ورحه         | €            |  |  |
| चरकानिरूपयाम्                         | •••        | • • •     | <b>EXX</b>   | <b>२१</b>    |  |  |
| <b>असत्रतिग्रहोचितावस्था</b>          | •••        | •••       | १८४          | 88           |  |  |
| <b>असवर्था ध्रवनिर्द्ध र आग्रीचम्</b> | •••        | •••       | <b>५</b> ३२  | €            |  |  |
| खसनया विवाह विचारः                    | •••        | ***       | 868          | 39           |  |  |
| व्यक्षिसचयनकाणः                       | •••        | ***       | 48A          | 80           |  |  |
| द्यस्थिसद्ययने निविद्यतिथिवा          | रनद्या     | बि        | €8€          | 2            |  |  |
| चाइतवस्त्रवाद्यसम्                    | •••        | •••       | 978          | ٤            |  |  |
| खदःशियकत्यम्                          | •••        | •••       | MeN.         | ě            |  |  |
|                                       | _          |           |              |              |  |  |
| आ।                                    |            |           |              |              |  |  |
| व्याचमनविधिः                          | •••        | •••       | <b>२</b> २०  | <b>R</b>     |  |  |
| चाचमनापवादः                           | •••        | •••       | २२६          | 9            |  |  |
| धाचमने वर्णाः                         | •••        | ***       | ११८          | 3            |  |  |
| चाचार वकी बोर्भेदः                    | •••        | ***       | 02H          | 80           |  |  |

| विषयः ।                          |            |        | ছন্ত ।       | सपूरी। |
|----------------------------------|------------|--------|--------------|--------|
| खाचारनिरूपसम्                    | •••        | * * *  | १३४          | 8      |
| षाचार्लदायम्                     | •••        | •••    | १३३          | 4      |
| चाचार्यवत्त्रग्रम्               | •••        | ***    | 805          | ₹ 8    |
| <b>बातुरयञ्जनाश्रीचम्</b>        | •••        | •••    | <b>६</b> ३७  | 2      |
| चातुरसंन्यासे प्रवमाचोचारा       | णम्        | • • •  | मू इ         | 86     |
| चातुरादिसंन्यासः                 | •••        | •••    | <b>गॅ</b> ई8 | 38     |
| <b>बातुराश्वासनानन्तरक्र</b> यम् | •••        | •••    | र्88 स       | 38     |
| खातुराश्वासनम्                   | ••• .      | •••    | ∉8₹          | ₹ ₹    |
| चादित्यानां नामानि               | •••        | •••    | ३२१          | ९0     |
| <b>खा</b> यश्राद्धकालिवचारः      | •••        | •••    | €89          | २ इ    |
| धामश्राद्धविचारः                 | •••        | •••    | ६०५          | 88     |
| खाश्रोचिनियमाः                   | •••        | •••    | €84          | 8      |
| धात्रमचातुर्व्विधविचारः          | •••        | •••    | યૂરક         | ९५     |
| <b>धात्रमचातुर्व्विध्यम्</b>     | • • •      | •••    | ७ ₹€         | ď      |
| चाश्रमधमीप्रकरग्रम्              | • • •      | •••    | <b>८३</b> ६  | 2      |
| षात्रभागां क्रमेगानुष्ठानम्      | •••        | • • •  | पूर्व        | N.     |
| षात्रमाणां युत्वमेगानुष्ठान      | निषेधः     | •••    | ध्रह         | E      |
| षात्रमाणां सर्वेषामवान्तरर       | नेदाः      | •••    | પૂ૭ર         | र      |
| षाश्रमाधिकारविचारः               | •••        | •••    | 846          | 8 8    |
| ष्यासुरादिविवाची कृतियाः पर्व    | ीत्वाभावः  | •••    | 250          | 2      |
| चासुरादिविवाशोकायाः सरि          | पगड़ीक रगा | विचारः | 300          | €      |
| धाइतलत्त्रसम्                    | •••        | •••    | 587          |        |
| षाहिकप्रकर्णम्                   | •••        | •••    | 5.A          | 2      |
|                                  |            |        |              |        |

|                                       | age of       | ti          |               |             |  |  |
|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--|--|
| विषयः।                                |              |             | प्रके।        | पद्भुती ।   |  |  |
| है खरस्य पालप्रदलम्                   | 3 4 9        | 000         | 200           | 9           |  |  |
|                                       | -            |             | ·             |             |  |  |
|                                       | · @          | <b>3</b> 1  |               |             |  |  |
| उक्तिस्सति धिपदार्थनि रूपग            | ाम्          | • • •       | ४ सर          | <b>१</b> इ  |  |  |
| <b>ध</b> ह्यर्क्जनम्                  | 0 2 0        | •••         | धुस्ट         | १२          |  |  |
| उपनयनप्रकरणम्                         | • • •        |             | ลลส์          | 3           |  |  |
| खपनयनादूद्धं निराचं ब्रह्मचय          | र्गा चर्यो न | ापि ब्रह्म- | 004           |             |  |  |
| चर्याश्रमनिर्वाचः                     | 990          | ***         | મૂહર          | •           |  |  |
| <b>उपसंग्रह</b> गाल <b>चा गम्</b>     | •••          | •••         | B.00          | 90          |  |  |
| उपानमाणो ग्रहस्यादिकत्तंय             | ता           |             | <b>પૂ</b> રુ  | 28          |  |  |
| जपाककीविधिः                           | •••          | ***         | પૂર્ <i>લ</i> | १२          |  |  |
| <b>उपाकर्मीतिकर्त्त्र</b> यता         | •••          |             | प्रश          | €           |  |  |
| <b>उपाकर्मीत्सर्जनप्रश्</b> सा        | * 0 0        |             | धुरुष         | ·<br>e      |  |  |
| उपाध्यायनच्यम्                        | •••          |             | ₹ · 8         | 9€          |  |  |
|                                       |              |             | ₹ ७ ह         | 10          |  |  |
|                                       | জ            | 1           |               |             |  |  |
| जनमासिनस्य कालविकत्याः                | •••          |             | ૭૦૧           | 8           |  |  |
| जनवाण्यासिकादीनां कालः                | •••          | • • • •     | 990           | १७          |  |  |
| ऊगानां वर्ज्यकालः                     | •••          | •••         | 998           | €           |  |  |
| ऊर्द्रपुर्खमन्ताः                     |              |             | •             | १२          |  |  |
| ऊर्द्धपुगुद्धविधः                     | •••          | •••         | ₹89           | •           |  |  |
| 3)294314141                           |              |             | २४६           | १२          |  |  |
| <b>च्छ</b> ।                          |              |             |               |             |  |  |
| <b>ष्ट्र</b> मुक्तालानभिग्रसनदोषापवाद | <b>!</b> :   | •••         | પ્ર•૫.        | <b>6</b> A. |  |  |

( € )

| विषयः ।                          |                  |      | प्रते ।     | पञ्जूषे ।  |
|----------------------------------|------------------|------|-------------|------------|
| ऋषिभेदेन चूड़ानियमः              | •••              | •••  | 888         | ষ          |
|                                  |                  | -    |             |            |
| ·                                | र ।              |      |             |            |
| एकोहिछस्य नैविध्यम्              | •••              | •••  | 9(c         | १स         |
| रको दिखन च या यम्                | •••              | •••  | <b>७</b> ६= | 8          |
|                                  | -                | -    |             |            |
|                                  | चैा              | 1    |             |            |
| <b>बा</b> दुम्बरवानप्रस्रवच्चयम् | •••              | •••  | Koé         | ų          |
| चै।रसप्रच्छानुपनीतस्यापि         | दाञ्चाद्यधि      | नारः | ७८६         | 8.         |
|                                  |                  | -    |             |            |
|                                  | জ                | ł    |             |            |
| नरयेनचणम्                        | •••              | •••  | 06 A        | १स         |
| कन्यादातारः                      | •••              | •••  | 8.00        | 2          |
| कन्यादीषाः                       | •••              | •••  | 856         | १८)<br>१८) |
| कचाया खानाराणि षच्चणा            | गि               | ***  | 342         | 24         |
| कन्याया वाद्यकत्त्रकाति          | •••              | •••  | ४५२         | 20         |
| कन्यायाः सज्ञद्दानविचारः         | •••              | •••  | 960         | ą          |
| बन्याचन्याम्                     | •••              | •••  | 8=5         | ~          |
| कन्याप्रव्दखार्थः                | •••              | •••  | 8=8         | १ ह        |
| करमञ्जयमकारः                     | •••              | •••  | 8 . 8       | 更          |
| कर्माक्रवाडम्                    | •••              | •••  | 986         | 9          |
| क्रकावाचारप्रायखित्रयोः सा       | <b>ोचविचार</b> ः | •••  | 20          | •          |
| क्रजी वर्ण्यानि                  | 9 0 0            | •••  | 128         | W          |

| विषयः ।                            |       | ਬਦ ।         | पञ्जी । |
|------------------------------------|-------|--------------|---------|
| कस्पलरूपं तद्वेदास्त्र             | •••   | <b>⊂</b> 8   | ~       |
| कामार्थाधिवेदनम्                   | •••   | ñ.c          | १ ६     |
| कान्यकर्मयो मोच्चसाधनत्वाभावः      | ***   | พืธ          | १२      |
| बाम्यश्राद्धकाताः                  | •••   | 440          | •       |
| षान्यसानम्                         | • • • | <b>२</b> ६०  | ٩       |
| कासविश्रेषेणातिकान्ताश्रीचविश्रेषः | •••   | 456          | ع       |
| बुटोचरचच्चम्                       | •••   | <b>ग</b> ्रह | 6 0     |
| बुटीचरस्य रहितविश्वेषाः            | * • • | 488          | 粤       |
| बुतपजच्चम्                         | •••   | <b>०</b> २१  | १२      |
| बुत्वरायाः                         | •••   | 4=2          | ~       |
| क्षतचूज्मरग्रेऽघरीचम्              | •••   | <b>६०</b> 8  | 68      |
| ज्ञतीदाइस्रोपगमनियमः               | •••   | 850          | R       |
| ज्ञिषिनिन्दा                       | •••   | <b>८</b> व्  | ~       |
| ज्ञबीवजस्य तिलादिविजयिषधः          | •••   | 850          | 66      |
| ज्ञबीवनस्य देयधान्यपरिमाणम्        | • • • | 8 # 8        | 80      |
| क्तबीवलस्य धान्यदानस्यावस्यकालम्   | • • • | 922          | १७      |
| क्वा पांचितस्य धान्यस्य विनियोगः   | •••   | 358          | 6=      |
| क्तवी वर्च्यावजीवर्द्धाः           | • • • | ८४७          | १८      |
| क्तमी नजीनर्जसंख्या                | ***   | 829          | 68      |
| जमी विश्वितवजीवर्जाः               | * * * | 825          | 8       |
| ज्ञच्युत्पद्मपापप्रतीकारः          | •••   | 日東東          | 6       |
| कियाक्षकामम्                       | • • • | र्बर         | ९५      |
| कियाबागम्                          | ***   | <b>२</b> ई   | 8       |
| भोधजवयम्                           | • • • | ne n         | 80      |
| च्चिषधमाः                          | •••   | 505          | 68      |

| 'লিঘতঃ ৷                        |               |                |               | - 30     |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| खाग्दीनां भस्मनि श्रोक्षः       |               |                | प्रते ।       | पद्धी।   |
| श्चीश्रीती सक्तान दीसन          |               | • • •          | £8.           | 30       |
|                                 | 71            |                |               |          |
| ग न च्हायान दाग्यम्             | • • a         | • • •          | <b>६</b> ४६   | १७       |
| गगड्षविधः                       | • • •         | • • •          | २१६           | 6.       |
| गया ग्रीर्घनिरूपणम्             |               | • • •          | Eug.          | ر.<br>ب  |
| गर्भं खावगर्भ पातयो र प्रोचम्   | •••           | 4 7 9          | <b>६०</b> इ   | 20       |
| . गर्भसावगर्भपातयोर्नस्य        | • • •         | •••            | ६०इ           | १ह       |
| गर्भसावाष्ग्रीचम्               | * * *         | • • •          | 409           | १७       |
| गर्भाधानादीनां कालविश्रेषाः     | • • •         | •••            | <i>७</i> इ. ८ | 28       |
| गान्धर्वादिविवाची हायाः पितः    | गोत्रेय पिगडी | दककरणम्        | 3\$8          | १६       |
| गायवब्रह्मचारिलद्धायम्          | 9 6 4         | •••            | पु०२          | <i>E</i> |
| गुळाचनुसारे गायोचसङ्गो चन्त     | तत्वकी खेव ग  | . सर्वेक की सु | યુવ્યુ        | 23       |
| गुगानुसारेगाशीचसङ्गीचः          | • • •         | •••            | <b>गॅ</b> ट8  | १२       |
| ह्युग्वः                        |               | •••            | ₹०२           | 28       |
| गुरुप्ताधकर्यम्                 | • • •         | •••            | <b>३३</b> ६   | 8        |
| गुरुपुत्रस्योष्क्षियभद्धाविषेधः | •••           | •••            | yy o          | र्ब      |
| ग्रहस्यदैविध्यम्                | • • •         | •••            | 305           | 8.       |
| ग्रहस्थानामपि मुक्तिः           | • • •         | •••            | પ્રસ          | `∉       |
| गृहस्थानां चातुर्विध्यम्        | • • •         | •••            | યૂ ૭૨         | 9.8      |
| ग्रहियां पलाभ्रपत्रे भोजननिय    | धः            | • • •          | <b>३</b> ई ई  | 8        |
| गोचितरूपणम्                     | •••           | • • •          | 80ई           | ٩        |
| गोत्रप्रवर्त्तकामुनयः           | •••           | •••            | 804           | ٤        |
| गोचभेदेऽपि प्रवर्धेकाम्         | •••           | • • •          | 804           | 3        |
| गौजावासवात्त्र भेदाः            | •••           | •••            | <b>४</b> ०६   | 28.      |
|                                 |               |                | •             | •        |

| थिववः ।                           |                   |       | प्रचे ।                 | चक्री।     |
|-----------------------------------|-------------------|-------|-------------------------|------------|
| जी नैकोऽपि प्रवर्भेदः             | • • •             | •••   | <b>३</b> ०ई             | ર્શ        |
| जीर्थादिसंज्ञानिर्णयः             |                   | •••   | 856                     | १६         |
| स्रज्ञानुक्रसम्बद्धाः             |                   | •••   | १३                      | ₹          |
|                                   |                   |       | इर                      | £.         |
| ग्रज्ञारकाः<br>ग्रन्थो भोजननिषेधः |                   |       | इट१                     | 8 11       |
| श्रुष्ट ब्राइकालः                 | •••               | •••   | र्ग व                   | ¥          |
| ग्राममध्ये प्रवस्थितौ ग्रामस्या   | गौच्य :           |       | <b>६</b> १३             | ~          |
| श्रामणय स्पास्ता श्रामसा          |                   | •••   |                         |            |
|                                   |                   |       |                         |            |
|                                   | घा                |       |                         | 20         |
| <b>बीरसंन्यासकग्रहस्यम</b> च्याम् | • • •             |       | पूछ्र                   | **         |
|                                   |                   |       |                         |            |
|                                   | च।                |       |                         |            |
| चारु। नारामेर्याच्चलम्            | •••               | • • • | <b>६</b> ३६             | १ए         |
| <b>धतुर्थभागकत्त्र्यम्</b>        | •••               |       | 565                     | 2          |
| चतुर्घात्रमनिरूपणम्               | •••               | • • • | प्रवर                   | १३         |
| चतुर्देश्यां महालयश्राद्वसैको     | <b>हि</b> खत्वम्  | •••   | €00                     | ₹•         |
| चूड़ाकरणम्                        | •••               | • • • | 885                     | 6 17       |
|                                   |                   |       |                         |            |
|                                   | ज।                |       |                         |            |
| जनगारीचेऽद्गास्पृष्यताभावः        | • • •             | • • • | 4 = 6                   | १६         |
| जननाम्मौचे पितुः स्नानादस्पृष्ठ   | यत्वनिवृत्तिः     | • • • | गुच्छ                   | 9          |
| वननाशोचे स्तिकाया चस्पृत्र        |                   | • • • | NCS.                    | 8          |
| जननेऽतिकान्ताभीचाभावः             | •••               | •••   | yee                     | <b>स</b> १ |
| जन्मदाखानां देवतानां पूजने        | <b>ज्योचाभावः</b> | • • • | $A \subset \mathcal{A}$ | 8 8        |
| _                                 |                   |       |                         |            |

| विषया।                         |             |       | बसे।            | पङ्को।    |
|--------------------------------|-------------|-------|-----------------|-----------|
| जन्मदिने दानादावधीचाभावः       | •••         | •••   | الرحة           | 28        |
| जपयस्मेदानां सत्त्ववानि        | •••         | •••   | 250             | <b>२१</b> |
| नपयच्चस्य भेदाः                | •••         | •••   | 250             | 80        |
| जपसंख्यानियमः                  | •••         | •••   | र<br>इंटर्      | 39        |
| जपसंपत्तिहेतवः                 | •••         | • • • | इटर             | 24        |
| निम्मिक्याम्                   | •••         | •••   | ०२१             | 晃         |
| जनस्थस्य तर्पये विग्रेषः       | •••         | •••   | 282             | €         |
| जातवासीवालः                    | •••         | •••   | 358             | 88        |
| जातश्राद्वादि हेसा कार्थम्     | •••         | •••   | 880             | ¥.        |
| जातस्राडे पहान्ननिषेधः         | •••         | •••   | 88 •            | ~         |
| नातिभेदप्रकरयम्                | •••         | •••   | प्रश            | 80        |
| णातिमेदेन ऋतुधारयाकानभेद       | :           | •••   | ñ • 8           | १०        |
| जारीपपत्योर्भेदः               | •••         | •••   | 428             | 28        |
| नीवत्पिटकस्य तर्पये विधिषः     | •••         | •••   | रुरह            | ્ર        |
| चानकसीखोः समुचयः               | • • •       | •••   | <b>२</b> ६१     | 24        |
|                                | `           |       | •               | •         |
|                                | त।          |       |                 |           |
| तपैबपाचावि                     | •••         | •••   | 266             | ٩         |
| तपैखिविधिः                     | •••         | •••   | <b>पर्</b> ध    | 4         |
| तर्पेखीयाः                     | •••         | •••   | हर <sup>०</sup> | R         |
| तपैंबे तिजानां वर्षभेदेन विनिष | योगविष्येषः | ***   | ₹१€             |           |
| तिसतर्पविषयः                   | •••         |       | ३१६             | .8        |
| <b>सतीयमागवार्यसम्</b>         | •••         | - • • |                 | 8.        |
| विराजाधीचे दश्रपिखदानप्रक      |             | •••   | 9.6             | 8         |
| त्त्रामाम्याम स्माम्बराग्रक    | ٠.          | ***   | €9₹             | 4         |

# ( ११ )

# इ।

|                                  |              |       |              | _       |
|----------------------------------|--------------|-------|--------------|---------|
| विषयः।                           |              |       | प्रष्ठे ।    | पङ्को । |
| दखस्य चतुर्विधत्वम्              | •••          | • • • | 256          | 58      |
| दखस्य दग्र स्थानानि              | •••          | •••   | १६६          | *       |
| दन्तधावनविधिः                    |              | •••   | <b>२</b> हर  | 80      |
| दन्तमग्रविषये व्यवस्था           | •••          | •••   | <b>२२</b> ६  | N.      |
| दर्भविधः                         | •••          | •••   | <b>२३</b> ५  | ~       |
| दशाहमधे दर्शपाते कर्त्रवानिय     | <b>ों</b> यः | • • • | €8₹          | *       |
| दानप्रकर्णम्                     | •••          | •••   | <b>ब</b> र्ड | ∢       |
| दानप्रशंसा •••                   | •••          | •••   | <b>१</b> ६८  | 9       |
| दानसङ्घदानेतिकर्त्तव्यते         | •••          | •••   | १६६          | 39      |
| दाञ्चानन्तरं तर्पेणम्            | •••          | •••   | € 8 0        | १२      |
| दिनद्यणद्यम्                     | •••          | ***   | 600          | 6.      |
| दिन च्छित्र लच्च याम्            | •••          | •••   | 600          | 64      |
| दिवामे धुननिषेधः                 | •••          | •••   | 638          | 6 17    |
| दुर्गभेदाः                       |              | • • • | 8 • €        | 6 5     |
| दुर्गसंविधानप्रकारः              | •••          | •••   | 80€          | 64      |
| दुर्स्तानामुद्वदानाद्यभावः       | •••          | •••   | yer.         | ₹       |
| दुर्स्तानां नारायमविकः           | •••          | • • • | प्रह         | ₹       |
| दुर्स्तानां वत्सरादूर्डमौर्डदेशि | नकरणम्       | •••   | प्रट ३       | 2       |
| देवतानां पाजदाहलम्               | •••          | •••   | 638          | १२      |
| देवतापूत्राकालः                  | •••          | •••   | 228          | 9       |
| देवतासरूपनिरूपणप्रकरणम्          |              | •••   | १६२          | ·E      |
| देवनकतत्त्वम्                    | •••          | • • • | 608          | 2       |
| देवलक्त्रवम्                     | •••          | •••   | <b>इ</b> न्ह | 50      |
| देवार्चनप्रकर्मम्                | -            | • • • | <b>३</b> २६  | 68      |
|                                  |              |       |              |         |

| विषयः।                               |               |          | ছন্ত।         | वक्ती। |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------|
| देशान्तरस्तस्य मरणदिनाज्ञां          | नेऽग्रौचग्रहर | णप्रकारः | 400           | 6=     |
| देशान्तरम्यतस्याश्रीचम्              | •••           |          | KER           | 2      |
| देशानारजन्तगम्                       | •••           | •••      | प्रथ          | 9      |
| दौडिजभागिनेयमरकाभ्री अम्             | ***           | •••      | €0€           | 8 8    |
| इयार्जनस्य प्रवचार्यत्वम्            |               | ***      | . १६०         | 8      |
| दिवातीनां वासीययोगिदेशः              | •••           |          | धुरुष         | 8.8    |
| <b>दिजा</b> दिक् <b>छिप्रयोजन</b> म् | • • •         | •••      | १4.           | १ ६    |
| दिजानां गर्भाधानादिसंस्कारा          | णां समन्त्रक  | त्वम्    | 820           | १ •    |
| <b>दितीयभागक्तत्यम्</b>              | • • •         | •••      | <b>ए॰</b> व्  | १८     |
| दिराचमननिमित्तानि                    | •••           | •••      | रर्भ          | €      |
|                                      | ध।            |          |               |        |
| धमीस्य बद्धविधलम्                    | •••           | •••      | 98            | 8      |
| <b>धन्मैण्रास्त्राध्ययन</b> विधिः    | •••           | •••      | ₹8₹           | V.     |
| धमीस स्पूलस्यातभेदेन दिविध           | यम्           | •••      | = 1           | १७     |
| धमीस्र रूपविषये मतभेदाः              | •••           | •••      | <b>૭</b> ૯    | ₹      |
| धर्माचारयोर्भेदः                     | •••           | •••      | 650           | 4      |
| धन्नीर्थयववष्टने सद्यः ग्रीचम्       | •••           | •••      | 420           | 8 11   |
| धन्मी र्घाधिवेदनम्                   | •••           | •••      | Noc.          | 24     |
|                                      |               |          |               |        |
|                                      | न।            |          |               |        |
| नप्रवच्यम्                           | •••           | •••      | २८५           | 28     |
| नविभिश्रश्राद्धम् .:.                | •••           | •••      | <b>૭</b> ફેંદ | 88     |
| नवश्राद्धम्                          | •••           | •••      | 045           | Ę      |
| गानकार्यकाकः                         | •••           | •••      | 88.           | 26     |

| विषयः ।                            |         |       | बहु।          | पण्डी । |
|------------------------------------|---------|-------|---------------|---------|
| नामधारक विप्रवद्याम्               | •••     | •••   | યુ 🖛 🥰        | €.      |
| नामधेयखरूपम्                       |         | •••   | 888           | 66.     |
| <b>निस्क्रजातिश्चवानुगमनाश्चीच</b> | म्      | 0 • 4 | €₹५           | १७      |
| निव्यक्तमां दैविधाम्               | •••     | • • • | ने में        | 6 .     |
| नित्वककीलोपे प्रायस्वित्तम्        | ***     | 400   | १५€           | 88      |
| निखकाययोभेदः                       | * * *   | * * * | र्ग ह         | e e     |
| नित्यने मित्तिककाम्यानि            |         | • • • | ६तह           | 2       |
| नित्यश्राद्धम्                     | •••     | ***   | \$ 88         | ₹       |
| निवानामङ्गद्धान्याऽप्यनुष्ठानम्    | ***     | • • • | र ते व        | ~       |
| <b>निराञ्च</b> तिलद्याम्           | •••     | • • • | €€₹           | 2       |
| निविच्छव्यार्थः                    | •••     | •••   | १८४           | ¥.      |
| निष्कुसयाम्                        | •••     | •••   | 987           | ~       |
| नैमित्तिकश्राद्धम्                 | •••     | •••   | १६०           | १५      |
| नै मित्तिकश्राद्वानां बह्दनामप्येव | दिने का | याम्  | <b>૭</b> દ પૂ | १०      |
| ने मित्तिकस्नागम्                  | ***     | ***   | হয় ত         | ~       |
| ने खिनब्रद्धाचारिधमर्गः            | •••     | •••   | gye           | ş       |
|                                    | -       | -     |               |         |
|                                    | पा      | 1     |               |         |
| पक्षिपावनबाद्धाखाः                 | •••     | •••   | 600           | १२      |
| पश्चमगुरुषादावधीचान्यत्वम्         | •••     | •••   | برحد          | 28      |
| धश्मादावपि क्षचित् सापिख्य         | निस्तिः | 0 n g | J. C.E.       | •       |
| पत्थाः पार्व्वगाधिकारः             |         | * e q | 966           | 2       |
| परमण्यस्तिः                        | ***     | 0+0   | . 48 €        | 2 11    |
| परमञ्चलच्चम्                       | •••     | •••   | 40s           | १५      |
| पराधरमाधवकारिका                    | •••     | ***   | १३            | ₹       |

( 88 )

| विषयः।                                   |                      |       | वह ।         | पद्धी । |
|------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------|
| पराग्ररग्रब्दार्थ(नर्वचनम्               | 7+4                  | • • • | €9           | •       |
| परिवेत्तपरिविच्चोर्ण चाणम्               | •••                  | •••   | 480          | ٤       |
| पश्चिदनविचारः                            |                      | •••   | 480          | £       |
| परिब्राजकानां चातुर्विध्यम्              | ***                  | • • • | N 25         | ~       |
| पाक्तयज्ञादयः                            | •••                  | •••   | १५३          | ~       |
| पाक्क्षेयबाद्धायाः                       | •••                  | •••   | ६८२          | 8       |
| पावरोगाः                                 | •••                  | •••   | 4=4          | १०      |
| पारमचंख्य वैधलविचारः                     | •••                  | •••   | 46€          | १९      |
| पार्वयोकोहिस्सिमाते निर्ध                | यः                   | •••   | OEY          | €       |
| पिग्छदानाधिकारिगाः                       | •••                  | •••   | €82          | १०      |
| पिख्दाने द्रश्वनियमः                     | •••                  | •••   | €8₹          | 28      |
| पियइनिर्वपयाकालः                         | •••                  | •••   | <b>૭૫</b> ૨  | •       |
| विग्छ निर्वपश्चेतिकर्त्तश्चता            | •••                  | •••   | ⊕ñ≨          | 8       |
| <u> पितुर्च्येष्ठभातुस्रोक्किष्टभोजन</u> | म्                   | •••   | 840          | W.      |
| पितुः श्रोत्रियलेन एत्रस्य श्रेष         | म्                   | •••   | £9E          | 3       |
| पिटतपैयो क्रमः                           | ,                    | •••   | इरर          | ११      |
| पित्सात्मरखे वर्षमध्येऽन्यश्र            | ा <b>द्धकर्</b> यावि | चारः  | 9£₹ '        | Y.      |
| पित्रमात्रश्राद्वयोः कालैको प            | विषर्थमि             | र्णयः | <b>630</b>   | 99      |
| पित्रयञ्चः                               | •••                  | •••   | इत्र         | १८      |
| पित्रादिग्रवनिर्द्धरये ब्रह्मचारि        | रंगोदीमा             | भावः  | €₹₹          | १२      |
| पित्रादौ विदेशस्य स्ते विश्रो            | a:                   | •••   | yee          | Ę       |
| पित्रोमेरणे विवाधितस्त्रीणा              | मधौचम्               | •••   | €0€          | 90      |
| पिचदिच्चणादाने प्राचीनावी                | तित्वम्              | •••   | <b>୭</b> ୪ ୭ | १ इ     |
| पुनिकायाः पित्रगोत्रत्मम्                | •••                  | •••   | 894          | 2.5     |
| पनर्भ निरूपगाम्                          | •••                  | •••   | 848          | 8       |
|                                          |                      |       |              |         |

# ( 8# )

| विषय ।                                   |         |                     | ছন্ত্র।      | पक्सी।    |
|------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|-----------|
| पुंसवनकाकः                               | •••     | •••                 | 856          | ٤         |
| पुंच्चपरीचोपायः                          | •••     | •••                 | g Co         | ₹         |
| पुरागयाडम्                               | ***     |                     | <b>७</b> ६६  | १२        |
| पूर्व्य सञ्च स्वितद्व श्रे श्रीचाभावः    | • • •   | •••                 | ६२०          | . ११      |
| पूर्व्वसञ्चास्यितपद्यादये विश्वेषः       | •••     | •••                 | <b>€</b> ₹°  | <b>२१</b> |
| पोव्यवर्गः                               | •••     | •••                 | ₹0€          | 9         |
| प्रज्ञतप्रसवकालः                         | •••     | •••                 | € 0 ₹        | ₹०        |
| प्रतिसङ्घकरयम्                           | •••     | •••                 | 8 ==         | ११        |
| प्रत्याब्दिक श्राद्धनिरूपणम्             | •••     | •••                 | <b>∂</b> €11 | ۶ ه       |
| प्रवाब्दिक यार्ड पार्वयकोहि              | रु विधि | क्त <b>लविचा</b> रः | <b>∂</b> €#  | ₹ 8       |
| प्रदोषनिर्णयः                            | •••     |                     | 680          | ٤         |
| प्रमादतोऽप्रग्रादिम्हतानाम <b>ग्री</b> न | वादि    | •••                 | पूट्         | १५        |
| प्रयोजनकोपे पदार्थस्याननुस्रा            | नम्     | •••                 | इंड्ट        | €         |
| प्र <b>जयभेद</b> निरूपसम्                | •••     | • • •               | EX           | ٤         |
| प्रवर्गिरूपणम्                           | • • •   | • • •               | 801          | 6 =       |
| प्राक्ततप्रवयनिरूपग्रम्                  | • • •   | •••                 | EÉ           | 8         |
| प्रा <b>गापत्यब्रह्मचारिस</b> च्चग्रम्   | •••     | •••                 | पुश्र        | 6         |
| प्रा <b>याम</b> लच्त्यम्                 | • • •   | •••                 | 5.00         | १₹        |
| प्रावाज्ञतिकल्पः                         | •••     | •••                 | \$40         | ₹         |
| प्रातःसन्थाकार्यः                        | •••     | • • •               | २६६          | १७        |
| प्रातःसायंसन्थयोगीयकानः                  | •••     | •••                 | 200          | ९         |
| प्रेतनिर्दर्यो ब्रह्मचारियो व्रत         | लोपः    | •••                 | 424          | ٤         |
| प्रेतिपाखसंख्या                          |         | • • •               | €88          | ৼৼ        |
| द्रोतखोदकदानाननारं पिराइद                | ानम्    | * * *               | 885          | १६        |
| प्रेतानुगमनविधिः                         | • • •   | •••                 | €3€          | २ ॰       |

( ₹€ )

| विषयः।                               |         |              | घछे।                | पद्धी। |
|--------------------------------------|---------|--------------|---------------------|--------|
| प्रेतानुगमनाश्रीचम्                  | •••     | •••          | <b>६</b> ६५         | 8      |
|                                      | _       | _            |                     |        |
|                                      | पा      | 1            |                     |        |
| फेनपवानप्रस्थलच्यम्                  | •••     | ***          | ñ 38                | ~      |
|                                      |         |              |                     |        |
|                                      | ब       | 1            |                     |        |
| बह्रदक्षचन्यम्                       | • • •   | •••          | मृश्                | 88     |
| बद्धदकस्य दित्तिविश्रोधाः            | •••     |              | N8 N                | 8      |
| बद्धनां पत्नीनाम्यतुयौगपद्ये ज       | पगमक्रम | <b>नियमः</b> | A . 8               | Y.     |
| <b>बाजिखिल्यनचग्रम्</b>              | •••     | •••          | Nob                 | 8      |
| बालमरणाश्रीचम्                       | •••     |              | પૃદ્ધ               | 39     |
| <b>टइ</b> दब्रह्मचारिजच्च ग्रम्      | •••     | •••          | પૂ૭ર                | 53     |
| ब्रह्मचारियां चातुर्विध्यम्          | •••     | •••          | <b>५</b> ७२         | 9      |
| ब्रह्मचारियां दैविध्यम्              | •••     | •••          | 81/2                | R      |
| ब्रह्मचारियां वर्चानि                | •••     | •••          | 8 में ब्            | =      |
| बद्धाचार्य्यादीनामग्रीचाभावः         | •••     | •••          | <b>४९</b> ए         | १०     |
| ब्रह्मयज्ञविधिः                      | •••     | •••          | <b>₹</b> १ <b>१</b> | Y.     |
| वा <b>स्त्रवस्य चारिलक्त्</b> यम्    | •••     | •••          | પૂજ્                | 20     |
| ब्राह्मयानच्यम्                      | •••     | •••          | 608 .               | 8      |
| ब्राष्ट्राणस्य भेषजरत्तिनिषेधः       | •••     | ***          | 855                 | 28     |
| त्राचायसापि क्विकमी                  | •••     | •••          | <b>8२</b> ६         | •      |
| <del>ब्राह्मणस्यासाधारणोधर्</del> मः | •••     | •••          | ९च्छ                | 88     |
| श्राह्मणादीनामपि पैप्राचिववा         | ह्यः    | •••          | 850                 | 98     |
| ब्राह्मस्या सन्द्र भोजनविचारः        | •••     | •••          | इ०इ                 | 8      |
| <b>बाद्मामुङ्कतिकायम्</b>            | •••     | •••          | <b>२∘</b> €         | V.     |
|                                      |         |              |                     |        |

## ( %)

| विषयः।                                |               |                     | इड़े।         | पञ्जरी । |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------|
| ब्राह्मग <b>ि</b> द्विवा <b>ष्टाः</b> | •••           | •••                 | 8 = Ñ         | १=       |
| बाह्मप्रादिविवाहोणाया भर्टंग          | गोचेया पिर    | <u>छोदकदानम्</u>    | <b>४६</b> ६   | 88       |
|                                       |               | _                   |               |          |
|                                       | भा            | l                   |               |          |
| भक्तिमार्गस्य वड्दर्भनानि             | •••           | •••                 | ३२०           | १€       |
| भादपदापरपच्चश्राद्धम्                 | •••           | •••                 | ६६३           | ₹        |
| भादपदापरपच्यश्राद्वस्य गौव            | कालः          | •••                 | ६६०           | €        |
| भादपदापरपचात्राद्वस्य पञ्चन           | यादिकल्पाः    | •••                 | ब्दद          | W.       |
| भादपरापरपच्चस्य कन्यार्का             | न्वतत्वेन प्र | प्र <b>स्तत्वम्</b> | <b>६६५</b>    | ٩        |
| भाइपदापरपत्तस्य महालयग                | जच्छायासं     | चे                  | <b>६</b> ६८   | 8        |
| भाद्रपदापरपच्चे एकदिनेऽपि             | श्राद्वम्     | •••                 | 440           | ٩        |
| भादपदापरपच्चे पञ्चन्यादिकः            | ये चतुई भी    | विजनस्              | ६६६           | १८       |
| भाद्रपदापर्यन्ते साचादीनामे           | वोद्दिस्      | •••                 | ६०१           | 6=       |
| भादपदापरपचे मोङ्ग्रतिथि               | षु श्राद्वम्  | •••                 | <b>६</b> ६८   | ₹        |
| भादपदापरपचे सक्तत् आद्व               | कर्यो वर्ज्य  | दिनानि              | ६६८           | 99       |
| भिचादिलच्यानि                         | •••           | •••                 | <b>1</b> 89   | ٤        |
| भिच्नुकाः                             | •••           | •••                 | इहर           | 2        |
| भिन्नजातीयानां सापिग्छ्यम्            | ***           | •••                 | NEE.          | ٩        |
| भूतयज्ञः                              | •••           | 0                   | इंडर्         | 8        |
| <b>भ्यविद्या</b> विधिः                | •••           | •••                 | प्रह          | ٤        |
| भैच्तस्य पञ्चविधत्वम्                 | •••           | •••                 | <b>र्य</b> इ  | १ ध      |
| भोजनपाचस्य यन्त्रिकायामा              | रोप ग्रम्     | •••                 | <b>इ</b> ह्ह  | 20       |
| भोजनपाचािय                            | •••           | ***                 | ब्द्र हे      | १२१      |
|                                       |               |                     | <i>७२१</i> \$ | १६५      |
| भोजनप्रकरणम्                          | •••           | • • •               | ₹ इ           | 66'      |

( १८ )

| विषयः ।                         |        |       | इक्षे ।       | पञ्जी ।         |
|---------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|
| भोजनविधेषदीचा द्वांनि           | •••    | •••   | इ.७७          | १८              |
| भोजने ग्राससंख्या               | •••    | •••   | <b>200</b>    | 8               |
| भोजनेतिकर्त्तवाता               | •••    | • • • | इद्ध          | १ इ             |
| भोजने सौनविचारः                 | •••    | • • • | इ०५           | ٩               |
|                                 |        |       |               |                 |
|                                 | स ।    |       |               |                 |
| मघात्रयोदग्रीश्राद्धविचारः      | •••    | •••   | <b>ब्</b> ष्ट | <b>२</b> १      |
| मधात्रयोदग्रीस्राद्धे पिग्छनिषे | धः     | •••   | €00           | १               |
| मङ्गलवीचाणादि                   | •••    | •••   | 268           | १८              |
| मत्येषु भच्चाः                  | •••    | • • • | <b>७१</b> ७   | रू <del>च</del> |
| मधुरादिरसानां भोजनवासः          | •••    | •••   | इ∉€           | १७              |
| मध्यमपिग्हप्रतिपत्तिः           | •••    | • • • | OHE           | १७              |
| मध्याद्वसन्थाकातः               | •••    | •••   | २०५           | £               |
| मनुष्ययज्ञः                     | •••    | •••   | ३८६           | १८              |
| मन्त्राणाम् खादिज्ञानम्         | •••    | •••   | १६२           | ع               |
| मन्दादयः                        | •••    | •••   | 44=}          | ?}              |
| मलापकर्षणस्नानम्                | •••    | •••   | रइर           | N.              |
| महायतीपातलच्यम्                 |        |       | <b>६</b> ४.६  | १२              |
| मातामद्वादिमरयाश्रीचम्          | •••    | •••   | €0€           | 20              |
| मातामचादिश्राद्वाधिकारि         | र्गायः | •••   | 030           | १थ              |
| मातुलकन्याविवाइविचारः           | •••    | •••   | 8६६           | १७,             |
| माहसपिगडीकस्यविचारः             | •••    | •••   | 999           | ٤               |
| ्मातुः सपिग्हीकरणे गोत्रनिय     | यमः    | •••   | 950           | Y.              |
| माधाद्विकवानम्                  |        | • • • | 240           | २               |
|                                 |        |       |               |                 |

# ( १६ )

| S                                |             |          | प्रक्षे ।      | पद्भी ।    |
|----------------------------------|-------------|----------|----------------|------------|
| विषयः।                           |             |          |                |            |
| मानसपापप्रायस्थित्तम्            | • • •       | •••      | 665            | 66.        |
| मासिकश्राद्वानां विष्रेन मुख्य   |             | यो मासा- |                |            |
| नारे तित्तथी करणम्               | •••         | •••      | ६०३            | 66         |
| माहिषिकलत्त्रणम्                 | •••         | •••      | € દ છ.         | AT.        |
| मांसभद्धायविचारः                 | •••         | • • •    | 9१८            | रर         |
| मांसेषु वर्न्यानि                | •••         | •••      | 9१€            | <b>२</b> २ |
| मुख्यकल्पसम्भवे (नुकल्पस्याननु   | छानम्       | •••      | ÉCB            | 8,9        |
| मूत्रपुरीषोत्सर्गः               | •••         | •••      | ₹0€            | १२         |
| मृतभार्थास्य पुनर्विवाद्याभावे स | न्यासः      | •••      | ५ ३६ँ          | ₹          |
| स्ताई सामश्राद्धनिषेधः           | •••         | •••      | €0€            | 8          |
| म्हत्युविश्रेषेगाश्रीचविशेषः     | •••         | •••      | <b>६२५</b>     | 6 18       |
|                                  |             | -        |                |            |
|                                  | य।          | I        |                |            |
| यजनप्रकर्णम्                     | •••         | . •••    | १ ४६           | १६         |
| यज्ञोपवीतप्रकरणम्                | •••         | •••      | 886            | 60         |
| थस्रोपवीतस्य कायादुद्धरणनि       | <b>बेधः</b> | •••      | 848            | 8          |
| यज्ञोपवीतादीनां चोटनादौ प्र      | विपक्तिः    | • • •    | 845            | 0          |
| यतिभ्रमाः                        | ***         | •••      | तर्गे क        | 8}         |
|                                  |             |          | <b>प्रहर</b> े |            |
| यतीनां सिपखनिनवेधः               | •••         | •••      | 056            | 66         |
| यमतर्पणम्                        | •••         | • • •    | इरइ            | सर         |
| चवागूपाकन्यायः                   | • • •       | •••      | २०५            | €          |
| याजनप्रकर्याम्                   | • • •       | •••      | ९४९            | •          |
| यायावर ए इ.स.च स्वम्             | • • •       | •••      | ५७२            | १ट         |
| यावच्जीवाधिकरगाम्                | •••         | •••      | 600            | €          |

1

|                                         |                                                                                                     | ছট্ট'।               | पन्ती ।                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| तवाकास्य निन्दार्थव                     | ादत्वम्                                                                                             | NEO                  | 4                           |
|                                         | •••                                                                                                 | ₹40}<br><b>₹8</b> €} | 2 < 3                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••                                                                                                 | 335                  | 38                          |
| •••                                     | • • •                                                                                               | 8 . 3                | E                           |
| •                                       | •••                                                                                                 | 802                  | Ł                           |
|                                         | •••                                                                                                 | ६२६                  | 8                           |
|                                         | •••                                                                                                 | प्रथ                 | 8=                          |
|                                         | -                                                                                                   |                      |                             |
| ₹ ।                                     |                                                                                                     |                      |                             |
| ***                                     | •••                                                                                                 | a चर                 | 0                           |
| देभिविनिमयः                             | • • •                                                                                               | 8३१                  | g                           |
| • •••                                   | •••                                                                                                 | 808                  | १७                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • •                                                                                               | ३८६                  | ٤                           |
| •••                                     | ***                                                                                                 | <b>३</b> २१          | 20                          |
| कर्यो दोषाभावः                          | •••                                                                                                 | १२८                  | 0                           |
|                                         | -                                                                                                   |                      |                             |
| च ।                                     | 1                                                                                                   |                      |                             |
| गाबस्यविचारः                            | •••                                                                                                 | २७ई                  | १६                          |
| -                                       | -                                                                                                   |                      |                             |
| व                                       |                                                                                                     |                      |                             |
| यम् …                                   | •••                                                                                                 | \$ 2                 | ٤                           |
| भौचिवि <b>ग्रे</b> यः                   | •••                                                                                                 | € ० ६                | Ę                           |
|                                         | •••                                                                                                 | 86.                  | १६                          |
| रगोधकः                                  | •••                                                                                                 | 858                  | y.                          |
|                                         | देशिर्विनिमयः<br>स्त्रेशिक्षाभावः<br>स्त्रावेशिक्षाभावः<br>स्त्रावेशिक्षाभावः<br>स्त्रावेशिक्षाभावः | द्रिमिर्विनिमयः      | स्वाकास्य निन्दार्थवादत्वम् |

| चिषयः।                                |            |           | इहे।        | पन्नुती ।  |
|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| वर्णसन्निपाताग्रीचम्                  | •••        | •••       | Aco         | १०         |
| वर्णानुपूर्वेत्रण विवाह्यनियमः        |            | •••       | 850         | 8          |
| विकामभीया प्रतिनिधयः                  | •••        | •••       | 785         | १२         |
| वसूनां नामानि                         | •••        | •••       | <b>३</b>    | E          |
| वस्त्रविषये विश्रेषः                  | •••        |           | . २४४       | १ इ        |
| वानप्रस्थधकीनिरूपणम्                  | • • •      | • • •     | પૂર્8       | 68         |
| वानप्रस्थानां चातुर्विध्यम्           | •••        | •••       | प्रश्       | <b>२</b> २ |
| वात्तीं वटित्तारहस्थल द्याम्          | •••        | •••       | <i>५०</i> २ | १ ८        |
| वाडींगसलचागम्                         | • • •      | •••       | 90€         | ٤          |
| वार्ड्डियकलत्त्रयम्                   | •••        | •••       | €€.0        | Y.         |
| वासःपरिधानम्                          | •••        | •••       | ₹8₹         | 4          |
| विष्नपतितश्राद्धकालः                  |            | •••       | 403         | 2          |
| विद्वदिविदिषुभेदेन परभइंस             | है विध्यम् | •••       | પૂપુષ્ઠ     | 8 9        |
| विवाच्च प्रकरणम्                      | •••        | •••       | 8 € २       | 3          |
| विवाच्चभेदाः                          | •••        | • • •     | 8 - 7       | १५         |
| विवाद्याचुत्तरं कालविश्रेषे ति        | खितर्पयनि  | विधः      | 395         | 20         |
| विवाहे कन्याया वयोविश्रेषेय           | ा दातुः फा | जविश्रेषः | 8=2         | १ ३        |
| विवाचे कुलनिरूपणम्                    | • • •      | •••       | eeg         | ٤          |
| विवाहे वरकन्धयोर्वयोविचार             | • • • •    | •••       | 808         | 8          |
| विवाहे वर्गियमः                       | •••        | • • •     | 8०९         | १३         |
| विवाहे स्त्रीमात्रश्चेषकुलवर्जन       | म्         | •••       | 800         | 28         |
| <b>इत्तयः</b>                         | •••        | •••       | 260         | E          |
| <b>दृ</b> त्तिसञ्जाचेनाष्ट्रीचसञ्जोचः | •••        | •••       | ñ < 8       | ९६         |
| दक्तम् ( घोड्य गुगाः )                | •••        | •••       | 4=5         | १३         |
| <b>द्धिया</b> जनिसित्तानि             | •••        | •••       | 958         | १इ         |
|                                       |            |           |             |            |

( २२ )

|        |                                     | ष्ठहें ।                  | पङ्कते ।      |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| * * 4  | • • •                               | ००२                       | Ę             |
| ***    | • • •                               | 8 ह व                     | ~             |
| •••    | •••                                 | इ∘ <b>६</b>               | १६            |
| •••    | •••                                 | પૂ ૭ફ                     | 8             |
| ग्रोषः | •••                                 | पूर्ध                     | 8             |
| • • •  | ***                                 | 88€                       | 2             |
| • • •  | •••                                 | इइ०                       | ٩             |
| •••    | •••                                 | ₹80                       | ₹             |
| * * *  | •••                                 | इर०                       | १८            |
| •••    | •••                                 | <b>ब्</b> यूह             | १ ध           |
| •••    | •••                                 | <b>प्र</b> ०६             | <b>ર</b> પ્ર. |
|        | • • •                               | 8१३                       | ११            |
| विचारः | • • •                               | 299                       | ষ্            |
| •••    | •••                                 | 808                       | ११            |
| भ्रा   | -<br>I                              |                           |               |
| •••    | •••                                 | १८१                       | ११            |
| •••    | •••                                 | इंट्र                     | ع             |
| •••    | •••                                 | €08                       | 8             |
| •••    | •••                                 | प्७२                      | १६            |
| •••    | •••                                 | €१8                       | १४            |
| •••    | •••                                 | <b>१३</b> ८               | 9             |
| • • •  | •••                                 | <b><i><u>६</u></i></b> टर | 3             |
| •••    |                                     | 8=5                       | 8             |
| •••    | * * •                               | 85 6                      | ११            |
|        | <br><br><br>(百चारः<br><br>चचारः<br> |                           |               |

| विषयः ।                                              |       | ष्टले ।       | पजूरी ।    |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| श्रृहस्य सिपाडीकरणकालः                               | • • • | 998           | 9          |
| गूदस्यामन्त्रतोविवाष्टः                              | • • • | 0 F J         | 57         |
| मूहस्यात्रमविचारः                                    | •••   | กัรอ          | १२         |
| श्रुदाविवाइविचारः                                    | •••   | 858           |            |
| भ्रोचप्रकरणम्                                        | •••   | <b>२१</b> ३   | ¥.         |
| श्राद्धकर्टनिरूपयम्                                  | •••   | <b>ಿ</b> ⊏ಗ್  | É          |
| श्राद्धकर्वृं मुख्यानुकल्पभावनिरूपणम्                | •••   | <b>०</b> ८६   | 2          |
| श्राद्धकालः                                          | • • • | ENA           | १२         |
| स्राद्धदिनक्षयम्                                     | •••   | ७०२           | ~          |
| श्राद्धदिने वैश्वदेवकालविचारः                        | •••   | ∅€°°          | 5 €        |
| स्राद्धदेशनिरूपगम्                                   | •••   | <b>६</b> प्र. | १२         |
| स्राद्धदेशे प्रकल्यानि द्याशि                        | •••   | ७२°           | 5=         |
| ब्राद्धद्रथािय                                       | •••   | ७०२           | ~          |
| बाद्धप्रकरणम्                                        | • • • | €8€           | 0          |
| व्याद्वभेदाः                                         | •••   | € 8€          | १९         |
| ष्ट्राद्धभेदे विश्वदेवभेदः                           | •••   | <b>७</b> इ१   | ₹          |
| श्राद्धविष्न चानस्यादिगा न कर्त्तवः                  | • • • | €08           | ₹ <b>१</b> |
| श्राद्धविन्ने खामश्राद्धविचारः                       | •••   | EON           | ٤          |
| श्राद्धविष्रेषे पिखदानकालियोष                        | •••   | ONS           | 86         |
| श्राद्वधेषभोजनम्                                     | • • • | <b>्रह</b>    | ₹          |
| स्राद्वप्रेषाभावेऽज्ञान्तरस्यापि <mark>भोजनम्</mark> | •••   | <b>०</b> ६ इ  | A.         |
| स्राद्धादावेक इस्तेनी दकदानम्                        | • • • | <b>इ</b> १७   | ₹.         |
| आद्वीयपुष्पाणि                                       | •••   | ७२२           | 8          |
| अरद्वीयान्नपरिवेशननिरूपसम्                           | • • • | <b>७</b> ८२   | ٤          |
| खाडीयात्रपरिवेधने प्राचीनावीतित्वाभावः               | •••   | ७४२           | १५         |
|                                                      |       |               |            |

|                                       |                     |       | •            |        |
|---------------------------------------|---------------------|-------|--------------|--------|
| विषयः।                                |                     |       | प्रष्ठे ।    | पजूरी। |
| <b>श्राद्वीयार्घपात्रा</b> णि         | •••                 | •••   | ७३२          | 88     |
| श्राद्धे अनुलेपनद्याग्रि              | ***                 | •••   | ७२३          | 2.5    |
| अदि करलीपत्रनिषेधः                    | ***                 | •••   | <b>७</b> २२  | 80     |
| श्राद्धे कृषणमाषाणां ग्राह्मलम्       |                     | • • • | ७०२          | 39     |
| श्राद्धे गोधूमस्यावस्यकत्वम्          | •••                 | • • • | 600          | ¥.     |
| श्राद्धेतिकर्त्तेव्यता                | • • •               | •••   | <b>०</b> २ च | 25     |
| श्राद्धे दीपार्थद्रचारिए              | ***                 | • • • | <i>७</i> २३  | 22     |
| माडे धूपदयािष                         | •••                 | •••   | ०२३          | 0      |
| श्राद्धे निमन्तितबाह्मणेभ्यो देव      | यवस्तू <b>नि</b>    | •••   | ७२ ॰         | 3      |
| श्राद्धे ब्राह्यदेयापुत्रादिप्रश्रंसा | •••                 | • • • | €€0          | २०     |
| श्राद्धे भोजनीयबाह्यसपरीह्या          |                     | •••   | ६००          | 84     |
| श्राद्धे भोजनीयबाह्यग्रानुकत्यः       |                     | •••   | €=5          | 8      |
| श्राद्धे भोजनीयबाह्मणानामनुव          | त्यानुक <b>ल्पः</b> | •••   | 4=3          | Y.     |
| श्राद्धे यतिप्रश्रंसा                 | •••                 | * * * | ६०६          | १७     |
| श्राद्धे होतिकामावण्यमीकरण            | होमः                | •••   | <b>७३</b> ८  | 80     |
| श्राद्धे वर्जनीयपुष्पाणि              | •••                 | •••   | ७२२          | १ ८    |
| श्राद्धे वर्जनीयबाद्धावाः             | •••                 | •••   | 4=4          | 2      |
| श्राद्धे विश्वदेवाः                   | •••                 | •••   | 950          | 8 8    |
|                                       | •••                 | •••   | <b>७</b> ६३  | 86     |
| श्रुतम् ( षड्विधम् )                  | • • •               | •••   | 4=5          | 3      |
| शुखनुसारेय जगदुत्पत्तिनिरूप           |                     | •••   | £.0          | 99     |
| श्रीतसार्तानुष्ठानाश्रत्तस्य सद       | चारपालन <i>म्</i>   | •••   | ₹€₹          | Y.     |
|                                       | 77 1                |       |              |        |
|                                       |                     |       |              |        |

#### ष।

षोड़ग्रमाद्वानि ... ... ७७०

#### H I

| विषयः ।                         |               |          | মন্ত ।              | पङ्की।     |
|---------------------------------|---------------|----------|---------------------|------------|
| सञ्चल्यमाद्धनिर्वयः             | •••           | •••      | <b>∂</b> €8         | 4.         |
| समुख्यमाद्वलच्यम्               | •••           | •••      | of a                | ₹          |
| सदाचारलच्यम्                    | •••           | •••      | १३8                 | 2          |
| सन्धाकुणपविधिः                  | •••           | •••      | १८०                 | 8          |
| सन्धादुजपसंखा                   | •••           | •••      | <b>२</b> ८ <b>३</b> | 39         |
| सञ्चाद्रजपस्य दर्शादी संस्था    | विश्रोषः      | •••      | श्ट§                | *          |
| सन्थाविधिः                      | •••           | ***      | <b>२</b> €७         | 9.8        |
| सन्धासरूपम्                     | •••           | •••      | <b>२</b> ६७         | <b>९</b> € |
| सन्धोपासनप्रकारः                | •••           | •••      | ₹⊚•                 | 4          |
| सपत्नीमातुर्देशानारमर्गे विश्वे | ोषः           | •••      | पूट्ट               | £          |
| चिपिग्डीक्ररणकालः               | •••           | •••      | ૭૭₹                 | 2          |
| सिपिखीकरणकालानां व्यवस्था       |               | •••      | ७टर                 | •          |
|                                 | •••           | •••      | 090                 | <b>.</b>   |
| सिपछीकरग्रस्य गीयकानः           |               | •••      | 99€                 | ٤          |
| सिपाडीकरणापकर्षे पुनरिप         |               | ने मासि- |                     |            |
| कानामाद्यत्तिविचारः             | 44414         | a 41(<   | <b>્ક</b> પૂ        | <b>ર</b>   |
| सिपाडीकरणेतिकर्त्तवता           |               | •••      | 99€                 | ९२         |
| सभादावभिवादननिषेधीनमञ्          | <br>हाउ विश्व |          | <b>5</b>            | 4          |
| _                               |               |          | ₹₹₹.                | W.         |
| समागोदकप्रेतिनर्धरयोऽप्रोचम     | Į             |          | • • •               |            |
| संगावत्तेनम                     | •••           | •••      | 8ۥ                  | ŧ          |

### ( २६ )

| विषयः।                            |                     |       | प्रहे ।        | पञ्जी।     |
|-----------------------------------|---------------------|-------|----------------|------------|
| समिद्रियमः                        | •••                 | • • • | ८५२            | £          |
| समिल्रचणम्                        | •••                 | • • • | 84ू २          | ঽ          |
| सम्प्रणीनुष्ठानग्राती सत्यामेव    | <b>ता</b> म्यस्यानु | छानम् | १ ग्रन         | १ 8        |
| सर्पचतानां नागवलिः                | •••                 | •••   | प्रटच          | . 20       |
| संचीपतर्पवाम्                     | •••                 | •••   | इरह            | १८         |
| संघातमर्थे श्राद्धक्रमः           | •••                 | • •   | 930            | १२         |
| संन्यासाधिकारिविचारः              | •••                 | •••   | <b>५</b> . इ.ई | 28         |
| संन्यासाश्रमग्रहयो श्राद्रम्      | • • •               | •••   | y ze           | 98         |
| संन्यासिनां चातुर्विध्यम्         | •••                 | • • • | 485            | E          |
| संमार्गन्यायः                     | • • •               | •••   | ₹85            | Ę          |
| संस्ताराणां बास्तरैवभेदेन दैवि    | ध्यम्               | •••   | 8 ई ई          | ર પ્ર      |
| साधारणधन्मीः                      | • • •               | • • • | <b>ા</b>       | 80         |
| सापिग्छाविचारः                    | •••                 | • • • | 84%            | € ,        |
| वापिग्छास्य साप्तपौरवलस्          | •••                 | •••   | 4 6            | 20         |
| सायं हो सस्य कालभेदाः             | •••                 | •••   | 250            | ٩          |
| सीमन्तो च्चयनकालः                 |                     | • • • | 995            | <b>१</b> 8 |
| सीमनोद्ययनस्य सद्यत्वरणम्         | •••                 | ***   | 258            | <b>₹</b> ₹ |
| सुवासिनीप्रस्तीनां खभीजनार        | ात एवं भें          | ोजनम् | वह8            | ų.         |
| स्त्रीवासुपनयनस्य कन्यान्तरवि     | षयत्वम्             | • • • | 8 <i>⊏</i> પૂ  | è          |
| स्त्रीयां पुनरदाञ्चविधिः          | •••                 | •••   | 980            | <b>૨</b> ૧ |
| स्त्रीयां प्रवसदाञ्चस्य युगानार्य | वेषयत्वम्           | • • • | 858            | १३         |
| स्त्रीणां ब्रह्मवादिनी-सद्योवधूभे | देन है विध          | घम्   | 8=4            |            |
| ۵                                 |                     | •     | - 4            | W.         |

| विषयः।                              |                   |       | बहु ।         | पङ्की । |
|-------------------------------------|-------------------|-------|---------------|---------|
| <b>ख्तापत्यमर्</b> खेऽभ्रौचम्       | •••               |       | €09           | १२      |
| खातकानां चैविध्यम्                  | • • •             | •••   | <b>8</b> ई र  | 80      |
| खातकानां धन्मीः                     | • • •             | •••   | <b>४६</b> १   | १९      |
| खातकानां नदविधत्वम्                 | •••               | •••   | 8२६           | ~       |
| खातस्यार्दवाससो विष्यूचकरण          | प्रायश्चित्तम्    | •••   | 288           | 88      |
|                                     | •••               | • • • | २३६           | Ę       |
| <b>खानभेदनिरूपण</b> म्              | •••               | •••   | <b>28</b> c   | £       |
| स्नानभेदानां लत्त्वग्रानि           | •••               | •••   | 282           | 6 €     |
| स्नानग्राटीपाणिश्यां गात्रमार्जन    | निवेधः            | •••   | ₹88           | 8       |
| खानाष्ट्रतपेणस्य खानानन्तरमेव       | कर्त्तव्यता       | •••   | <b>२</b> 8१   | १ 🐔     |
| काने निषिद्धजनम्                    | •••               | •••   | <b>र</b> ह्यू | •       |
| खानीपयोगि जलम्                      | •••               | • • • | <b>२</b> ६४   | १३      |
| चोद्वादिना प्रेतनिर्द्धर्योऽप्रीचम् | • • •             | •••   | ६३९           | १६      |
| सार्तात् पाठादैदिकस्य पाठस्य        | वलवत्त्वम्        | •••   | <b>८</b> इइ   | 22      |
| स्मृतिनिर्योत्यां मुनीनां कीर्त्तनम | Ę                 | •••   | 53            | 8       |
| स्रृतिप्रामाख्यविचारः               | •••               |       | 8             | 8       |
| स्त्रतीनां परस्परिवरोधे विकल्प      | <b>[</b> :        | •••   | <b>२</b> २    | 爽       |
| स्मतीनां निवन्यकर करकितिवय          | भेदखवस्थापन       | ř     |               |         |
| <b>मन्दमति</b> खुत्पादनमाचार्थः     | म्                |       | ₹8            | •       |
| स्मृत्यन्तरानुसारेण स्मृत्यन्तरस    | <b>विषय</b> खवस्य | ाचाः  |               |         |
| खाद्धगम्                            | ••                | • • • | २०            | १२      |

### ( 50 )

| खधाखाध्ययेन<br>खभाखापरित्या |          | ••• | ••• | १८२          | १स |
|-----------------------------|----------|-----|-----|--------------|----|
|                             | गिविधेधः | ••• | ••• | १९२          | 99 |
|                             |          | -   |     |              |    |
|                             |          | ह   | 1   |              |    |
| <b>हो</b> मविधिः            | •••      | ••• | *** | २८ई          | १७ |
| इसलच्चयम्                   | ***      | *** | ••• | <i>त</i> ्रह | १३ |
| इंसस्य विचितियो             | TTT:     |     |     |              |    |

484

# पराश्ररमाधवोत्तिखितप्रवक्तृणामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

( प्राचारकाण्डस)

अ।

चयर्जा ८१।८॥

छ।

क्न्दोग वा सामग्र ०१।२॥ ८१। ॥ ११०। ५॥ १६३। ॥ ५०२। १९॥ ५२५। २, २०॥

ज।

जावाल प्रशा १५ ॥ प्रथा १ ॥

त।

तैत्तिरीय ६१।२॥

य।

यजुर्वेदी ५२५। ए॥

व।

वापसनेय ८१।१०॥

# पराश्रमाधवोद्धिखितस्मर्तृशामकारादि-क्रमेश प्रज्ञापनपनम्।

( प्राचारकाण्डस )



#### श्रा।

खिति रहर । १९ ॥ २३८ । १६ ॥ २६८ । १ ॥ १९६ । १८ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १

### आ।

सायकार्य १२६ । १० ॥ १८७ । १ ॥ १११ । ० ॥ ११२ । १२ ॥ २१८ ।
११ ॥ २२८ । ८ ॥ २२६ । ८ ॥ १८८ । ८ ॥ २८८ । ८ ॥ १०६ । ७, १० ॥ ३१८ ।
१५ ॥ ३२६ । १८ ॥ ३८० । १९ ॥ ३८२ । १ ॥ ३०० । ३ ॥ ४६९ ।
१॥ ३३६ । १६ ॥ ४८६ । १३ ॥ ४८० । ४ ॥ ४५० । ५ ॥ ४६५ ।
१॥ ४०० । ६ ॥ ४९० । २२ ॥ ५८९ । २६ ॥ ५८९ ।

### ( 38 )

द् ॥ द्-३ । १ ॥ ६८४ । १ ॥ ७१२ । १४ ॥ ७१६ । ८ ॥ ६८० । द ॥ ६८३ । १ ॥ ६८४ । १ ॥ ७१२ । १४ ॥ ६०२ । १ ॥ ६८० ।

व्याचितायन २८६। १ ॥ ३२२। ई॥ ३३६। १०॥ ७३५ । ४॥ ७५२। २१॥ ७५३। ६, १५॥ ७५५। १२॥ ७६६। ११॥

#### उ।

द्रमा २३४। १॥ ३१°। १५॥ ३०२। ८॥ ३८८। १८॥ ८॥ ४०५। १२॥ ४११। १२॥ ५१। १५॥ ६२२। १८॥

#### 亚 |

महस्यक्ष्य ४८ । १६ ॥ ६८६ । ॥ ६०६ । ३ ॥ ६०४ । १६ ॥ ००६ । १ ०८१ । ५,१२,१६ ॥

### 91

कायव भूभुटा १टी किमिल भूधरा १६ी कायसम् ६३५ । १०॥

कात्यायन १५०। । । २०८। ० ॥ २३३। १० ॥ २३६। ८ ॥ २३८। ८ ॥ २०६। १ ॥ २०८। १३, १० ॥ २०८। १ ॥ २०८। १ ॥ २०८। १ ॥ ३४६। ०, १० ॥ ३४१। ८ ॥ ३४६। ० ॥ ३४६। ० ॥ ३४१। ८ ॥ ३४६। ७ ॥ ३८८। १६ ॥ ३४६। ९ ॥ ३४८। १ ॥ ३८८। १६ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१। ९ ॥ ३८१।

स्रह। = ॥ प्रह्र । १० ॥ प्रहा १३ ॥ प्रहा १ ॥ प्रह्र । १ ॥ प्रह्र । १ ॥ व्हर । व्हर ॥ व्हर । व्हर । व्हर ॥ व्हर । व्हर ॥ व्हर ॥ व्हर ॥ व्हर ॥ व्हर ॥ व्हर । व्हर ॥ व्हर

कार्याजिनि २८२। ८॥ ६१०। १, १८॥ ३८०। इ॥ ५२१। ६॥ ६०८। १॥ ६६६। २,१२॥ ६६८। ६॥ ६०३। १८॥ ७८२। १८॥ ७०२। १०॥ ७०५। १२॥ ७८५। १॥ ७८३। १२॥

काप्रयम ४६८। ४॥ ४८८। ८॥ ६०६। १०॥ कौश्चिक २३०। २॥ २३६। ३॥ बातु १२३। ८॥ ६२०। १८॥ ७२२। ११॥

### ग।

गद्यविष्णु ५६८।१८॥

गदायास ३०८।६॥

मर्भ २६२। १७॥ २६१। ८॥ २६२। ६, १५॥ ५००। १०॥ ६८०। १८॥

मार्ग्य इप्टार्भ ॥ इटा १०॥ प्रटा २२॥ ईहटा ११॥ ७३१। १३,

गालव ३८०।१६॥६४३।१३॥०००।१०॥००३।३॥

महाकार वर्ट।१२॥

सञ्चपरिग्रिखकार ७३१।२॥

गोभिल २३०। १९ ॥ २३५। १०॥ २८८। १॥ २८८। १५॥ २८८। ४॥ इ२०। ४॥ ३४६। १९॥ ३६०। २॥ ३०८। गोतम १८० । प्रा १ प्र १० ॥ १०३ | ८ ॥ २२० । १० ॥ २२० । १६ ॥ २२० । १ ॥ २८२ । १८ ॥ २८८ । १० ॥ २८४ । ११ ॥ २०१ । ३ ॥ २०० । ०, ८ ॥ ३५६ । १ ॥ ३०१ । ३ ॥ ३०६ । १० ॥ ३०८ । ११ ॥ ४३१ । ६ ॥ ४३६ । २० ॥ ४८८ । १ ॥ ४८८ । १ ॥ ४६६ । २० ॥ ४८६ । २० ॥ ४८८ । १३ ॥ ४८० । १ प्र ॥ प्र १ । १६ ॥ ५८ । १६ ॥ प्र १ १६ ॥ प्र १ १६ ॥ प्र १ १६ ॥ प्र १ १ ॥ ४८० । १ प्र ॥ प्र १ । १६ ॥ ५२ । ० ॥ ६६६ । ६ ॥ ६२८ । ११ ॥ ६२८ । ६ ॥ ६२८ । ११ ॥ ६२८ । ६ ॥ ६२८ । ११ ॥ ६२८ । ११ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६२८ । ८ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६२८ । ११ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६२८ । ११ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६२८ । ११ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ११ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ५२८ । ११ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ । ६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥ ६६६ ॥

#### छ ।

क्रागलेय पूर्व । १३॥ ६७० । २२॥ ७२८ । १२॥

#### 3 1

भारत्कार्या पूट्र । इ., १२ ॥ ई७३ । ० ॥ ७३८ । ८ ॥ ०५५ । १ ॥ ०६५ । ८ ॥ ००० । ८ ॥

जाबाल भूट्र। भू॥ जाबालि २८२। ७॥ २८८। १०॥ ४५६। १५॥ ६६५। ३॥ ७८५। ७, १६॥

बैमिनि ४३८। २१॥ ५८६ । १८॥

### इ।

दत्तात्रेय प्रप्र। २॥

देवल १ ५३ । १ ५ ॥ १ ६४ । २ ॥ १ ६६ । १ ८ ॥ १ ८ १ १ ४ ॥ २०२ । ८ ॥
२१० । ५, १ ५ ॥ २१३ । ८ ॥ २१ ॥ १० ॥ २१ ५ । १ ॥ २१० । १ ८ ॥
२२६ । १ ॥ २२८ । ५ ॥ २४५ । ३ ॥ ११८ । १, ४ ॥ १०० । १ ८ ॥
३०८ । ८ ॥ ११६ । १३ ॥ ११६ । २ ॥ १८८ । १ १ ॥ १८८ । ८, १३ ॥ १८८ । ८, १३ ॥ १८८ । ८, १३ ॥ १८८ । ८, १३ ॥ १८८ । ८, १३ ॥ १८८ । ८, १३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । ३ ॥ १८९ । १ ॥ १५३ । ३ ॥ १८९ । १ ॥ १५३ । १ ॥ १५३ । १ ॥ १५३ । १ ॥ १५३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८३ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १

ं ध।

धन्म ०२०। । ॥ ०३६ । १०॥ धोम्य ६६८ । १॥

#### न।

बारह १८८ । प्र. १९ ॥ २८५ । १८ ॥ १८८ । १८ ॥ ८८५ । १८ ॥ ३८५ । १३ ॥ ८८० । ३ ॥ ८५ । १० ॥ ८५ । १० ॥ ८५ । १० ॥ ८५ । १० ॥ ४८६ । १० ॥ ४८६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ । १० ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४६६ ॥ ४

जारायण २०५। इ.॥ २०६। ६॥ १३८। १॥ ७०१। ८॥ ७४। ८॥ ०५६। १२॥

#### प।

पराधार ००० । ।

पारस्कर ४३८। १०॥ ४८०। १२॥ भू॥ ५८९। २२॥ ६८२। ६॥ ५५०। २॥ ६५८। ३॥ ७३९। ७॥ भू॥ ५८९। १८॥ ६८९। १॥ ५५०। ३॥ ५३०। ३॥ ५३८।

पितासक २१०। १५ ॥ ११८। १ ॥ ४३३। १८ ॥ ५३५। ८॥ ५४६। १ ॥ ५५२। २ ॥ ५५३। १५ ॥ ६५६। १॥

मुलक्ष २८५ | ६ ॥ २६० | २ ॥ ३०० | १६ ॥ ५०० | १२ ॥ ६०८ | ८॥

मैठीनसि ६८। प्रा १८०। ०॥ ३२१। २, ०, १८॥ ३६४। १३॥ ३०४। १०॥ ८८। १८॥ ८५०। १६॥ ८६८। ११॥

घनापति १४०।१५।१५१।१३॥१५६।१२॥२८॥।१६॥२०३। १०॥२८५।५॥५०४।३॥६११।२१॥६०१।१५॥

#### व।

बैजवाम ४३८ । ६, १० ॥ ४४२ । १ ॥ ४४३ । १८ ॥ ४५१ । १८ ॥ ०२२ । १ ॥ ०३६ । ३ ॥ ०३० । ४ ॥

ब्रह्मा २०२। ६, ६०

#### # 1

भगावान् प्रार्भा प्रार्धा १५०।१, ८॥१०१।३॥१८२॥ ॥ २०३।१०॥ १६१।१९॥ प्रमा = ॥

भारकाम वा भरदान १८०। इ.॥ १८८। १६॥ २२२। १०॥ २२२। ॥ १८२। १६॥ २०३। ३॥ २८२। ३॥ २८६। ०॥ ०००। ८॥ ७०६ रि.॥ ४०॥ ०८॥ १२॥ इस् । ४२ । १२॥ १३॥ १३॥ १४॥ १८॥ १५०॥ १५०। १४,

#### म।

मदालसा १५8 । ८ ।। ७५१ । १ ।।

कतु १२ । इ ।। पर । इ ।। च० । ७ ।। १०६ । १९६ । १६ ॥ १३८। ।। १३४।१४॥ १३६।१६॥ १३०। =:। १८०। ए, # 11 688 1 = 11 68= 160 11 685 18 11 680 16 11 6 16 1 8 11 रहिताता। ६०८ । ६ । ६०६ । ६० । ६०० । ८ ।। ६०६ । १६॥ १८२ । १५॥ १८३ । इ. १५॥ १८५ । ८, १७॥ १६०। ८, १३।। २०३। २, १६।। २०६। ८।। २१०। ८, १८।। २११। ८, ११ ॥ २१८ । ई ॥ २१ ॥ १९ ॥ २९० । ह ॥ २२१ । १३ ॥ २२॥ ७, १८ ॥ ररई। १२ ॥ ररट । र ॥ २५०। ह ॥ रईप्। १५ ॥ 500 | 52 | 1 500 | # | 1 505 | 50 | 1 506 | \$ 11 500 | 66 1 रहम्। १३॥ रह्द् । १९, १८॥ रह्न । ११, १६॥ रह्न । १३॥ रहर । र ॥ इ००। १०, १६ ॥ ६०१। १, ६ ॥ ६०२। १८॥ इ०६। व, २०॥ व०८। १८॥ व०॥ २, ४, २०॥ व०६। २, ८॥ व००। 8, १८ ॥ ३०८ । १०, १८, १८ ॥ ३०८ । ३, १७ ॥ ३१० । ८॥ मर्रार्व मर्वा स्वा म्वर्तार्म व्हर्ग व्हर्ग वा म्वर्गात म ७८६। १६ ॥ व्य०। ६ ॥ व्य१। ६, ८ ॥ व्यव। व, १० ॥ व्यव। ह, २०॥ व्यर् । १, १३॥ व्यटा २॥ व्यव । १ ॥ व्य० । १६॥ २०० | द ॥ २८१ । १५ ॥ १८१ । १, १०, १० ॥ १८६ । १ ॥ इटन। इ, १४॥ इटन । जा इटटा या ४०० । १०॥ ४०१ । 5 · 1 8 · 8 | 5 · 1 8 · 7 | 5 4 | 8 · 4 | 5 4 | 8 · 9 | 7 | ao= । ७॥ व०८ । १२, १७॥ वर् । ११ ॥ वर्र । २०॥ वर्ष ।

१०॥ ४२८। १८॥ ४२६। १२॥ ४२०। ग्रा ४२८। १,१५॥ B२0 | ६, २० 11 8२१ | 8 | 8२२ | ८, १६ | 8२६ | ११ | 87€ 1 € 11 832 1 3, 8°, 8°, 9€ 11 83€ 1 € 11 83° 1 9€ 11 880 | 86 11 885 | 85 1 885 | 6 11 886 | 7, 39 11 889 | द, १४, १७ ॥ ४४८ । ३, ०, ११ ॥ ४५२ । ७, १०, १५ ॥ ४५३ । =, १२ ॥ ४५४। ६, २१ ॥ ४५५ । १४ ॥ ४५६ । ११ ॥ ४५०। ६, १५, २१ ॥ ४५८ । ६ ॥ ४५८ । ११ ॥ ४६० । १८ ॥ ४६२ । १०, १८॥ ८ई०। मू ।। ८६८। १०॥ ८००। मू ॥ ३०४। २, १२॥ 894 1 4 4 800 1 5 11 805 1 5 , 8 5 11 8 5 5 1 8 11 8 5 8 1 5 11 8 = 1 | 8 4 | 8 = 0 | 8 | 8 = = | 8 = 1 | 8 = 0 | 4 | 8 = 5 | 5 0 | 8र्ट । इ, १०॥ ४र्ट । ४, १८ ॥ ४८४। ० ॥ ४८५ । ३ ॥ ४८६ । 55 11 850 1 \$ 11 85E 1 58 11 85E 1 € 11 No 6 1 50 11 No 8 1 १८ ॥ भ्र है। २ ॥ भ्र । २, ६ ॥ भ्र । ७, ११ ॥ भ्र । १६ ॥ प्रच । च, १५ ॥ प्रच । १८ ॥ प्रच । २० ॥ प्रर । ५, १६, २२ ॥ पूर्व । ७ ॥ पूर्व । ८ ॥ पूर्व । व, १२ ॥ पूर्ट । पूर्ट । ८ ॥ पूर्र । रूर् ॥ पूर्र । रूष ॥ पूर्व । रूट् ॥ पूर्द् । रूर्, रू० ॥ में डेट । रह ॥ ते रु० । रु४ ॥ ते प्रें । ८ ॥ ते प्रें । रु० ॥ मुद्द । ११ ॥ मुद्र । ८ ॥ मुन्य । १३ ॥ मुन्द । १२, १५॥ ५०६।६॥ ५०० । २०॥ ५८२ । २२॥ ५८६ । १ ॥ ५८०। 50 1 AE 0 1 S 1 AE 5 1 8 11 AE A 1 8 11 AE - 1 5 1 6 00 1 5 11 €0418=, 20160€18=160=182168018, 2, 221 द्रम् । प् ॥ द्रद् । १५ ॥ ६२१ । २० ॥ ६२५ । २१ ॥ ६३१ । २० ॥ देशका १२॥ देश। ८, १८॥ दंगरा १॥ दंदरा ॥ ॥ दंदरा **४९ ॥ ६०८ । ३ ॥ ६०८ । १२ ॥ ६८३ । ८ ॥ ६८४ । २, १४ ॥ ६८५ ।** १२ ॥ ६८० । ८१ ॥ ६८० । ११ ॥ ६८० । ३ ॥ ६८८ । ११ ॥ ६८६ । 8 11 002 | 7 11 007 | 7 11 004 | 2 1 022 | 22 11 022 | 4 11

92 ई । २२ ॥ 92 = 1 १४ ॥ 92 ६ । १. १४ ॥ 92 १ । ६ ॥ 92 ५ । ६ ॥ 92 । १७ ॥ 98 । १० ॥ 98 । १० ॥ 98 । १२ ॥ ६ ॥ 98 ई । ६ ॥ 98 द । १३ ॥ 94 । १३ ॥

मेधातिचि २५६।५॥५५२।८॥५६०।६॥

#### य।

यज्ञपार्श्व ०३३। ८॥

यस १२१ । ५ । १३६ । १६ ॥ १०१ । १८ ॥ १०२ । १० ॥ १८३ । १० ॥ २०६ । १६ ॥ २१२ । ३, १३ ॥ २१८ । १, १८ ॥ २२२ । १ ॥ २२८ । ७ ॥ २२८ । ५ ॥ २२६ । ८ ॥ २०८ । १० ॥ २३६ । १५ ॥ २४२ । ५ ॥ २६० । ६ ॥ २६३ । ११ ॥ २६६ । १२, १६ ॥ २०८ । ३ ॥ २८८ । ५ ॥ २८६ । ६ ॥ २६८ । ६ ॥ १२८ । ६ ॥ ११८ । १० ॥ १५२ । ३ ॥ समहिं वा जमदिं । अ । ००० । ह ॥ ००६ । १ ॥ ०५० । १०॥ ०६५ । १०॥ ०६५ । १०॥ ०१० । १०॥ ०१० । १०॥ ०१० । १०॥ १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० ।

१९॥ ४६२ । १२ ॥ ४६५ । १ ॥ ४६६ । २०॥ ६००। १८॥ 896 | १२॥ 898 | १६॥ ४८३ | ८॥ ४६० | ३,१२॥ ४६४ | 8 ॥ 8 दर्। र ॥ ८ ६०। र ॥ ८ ६ । ८४ ॥ ५०४ । ८ ॥ ५०६ । १६॥ ४०६। २,१६॥ ४११। १३॥ ५१२। ८॥ ५१३। १८॥ प्र8। ८॥ प्रप्रा च॥ प्र८ । ४२॥ प्र२ । प्र, ४३॥ पर्द । ६॥ पुरुष्टार, र०॥ पुरुष्टा १८॥ पुरुष्टा धार्म । स्मर ६०॥ तेर्टा ८॥ तेत्र । ६८॥ ते००। ८॥ तर् । ६८॥ तेर्टः ह ॥ ६०२ । ६८ ॥ ६८ १ । ६८ ६ । ५० ॥ ६२२ । ई ॥ ६३३ । १६ ॥ ६२५ । ५ ॥ ६३८ । २०॥ ६४१ । १२ ॥ ६४८। १, १६, १८ ॥ इ.६.म । ६.म । ६.म ६ । ६.म । ६.म । ६.म ८ । ६.म ८ । ६.६४ । ४०॥ इद्द्। ४०॥ ६००। ४६॥ ६०८। ८॥ ६८३। ४॥ ६८६। र ॥ इट्टारम्॥ ७१२।२॥ ७१५।५॥ ७१६।२०॥ ७१८। ६॥ ०२०। ११ ॥ ०२८। १५ ॥ ०३२। ई । ०३६। ५, १०॥ ७३८। २, ०॥ ७६॥ । ४६॥ ७८४। ४४॥ ७४४। ६॥ ७४०। ४॥ ७४८। टा ०६०। ०॥ ०६३। ई। ०६८। ८। ०००। १२॥ ००६। 85110551011

योगियास्तवल्का २८१ । ९८ ॥ २८३ । ६॥ २८६ । ०॥ २५९ । ८॥ २५२ । ८॥ २५६ । १३ ॥ २५६ । १२ ॥ २६८ । ०॥ २०० । १६ ॥ २०१ । ६॥ २८० । १३ ॥ २८२ । १३ ॥ १८३ । १८ ॥ ३१२ । १०॥ ३१८ । १६॥ ३२० । ८॥ ३२९ । ५॥ ३२२ । ३॥ ३२३ । ९॥ ३२६ । १॥ ५३० । ३॥

#### ल।

लघुयम ७४५। ८॥ लोकाच्चि वा लोगाच्चि ४३८। १५॥ ४४२। १४॥ ४४३। ३, २०॥ ४४४। ३॥ ४०५। १४॥ ६५५। १८॥ ६०६। ८॥ ०५२। १३॥ १३॥ ७६२। ० ॥ ७६३। ३॥ ७६४। ४॥ १३॥ ७६२। १३॥ ७६४। १०॥ ६००। ६॥ ७८०। ६,१४॥ ७८४।

#### व।

681 688 | 6611 -

बद्धार्य ३८३।१३॥६६८।१८॥ ७८५।६॥

रद्वगीतम ३८२।२०॥३८३।२०॥

उत्तराधार १२०।१४॥ २१६ ।१३॥ २२०।३॥ मु८८।५॥ मु८५। १२०।१॥ मु८६।१३॥ २२०।३॥ मु८८। मु॥ मु८०।

**रडिस्पिति २८०।१५॥६८६।६॥** 

छामन १०५। ६॥ २६०। १॥ ३२३। २१॥ ३००। १३॥ ३०३। १३॥ ३०५। ८॥ ५६५। ०॥ ६०८। १०, १५॥ ६१३। ८, १२॥ ६४६।

बद्धयाज्ञवल्का २३५ । ३ ॥ ५८२ । १८ ॥ ६३६ । १८ ॥ बद्धविभाष वा बद्धविसष्ठ १०६ । ५ ॥ ३४० । १० ॥ ३८२ । १२ ॥ ०३१ । । ८ ॥ ६८२ । १५ ॥ ६५० | १० ॥ ६८२ । १३ ॥ ०३१ । १२ ॥

बद्धाङ्ग २३१ । १३ ॥

रहणासातम ७८३ । १२ ॥ ०४६ । १८ ॥

थात्र पट्हा प. १०॥ हं स्र । ११॥ ७५५ । २॥ ७०॥ । ॥॥ थात्रपारं वा यात्रपात् २१८ । १६॥ २३१ । १०॥ २४८ । १२॥ ३१०। १॥ प्ट्र । १३॥ ई७५ । २०॥

200 | 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 || 90 ||

#### श्र

ब्रह्त । ६ म वर्ष । ६

श्रह । १३ ॥ ७६६ । १३ ॥ ७०० । १० ॥ ७८६ । २२ ॥ ४१६ । १२ ॥ ४१६ । १२ ॥ ४१६ । १२ ॥ ४१६ । १४ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८ । १ ॥ ४८

भाका करमा । । । वरहा है।

भाराश्चायित हह्छ। १ ॥ ६६५ । २०॥ २०६ । १ ॥ १०८ । १०॥ २१५ । ८॥ १०८ । ३, १८ ॥ १०८ । १० ॥ २१५ । ८॥ २१५ । ८॥ २१५ । ११ ॥ २१५ । ११ ॥ २१५ । ११ ॥ २१५ । ११ ॥ २१५ । ११ ॥ २११ । ११ ॥ २११ । ११ ॥ २११ । ११ ॥ २११ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३०१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३२१ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ । ११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३११ ॥ ३१ ॥ ३११ ॥ ३१ ॥ ३११ ॥ ३१ ॥ ३११ ॥ ३१ ॥ ३११ ॥

मुनः पुच्छ ६४२। २२॥

ध्रीनक १८६ । ०॥ २८९ । १०॥ २५२ । ६, ९६॥ २८९ । ५२॥ २६० । २, ५॥ ३१२ | २१॥ ३१३ । १०॥ ३२० । २०॥ ३६९ । १०॥ ३६० । १३, १६॥ ४८८ । १॥ ५२० । १५॥ ५५६ । १८॥ ६५२ । १३॥ ६८८ । १२, १५॥ ७३५ । २०॥ ०३६ । १२॥ ६४ । १०॥ ७४ । १०॥ ७४ । १०॥ ७४ । १०॥ ३०० । १॥ ॥ ३४ । १०॥ ६६५ । १०॥ ६६५ । १०॥ ६०६ । १६॥ ००१ । १॥

#### स।

सुश्रुत ७११। १०॥ संवर्त १७३। २॥ १८७। २॥ २५८। १॥ २८२। १६॥ ४३८। १५॥ 8=२ | २, १६ |। 8=0 | १६ |। पूच्र | १३ |। ६१ = । २१ |। ६४ प्र

सांख्यायन २०६।१३॥

#### 夏1

## पराश्ररमाधवोक्षिखितानां दार्शनिकाना-मकारादिक्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्।

(श्राचारकाण्डस)

もつけるのでき

आ।

च्याचार्य २००। १३ ॥ ४२४ । १६ ॥ ५२४ । १० ॥ ५२५ । १३, १६ ॥

ज।

जिंमिनि ४।२॥

त ।

तार्किक ७६। २॥ ८२। १२॥

प।

पतञ्जलि ३०। ११ ॥ ४० ॥ ३ ॥ ६५ ॥ ५ ॥ प्रभाकर ३० । ५ ॥ प्राभाकर ०८ । ११ ॥ ⊏१ | ११ ॥

स ।

भट्टपाद १०४। २॥ भट्टाचार्थ्य ११। २४॥ भाट्ट २६। ६॥ ८१। १२॥

म।

मीमांसक १६। ५॥

व।

वाटकायण ४८। ११ ॥ ८८। २॥ ८८। ६॥ वार्त्तिककार ५५। ७॥ विवरणकार १४। २॥ १४०। १४॥ विकारणाचार्य ५२। १४॥

# पराशरमाधवोस्त्रिखितनिबन्धकर्त्तृणामका-रादिक्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्।

( श्राचार्काण्डस)

できまのな

#### द।

देवस्वामी ६०१।११॥६०३।१८॥६८०।८॥०६८।४॥

#### स।

संग्रहकार २८५। ७॥ ४४६। ४॥ ४८२। १०॥ ५८५। ६॥ ६०६। १०॥ ६८६। ७॥ ७३०। १९॥

# पराश्ररमाधवोत्तिखितानां प्रवचनानामका-रादिकसेण प्रज्ञापनपचम्।

(श्राचार्काण्ड्य)

#### आ।

खाधार्न्वग्रासा वा खाधार्वग्र १५४ । ४, १२ । १५५ । ६ ॥ खाधर्न्वग्री स्रुतिः ४६० । १६ ॥ खादिगस्रितः ५४८ । १३ ॥

उ।

उत्तरतापनीय ६०।०॥

का।

काठक ०२८ । २२ ॥ ०३५ । ३ ॥ कवच्योपनिषत् ३६ । ८ ॥ कौषितिक ब्राह्मण १६२ । ८ ॥ ५४२ । १३ ॥ ह्युरिका ३६ । ११ ॥

छ ।

इन्दोगबाह्यण १६२।२॥ इन्दोगप्राखा १८८।०॥ क्न्दोग्रश्नुतिः ४६१ । ३॥ क्रान्दोस्य ५१ । ॥॥

31

जावालम्रुतिः ५३३। ९८॥ ५३५। १६॥ ५८७। २०॥

त।

तापनीयश्रुति ८६९ । ८ ॥ तित्तिरीयक १६९ । ९८ ॥ तित्तिरीयनाद्मण १६९ । ७ ॥ २६८ । ५ ॥ ३९९ । ६ ॥

प।

यरमहंसोपनिषत् १५४। १॥ पिप्पनादशाखा ५४६। ६॥

व।

वस्त्रचनाद्याय ५५५ । १०॥ वस्त्रचोपनिसत् ८०। १८॥ नाद्याय ५२५ । १८॥

म।

अन्नोपनिषव् २६। १८॥

मैत्रावरकम्ब्रुतिः ५८८।८॥ मैत्रेयम्मासा ६०।३॥११६।८॥

य।

यजुर्वेद २५३। ।।

व।

वाजसनेयक 89१ | १८ !! ५०५ : ८ |। ५३६ | १५ |। ५५८ | १५ |। ६२६ | १२ || ६२० | ८ |। वाजसनेयब्राह्मण १६३ | २ || १८२ | ८ || १८० | ८ || ५५७ | १५ |। वाजसनेयब्राह्मण १०० | ८ || वाजसनेयिक्राह्मण १० | ८ || १५८ | ६ |। वंग्रब्राह्मण १० | ८ ||

श् ।

श्वेताश्वतरमाखा ६८। ८॥ १८६। ३॥ श्वेताश्वतरोपनिषत् ८८। १, ६॥

# पराश्ररमाधवो ज्ञिखितानामनिर्दिष्टप्रवचनानां श्रुतीनां प्रज्ञापनपत्रम्।

( श्राचारकाण्डस्)

#### म।

मन्त्र वा मन्त्रवर्ष १८६। ८, १२ ॥ ८०१ । ६॥ ५०१ | १६ ॥ ५३५ । ८॥

#### श्रा ।

श्रुति ृद्। १ ॥ १० । ५, १० ॥ ११ । ८ ॥ इ८ । ४ ॥ इ५ । ८ ॥ १८ । १इ।। १३। ४, ८।। ४४। ४।। ४५। ३।। ४०। १२।। ८८। ई।। भूर । १३, १७ ॥ भूट । १३ ॥ ६९ । १३ ॥ ६२ । भू ॥ ६८ । । = = | E | = | 2 | E | E | E | E , 2 | E | E , 2 | E | E | E , 5 , 5 , १५ ।। हर् । ७, १२ ।। ६० । ३ ।। १०५ । ई ।। १०८ । ० ।। १०८ । ७॥ १९६ । मा १३० । १०,११ ॥ १३० । ४ ॥ १३८ । १ ॥ १४१ । च ।। १ प्र । १० ।। १ प्र । ६ ॥ १ प्र । १८, १६ ॥ १६२ । ६,१२ ॥ २ €8 | 0, = || १ = २ | १ २ || १ ६१ | १ || १ ६२ | ११ || १ € ४ | € 1 260 | 28 | | 26 - | 8 | | 266 | 8, 0, 20 | 202 | 4 | 202 | 0, 28 || 298 | 20 || 204 | 24 || 250 | 5 || 888 | 80 || स्र्र । भू॥ स्र्म । ।। स्र्म । १२, १८, १८ ॥ इस्र । । । स्का ९३ ॥ ३८२ । १३ ॥ ३८३ । १८ ॥ ३८० । १ ॥ ३८ । ७ ॥ ३५३ । र्द ॥ 8 द्द । १८ ॥ ७०२ । २ ॥ ७०<mark>३ । १० ॥ १६८ । १२ ॥ १०० ।</mark> रुष्ट्र । ४०१ । १६ ॥ ४०२ । हा। ४२२ । ८॥ ५२५ ! ६,०॥ मूल्ट । १० ॥ मूल्ले । मू ॥ मुल्मा म, २२ ॥ मुल्ट । २२ ॥ मुल्ट । **२, २० ॥ म्रम्र । २२, २२ ॥ म्रम् । २ ॥ म्रम् । ८ ॥ म्रज्य । १८ ॥** मुख्या मा प्रदेश १६ ॥ ६६० । १ ॥ ७१ म । २१ ॥ ७०३ । १ ॥

# पराश्ररमाधवो ज्ञिखितानां सृतीनामका-रादिक्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

( त्राचारकाण्डस)

いりまれたい

#### श्रा।

चामस्तम्बस्च १६९।२॥ चाम्रलायनग्रस्यपरिभिष्ट ४३८।१३॥

ना।

कक्षेप्रदीप ७५८।१३॥ कल्पस्त्र ५६।१३॥

#### ग।

म्रह्मपरिमिष्ट २८१। ५॥ ३४०। ०॥ ३४६। ६॥ ४४९। ६॥ ४८॥ ४८॥ १०॥

#### च।

चतुर्विं प्रतिमत १०।१॥ १८४। १६॥ २४०। ७॥ २४१। १०॥ २४२।१३॥ २५८।५॥ २८१।१५॥ ३४०।३॥ ६०४।३॥ ६२२।१५॥ ७००।१२॥ ७३३।३॥ ७३६। ०॥ ७८४।६॥ ( 44 )

41

परिशिष्ट ६१०। ११॥

व।

वैखानसमूत्र पूर्व।१५॥ पूर्व।१॥ पूर्व। १॥

ष ।

षट्चिंग्रक्त २२५ । ५ ॥ २२० । ५ ॥ २६६ । ८ ॥ ३८५ । १ ॥ ५८३ । १२ ॥ १ । ६२२ । १२ ॥ ध्रुतिंग्रस्त ६०३ । ५ ॥ ७१ - ११ ५ ॥

स।

सांख्यायनग्रहा ४३८।१८॥

# पराग्ररमाधवो च्चि खितानाम निर्दिष्टस्मर्नृकानां स्मृतीनां प्रज्ञापनपवम् ।

(प्राचारकाण्डस)

なの本のな

#### स।

# पराश्ररमाधवोत्तिखितानां पुराणानामका-रादिक्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्।

(श्राचारकाण्डस)

ないないのかの

#### त्रा।

कादित्यप्राय ७६। ५॥ १८०। १२॥ १६४। ११॥ २१६। ३, ६॥ इ२३। १०॥ ३०२। ११॥ ३०३। १०॥ ४८०। ८, ११॥ ४८६। ६॥ ७०४। १४॥

ब्बाहिप्राणं २६९ । १ ।। ४६१ । १३ ।। ६०३ । ० ।। ६१४ । ० ॥ ६१८ । = ।। ६५२ । १० ॥ ६५५ । ०॥ ६६५ । १४ ।। ६६० । २० ॥ ६०० ॥ ६ ॥ ००१ । १२ ॥ ००० । ६ ॥ ०२० । ० ॥

#### क।

 454 | 58 ||
56 | 1 6 45 | 65 || 6 4 1 1 0 || 6 4 6 | 55 || 6 6 0 | 58 ||
57 || 6 45 | 56 || 6 4 || 7 6 0 | 55 || 7 6 0 || 58 ||
58 || 7 6 1 5 0 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 || 7 6 6 ||

ग।

ग्रावड्यराय १८६। मृ॥

न।

गन्दिकेश्वर ३३॥ ८॥

द्विष्ट्राण २८२। १०॥ २८०। १०॥ ३२६। १६॥ ३३०। ६॥

#### प।

यद्वापुराया २२३।१६॥ ५००।१६॥ ०५५।१८॥

प्रभासखरह ६०६। १८॥

प्रायासार दंट। ७॥ ०॥ । ट॥ १९८। ०॥ २३२। दं॥ ३०५। १५॥ इर८। १८॥ इर७। १५॥ १५३। १६॥ ५१८। १५॥

#### व।

त्र ॥ वर्ष । १० ॥ १०१ । १ ॥ १६६ । १ ॥ २६५ । ६ ॥ १६० । १२ ॥ १६६ । १० ॥ १०१ । ६ ॥ ५०८ । १ ॥ ५६२ । १ ॥ ५६१ । १८ ॥ ६०२ । २ ॥ ६०० । २० ॥ ६०८ । ०॥ ६१० । ८, १६ ॥ ६१० । १ ॥ ६२० । १०, १८ ॥ ६८६ । ८॥ ०११ । १६ ॥ ०१६ । ६॥ 

#### भ ।

भविष्यपुराया वा भविष्यताराया २६८ | २॥ ३६८ | ६॥ ४८१ | ५ ॥ ४५ | २॥ ४६० | २॥ ६८३ | ०॥ ६८४ | १०॥ ०११ | ३॥ ०११ | २॥ ०११ | ०॥ ०११ | ३॥ ००३ | ०, २१॥ ०८४ | १०॥ भविष्योत्तरपुराया १०३ | १८॥ १०६ | १३॥ १०८ | १॥ १८० | १२॥

#### स।

मत्स्यपुराया वा मत्स्य १०२। टा १८६ | १ ॥ १५८। टा १८२। र ॥ २६३। ६ ॥ २६१। ६ ॥ २८९। १८ ॥ इ२३। १५ ॥ इ८८। ट ॥ इ८३। २ ॥ इ६५। ८ ॥ ५५८। १३ ॥ ५६०। १ ॥ ५८८। २१ ॥ ६५०। १६॥ ६५८। ०॥ ६८८। २ ॥ ०००। ५ ॥ ००५। १८ ॥ ०२२। १५॥ ०२८। २०॥ ०२६। ६, १३ ॥ ०३२। ८ ॥ ०८॥ १८॥ ०५५। ५८॥

मार्के छियपुराया १५६ । १९ ॥ २२८ । १५ ॥ २८६ । १५ ॥ ३८६ । १० ॥ ७०० । १६ ॥ ७२२ । ०॥ ७८० । १६ ॥ ७२२ । ०॥ ७८० । १ ॥ ७२२ । ०॥

#### ल।

विष्क्रपुरास ७५ । १० ॥ ८५ । ६ ॥ ३११ । ८ ॥ ५०८ ॥ २२ ॥ ५५८ । ७ ॥

#### व।

वराहपुराम २०८।०॥ ४१६। १८॥ ६८०। ६॥

विज्ञिपुरास वा आसेयपुरास वा खासेय १६५। = ॥ २८ = । १३ ॥ ३१६। ४॥ ३२० | ३॥ ३२० | १३॥

वासनपुराया १००। १६ ॥ २६२ । ६ ॥ २६५ । १६ ॥ ५३० । ६ ॥ ५६० । ८ ॥

वायपुरामा २८१।२०॥ ४५२।६॥ ७०३।७॥ ७३८।१९॥ ७८० । १९॥ ०४३।१॥ ७४०।८॥ ७५४।२॥ ७५८।१०॥

#### श्र

श्चितपुराया वा ग्रीवपुराया इहर्द । ७ ॥ ४३४ । २ ॥

#### स।

सान्दप्राण वा सान्द र्द । ८॥ ६०। १०॥ १०८। १८॥ १९०। १॥ १२१। १॥ १६६। ६॥ १०२। १९॥ १०५। १॥ १०८। ७॥ १८१। ६॥ १८८। ६॥ १८५। १९॥ १८०। ४॥ १२८। ६॥ १८॥ ०७०। ६॥ ६६। ६॥ १९॥ ४८५। १,१०॥ ४८६। १८॥ ०७०। ६॥ ०६१। १॥

# पराश्ररमाधवोक्षिखितामनिर्दिष्टपुराणनामां पुराणसन्दर्भानां प्रज्ञायनपत्रम्।

(श्राचारकाण्ड्य)

ナンシャのイン

उ।

उमामहेश्वरसंबाद ७३।१८॥ ८८। २१॥

प।

पित्रमाचा ३२५ ! १६॥ ७८८ । २॥

पुरास वा पुरासान्तर १२३ । १२ ॥ २२२ । ८ ॥ २३५ । १८ ॥ २६६ ।
१० ॥ २८० | २९ ॥ ३०४ | १० ॥ ३१८ | १३ ॥ ३२५ । १ ॥ ३५८ |
१५ ॥ ३६२ | ३ ॥ ३६३ | १९ ॥ ३०५ | १ ॥ ३८० | १३ ॥ १८ ॥
१८० | १८ ॥ ६८० | १९ ॥ ६०३ | २० ॥ ६८५ | १९ ॥
१८० | १८ ॥ ००८ | १० ॥ ०२० | १८ ॥ ०२८ | १८ ॥
१० ॥ ०३० | ५ ॥ ०३५ | ११ ॥ ०३८ | ३ ॥ ०६१ | २० ॥

व ।

वायतीयसंहिता ५३।२।

स।

स्तरंदिता प्राध

# पराशरमाधवो सिखितानां इतिहासग्रयानां

### प्रज्ञापनपचम्।

(श्राचार्काख्य)

する事の本の方で

#### श्र।

चनुश्रासनपर्क १२। ८॥ ०३। १८॥ १३३। ७॥ १५६। १॥ २१६। १६॥ २६०। १०॥ ४०८। १४॥ ४१६। १०॥ ४१६। ३॥ ४२०। ५॥ ४८४। १६॥ ४६६। ५॥

अध्यमिधपर्क हर। रा १०६ । १०॥ १२० । १॥ १५० । १६ ॥ १५२ । १०॥ १२० । १८॥ ३५० । १५॥ ३५५ । ३०० । ६॥ ३०४ । ८॥ ३०४ । ८॥ ३०० । ६॥ ३०४ । ८॥ ३०४ । १०॥ ३०६ । २॥ ११८ । ११॥ १०८ । १२॥ १८८ । १२॥ १८८ । १८॥ १८८ । १८॥ १८८ । १८॥ १८८ ।

#### श्रा।

चारत्यपर्व १२८।११॥१२१।१३॥१२२।१८॥१३।८॥

#### ग।

भीता प्रार्था प्राची विश्वा विश्वा

#### H 1

मशामारत व्या १२ ॥ च्या १२ ॥ च्या १,१० ॥ १०॥ १ ॥ १०६ ॥ व ॥ २०१ । १२ ॥ १०॥ १२ ॥ २० ॥ १२ ॥ १०५ ॥ १८६ ॥ १ ॥ १८५ ॥ १० ॥ ५०२ ॥ १५ ॥ ११ ॥ ११ ॥ ११ ॥ १५८ ॥ ११ ॥

₹1

राजधके ११६। ध । रामावक ३१५। ६।

41

श्रद्धपर्वे ४८६। १८ । श्रामिपर्वे १८६। १ । १८८। १ । १८८। १६ । १०१ । १०६। १६ ॥ ४०८। १९ । ४१६। ० । ४१४। १० । ४१४। १२ । ४१६। १९ ॥ ४१८। ० । ४१८। २० ॥ ४१०। १८॥

# पराशरमाधवो स्निखितानां श्रुतिस्मृतिपुराणेति-इ।सातिरिक्तग्रन्थानां प्रज्ञापनपचम्।

( त्राचारकाख्य)

でしその木の人

ज।

च्योतिः ग्रास्त '१८०। १३ ॥ २६२। ११ ॥

न।

निगम ६७५। ६ ॥ ७०६ । १५ ॥ ७२८ । १०॥ ७४० । १२ ॥ ७४८ । ७॥

प।

प्रपञ्चार ३५।३॥

ब।

ब्रह्मिक्तां ७२६।१०॥

व।

विद्याधम्मे चिर १६५।१३॥१०१।१०॥१०२।६॥१०५।१०॥ १०८।१५॥१०८।१२॥१८०।१३,१८॥२०२।१२॥३६३। ५॥३८३।१६॥ ४४०।२॥६५१।१४॥६६०।१८॥००६। ८॥०२३।०॥०६०।४॥०८२।१०॥

श्रा ।

भिवधनी १७०।२॥ भीवागम १२८।६॥

# पराश्ररमाधवोश्चिखितानां दार्शनिकग्रन्थानां प्रजापनपचम् ।

(श्राचार्काख्य)

व।

खत्तरमीमांता ५२(।५॥ ५<del>११।१५॥</del>

21

णमिनिस्त्र वर्। १०॥ ५॥ १॥

स

बोगस्य २०।१२॥

41

वासिक ५१ | १८ || वैवासिकामाम्य ६० | १२ || मासस्य ८१ | ८ | ५१ ||

## पराश्ररमाधवोश्चिश्वतानौ निवन्धग्रन्थानौ प्रशापनपचम् ।

( पाचारवाख्य)

mere a

व्यवस्थि ६०१।१०।

91

धनित्वा ६०१।१° ।

स।

स्वतितंत्रष ब्दागाव्द । रा

# पराश्वरमाधवस्य शुडिपचम्।

## ( व्यवहारकाण्डस्य )

| एके।        | पश्ली।    | वयदम् ।          |     | श्रुडम् ।             |
|-------------|-----------|------------------|-----|-----------------------|
| 8           | Œ.        | चासायो           | ••• | ष्याञ्चायो            |
| 8 5         | e         | प्रायास          | ••• | प्रयास                |
| 50          | १३        | सम्बर्तः         | *** | संवर्त्तः (एवं परच)   |
| 80          | १६        | येयमुक्ता        | ••• | येयमुत्ता             |
| 33          | 8         | निरी स्थते       | *** | निरीचते               |
| 型化          | ४,इ       | कैदर्भस्र        | *** | की वर्त्त स्थेव       |
| 95          | ₹         | प्र <b>कारः</b>  | ••• | प्रकारः ।             |
| #8          | ११        | <b>ग्र</b> म्भवं | ••• | सम्भवं .              |
| गुप्त       | 8 \$      | प्रत्ययी         |     | प्रवर्धी              |
| ne.         | Ę         | र्ध्य केत        | ••• | संकेत                 |
| 40          | ٤         | तत्पिचा गृतीय    | *** | त्वत्यित्रा गृहीत     |
| 808         | ર્ક       | कालेन            | *** | कालेन                 |
| 299         | Ę         | घटो              | *** | धटो                   |
| १२१         | <b>२१</b> | प्राङम्खः        | *** | प्राङ्मखः             |
| १एउ         | ₩         | पूर्वाक्रे       | *** | पूर्वाह्रे            |
| १२०         | £         | मस               | *** | भस्त                  |
| १६६         | 38        | विविद्यातं       | ••• | ष्यविविद्यातं ।       |
| 800         | ¥.        | स्तीयुज्ञेषु     | *** | स्तीयल्वोषु           |
| १००         | ě.        | युर्बा           | ••• | <b>मु</b> ख्वां       |
| १०४         | 9         | म्लायानां        | *** | स्यायानां (एवमन्यत्र) |
| १७६         | ₹॰        | र्गामयो          | ••• | र्नाम यो              |
| 309         | १८        | भोगाधिश्रेषे     | *** | भोगाविश्रेषे          |
| <b>ક</b> ્ક | १८        | सभ-              | ••• | स भ-                  |
|             |           |                  |     |                       |

## मुडिपचम् ।

मुद्रम् ।

**एके। पक्षी। ऋमहस्।** 

| 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 = | रूपायैः         | ***   | बंगायैः              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|----------------------|--|--|--|
| 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤   | स्तियै          | •••   | स्त्रिये             |  |  |  |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | दाप्यये         | •••   | दापये                |  |  |  |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **  | ब्रगस           |       | न्यास                |  |  |  |
| र१ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२  | क्रीय           | •••   | <b>क्षीयां</b>       |  |  |  |
| २१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 811 | त्ताद्यभिः      | ***   | चार्टिनः             |  |  |  |
| 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39  | चातिभिः         | •••   | चार्टिमः (एवं धर्च)  |  |  |  |
| २२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | सुतेपितुः       | •••   | सुते पितुः           |  |  |  |
| ₹8€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N.  | म्बत            | •••   | म्बाते               |  |  |  |
| 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80  | समक्रिया        | ***   | समयित्रया            |  |  |  |
| २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60  | <b>ग्र</b> ित   | •••   | <b>र</b> ित          |  |  |  |
| 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.  | दश्राञ्चत       | •••   | दश्राचन्तु           |  |  |  |
| 5=5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६  | मसामिः          |       | भसादिमिः             |  |  |  |
| <b>२</b> टब्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~   | सविख            | •••   | सिव्य                |  |  |  |
| R.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38  | <b>प्रकर्धः</b> | •••   | <b>पुरुषे</b> :      |  |  |  |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~   | प्रक्तं         |       | <b>घो</b> त्तं       |  |  |  |
| #8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22  | र्मातुकागी      | •••   | र्मातुजानी           |  |  |  |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25  | खललम्           | •••   | सत्वम्               |  |  |  |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 9 | दमुक्ती         | •••   | ददयस्रो              |  |  |  |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८  | दत्ती           |       | दतो                  |  |  |  |
| <b>444</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88  | <b>च</b> पिखाः  |       | <b>ु</b> सियद्धाः    |  |  |  |
| <b>२</b> ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80  | सङ्खानान्तु     | •••   | <b>चंद्र</b> शनान्तु |  |  |  |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38  | र्भाग           | • • • | र्माग                |  |  |  |
| 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~   | यस्तासा         | 6 • • | यास्तास              |  |  |  |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤   | याच्चावकाः      | 9 0 0 | या प्रवक्ताः         |  |  |  |
| १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29  | तम्             | •••   | सामृ                 |  |  |  |
| And the state of t |     |                 |       |                      |  |  |  |

#### PREFACE.

### श्रवतर्णिका।

पराष्ट्र स्मृतेमिधवाचार्यकृता खाखा समीचीनोग्रत्थः। सेयं न परं षराग्ररस्रतिवाखानं किन्तु पराग्ररस्रतिवाखावाजेनोपादेयः स्रुति-विबन्धोऽयं विर्वितो माधवाचार्थेण । सोऽयं ग्राप्टी दान्तिकाले प्रचरद्रपः। खौड्यं महामहोपाध्यायरघनन्दनभट्टाचार्थ्यप्रस्तिभिः स्रुतिनिवन्धकर्त्तभः प्रमाणतयोपन्यसः। तस्येतस्य ग्रह्मशाक्यार्थावर्ते विशेषतस्त गौडमख्बे विरु जप्रचारं जुप्तपायताचा जच्च प्रास्त्रग्रयस्त्र ग्रदी चिते विद्यावारि धिभि-रखातिकसमितिश्रोभाकरेः सभासारिसन्मद्रशं खिरीहाल तच्छोधनारौ नियल्लीऽयं जनः। मया तु यतमानेन यथामति एतस्य श्रोधनमकारि। खदालेऽध्ययनाध्यापनयोरव्यवहृतलेन विरनप्रचारतया चास्यैकमपि पुन्तनं परिश्रदं न जव्यम्। तथापि महता खायासेनास्य श्रद्धता कथित् सम्पादिता । यत्थार्थवैश्रद्याय टिप्पकर्माप तेषु तेषु स्थानेषु विरच्य इत्तम् । तथापि खत्र याद्रश्रद्धिर्वपश्चितां प्रतिभाखित सा तैरेव क्रमया श्रीधनीया । यानि पुस्तकान्यवसम्बीतस्य श्रीधनमकरवं तेषामिदागीमुक्केखः क्रियते । एकं तावदस्यातिकसमाजादागतं मुलमाजम् । दितीयमपि तत रवानीत-भाचारप्रायश्वित्तकारहदयात्मकं खाखासहितम्। हतीयमपि तसादिव समाजात् संग्रहीतं खाचारकाष्डरूपं वाखासिवतमेव। चतुर्थे संस्कृत-विद्यासन्दिरातृ समासादितमाचारप्रायश्वित्तरूपकाच्छदयोपेतं सव्याख्यम्। भञ्चमं प्रान्तिपुरनिवासिपिछितरामनाथ-तर्करत्नात् प्राप्तं तावृध्यमेव । वर्षः सददेशादानीतं चैनक्षाच्चरसुद्रितं तथाविधमेव । तदेवमाचार-प्रायख्यित-काण्डयोः घट पुस्तकान्युपलव्यानि । यवद्वारकाण्डस्य चैकं पुस्तकं पिड्डतरामनाथ-तर्करत्नात् प्राप्तम्। दितीयं संस्कृतविद्यामन्दिरादधि-गतम् । हतीयं काणिकराजकीयसंस्हतपाठणानातः समानीतम् । तदेवं व्यवचारकाच्छस्य भीवि पुस्तकानि संग्रहीतानि ।

पराग्ररस्थतौ तावत् अष्टिभः खोकेल्नानि घट शतावि खोकानां विद्यमो । ते च भ्रोका दारम्भिरधायैर्विभक्ताः । तजाद्यमधायज्ञयमाजार-का ख्डम् । पराचीनमध्याया छकं प्रायश्चित्तका ग्र्डम् । जन्तिमन्त्रध्यायः परि-भिष्टरूपः। खाचारो हि धर्मानुष्ठानम्। तवादोनाध्यायत्रयेगोपदिसम्। चास्त्रीयं धर्ममनाचरतः निषद्वसानुतिस्त्रतो यदनिस्मापद्यते, तद्विराकर-वार्थं प्रायस्वित्तम् । तत्वाचारोपदेशात् परतः समुपदिसम् । यथा कल्पः स्वादी खीतधमानुष्ठानं तदतिकमप्रायखितचीक्षम्, तचेष्टापि स्नार्ताः धम्मानुस्रानमतिकमपायस्विनद्योक्तं न तु व्यवद्वारोऽपि पराधरिगोक्तः। परन्तु राजधकीप्रस्तावे, प्रजाधकीय पालयेदिखनेन खावहारः स्वचितः। बद्यपि स्मार्त्तधर्ममान्तरवत् खवद्वारोऽपि वेदमूल इति सोऽपि धर्म एदं, एवच सार्भधक्तेमुपदिदिक्तोः पराग्रस्य व्यवहारीऽप्यपदेखुमुच्चितः, तथापि तस्येतस्रोकप्रधानलादुपदेश्रीन कतः। दिविधी हि धन्नः कच्चित पर्लोक-प्रधावः किवितिह्योकप्रधानः। तत्र परलोकप्रधानं धन्मसुपदिदिन्तुराचार्यः श्रीचारिकमेनोपदिछवान्, तस्य परलोकप्रधानलात्। व्यवचारन्तु नोप-दिदेश तस्येतस्रोकप्रधानलादिति श्रिश्यते । चात्यात्रा तु माधवाचार्येण षाचारकाष्ट्रप्रायस्थितकाष्ट्रयोद्योस्थानानन्तरं परिभ्रिष्टरूपतया थवहार-कान्डमण्यपनिवडम् । तदेवं मूलस्याचारप्रायखित्तरूपकान्डदयात्मकालेऽपि माधवाषार्थक्षता तद्वाख्या तु बाच्छत्रयवती, बाचारकाच्छं प्रायश्चित्तवाच्छं व्यवचारकाष्ड्रचेति ।

तत्र प्रथमेऽध्याये चतुर्कां वर्कांगं साधारकः (प्रिष्टाचारः व्यक्तिस्वाक्षः)
खसाधारकः (षट्कके चितिरचादिरूपः) च धर्मो निरूपितः । दितीये
खधादिरूपो जीवगोपाय उपदिष्टः । उद्देश्वतस्वात्रसधकेत्रस्वनं जतम् ।
ढतीयेऽध्याये बद्धौचिवक्तर उद्देशतः श्राद्धसंयद्यस्वोक्तः । चतुर्घेऽध्याये प्रकीः
धैपाषप्रायस्वितं प्रजनेदादि परिवेदनश्चोपदिष्टम् । पश्चमेऽध्याये प्रकीर्थपायः
प्रायक्तिश्चेषः साहिताधिसंक्तारस्वाभिक्तिः । वर्षेऽध्याये मलावद्यसङ्गरीखरकोषयातक्रष्यायस्वितान्यकानि । श्रुद्धिश्वाद्यस्योः । सम्मेऽध्याये रसा-

लातिरिक्षमध्यः दिखा । खरुमेऽधाये सामान्यतोगोवधपायखित-सुक्षम् । नवमेऽधाये रोधादिनिमित्तकगोवधपायखित्तमसुण्लिस् । दण्णमे-ऽध्याये खगन्यागमनपायखित्तमादिसम् । एकादण्रेऽध्याये खभोज्यभोन-वादिप्रायखित्तमादिश्चेतम् । दादण्लिध्यायः काण्डदयपरिण्याक्षेत्रः ।

मराग्ररसृतौ खन्तस्यां वाङस्येन कलिधम्मांगामेवीपदेशः। मुनिभिः समन्तिः किल भगवान् वेदशासः कलौ मनुष्यामां प्रक्षिञ्चासेन यथा-वक्षमीमनुष्ठातुमसमर्थानालच्य क्रपया वदरिकात्रमस्यं पितरं पराग्नरं एस-बान्। स चैवं एछी धक्तमुपद्देश्र। अत्रवाच आचारस्य सङ्गोचः प्रायस्मित्तस्य बाज्जल्यसीपलस्यते । लोकानामत्यसामर्थात् स्राचारसङ्गीयः, षापनाज्ञस्थात् प्रायस्थितविस्तरः। अत्रापि सङ्घोचोऽस्थेव। यथा गौवधे चैभासिकत्रतादिकं मन्वादिभिरापदिष्टं, ब्रह्महत्यायां च दादणवार्षिक-व्रतादिकम् । पराधरेख तु तत्र तत्र यथाक्रमं प्राजापयं सेतुदर्भगञ्चीक्रम् । तसात् पराधरमते तत्र तत्र तत्रदेव मुख्यं प्रायश्चित्तम् । व्रतान्तर्द्धेतदै-कस्यिकम्। यस्य हि प्रास्त्रे प्रसंग्रा श्रूयते, तदेव भइत्, आयासवाज्रस्यं तु व मध्त्वप्रयोजकम्। तथात्वे क्षवायामायासवाङ्ख्यात् कर्षणमेव भवत् स्यात् गोमूत्राचपेच्या सिंइचावादिमूत्राणामुलावी भवेत्। स्रतः नारानुसारेख तु विषयव्यवस्था न समीचीना । सर्व्यासां स्वतीनामवीग्द्रशा-चातुमग्रकातात्। सपरिचातस्मृतनुसारेख व्यवस्थायामभ्यपगन्यमानायान्तु पूर्वे तथा व्यवस्थायां स्तायां कालानारे स्प्रवन्तरदर्शने व्यवस्थाया अव्यव-स्थायापत्तेः । तस्मात् व्रतान्तरविधानं न व्रतान्तरस्य निवारकम् । इत्यस् यचैकस्मिन् विषये भिन्नभिन्नास स्थितिम् विभिन्नानि वतान्यपणभ्यन्ते, तच सर्व्वेषां विकल्प रवेति सभीचीनः प्रशाः। खायासनाञ्जल्यान्ववानार्षण-बाज्जल्यं सहतोवतस्याल्पेनांभेन पापचायोऽविध्ययेन चांभेन लर्गादिस्खानिर्वा कल्पनीयम्। पापचायादिकं प्रस्तपलन्तु विश्वितेभ्यः सर्वोभ्य एवाविश्वेषेण व्यायते । ख्वमल्पन्नतेनापि महतः पापस्य कियानं ग्रः स्तीयते । व्यक्तिन्वर्थे चाच्चाछाद्भिमींधवाचार्येः सर्वेश समुपारेयो विचारः प्रवर्तित इत्यपारम्यते।

सा खिष्वयं पराभरस्मृतिः ककौ युगे प्रयोतिति तत एवोपक्यते। सा वैयं प्रायः सर्व्वासामेव स्मृतीनां परभाविनी। पराभरं एक्ता वेदछा-सेव खन्वेवमुक्तम्।

श्रुता में मानवाधमा वाशिष्ठाः काश्यपात्तथा।
गार्गेया गोतमीयाच तथाचीश्रनसाः श्रुताः।
खन्नेर्व्विणीच संवर्त्ताद्वादिष्ट्रसन्तथा।
ग्रातातपाच हारीताद्याच्चव्क्यात्तथेव च।
खापत्तम्बस्तता धमाः श्रुष्ठश्च निख्तस्य च।
काव्यायनस्ताधेव तथा प्राचितसान्मनेः।

तदनेनेतासां स्मृतीनां परतो भगवतो धासस्य प्रशः, तद्त्तररूपतया च पराग्ररस्यासाः स्मृतरिभधानमिति स्पष्टमवगम्यते । सेयं स्मृतिः पूर्व-स्मृतीनां सारसंग्रचभूतेति प्रतीयते । स्मृशां चि स्मृतो क्वचित् स्मृत्यन्तर-वाक्यमविकणमेवोक्तम् । यथा नये स्रते प्रतिनेते द्रस्थादि नारदस्यतिवाक्यं तथैवाभिक्तिम् । क्वचित्वंग्रतो विकलय्य स्मृत्यन्तर्वाक्यमिच्चोपन्यस्तम् । यथा श्रद्धोदिमो दश्चादेन द्रस्वादि दश्चवाक्यं जातौ विधो दश्चादेन द्रस्वंग्रतो-विकाव्य पठितम् ।

श्रीमती जननी यस्य सुकीर्त्तर्मायणः पिता। सायगोभोगनाथस्य मनोबुद्धी सहादरी। यस्य बौधायनं सूत्रं शाखा तस्य च याजुषी। भारदाजं कुलं यस्य सर्व्यद्धः स हि माधव इति।

तदनेन माधवसायणी सहोदरी भातराविति स्प्रयमवगम्यते। ये तु माधवसायणयोरभेदं मन्यन्ते, ते कथिममां माधवाचार्यस्योक्तिं न पर्या-कोचयन्तीति न खन्वधिगच्छामि। चस्तु तावत्। स खन्वयं माधवाचार्यः सायणाचार्यस्थायत्रः न त्वनुत्रः। तथाच सायणाचार्यस्रतयद्भतन्तसुधा-निधियस्थे।

> तस्याभूदन्वयगुरुस्तत्वितिद्वान्तदर्श्वः। सर्वेद्यः सायगाचार्थो मायगार्थतनूद्भवः। उपेन्द्रस्थेव यस्यासीदिन्द्रः सुमनसां प्रियः। मञ्जाकतृनामाञ्चर्ता माधवार्थसञ्जोदरः।

तद्वीपेन्द्रसेन्द्र इत सद्दोदरो माधव खासौदिव्यक्या माधवस्य साय-खाराजलं प्रतीयते। माधवार्योत्वार्यंपदप्रयोगाच तथाऽवगम्यते। खतरव माधवाचार्यो बुक्तस्य बुक्तगस्य वाऽमात्र खासौत् सायवाचार्यंत्त बुक्तस्य तत्पुजस्य इरिष्ठरस्य चामात्र खासौदिति सुतरां सन्नुष्कृते। इरिष्ठरस्य बुक्तात्मजत्वं तु यज्ञतन्त्रसुधानिधौ स्पष्टमुपक्ष्यते। एवं द्वि सञोक्तम्। वंशे वान्त्रमसे तदन्वविधिः बीसक्तमोऽमृत्तृप-क्तस्मात् प्रादुरभृदभौष्टसुरभिः त्रीबुद्धपृथ्वीपतिः । इरिवर्शनभभूमा कामदोऽभूष्णमत्वां इरिवर्गरपालक्तस्य भूष्णकानूनः ।

स खक्तयं सायग्राचार्थो वेदमाव्याणि विरचितवःन्। म तु माधवा-वार्थो वेदभाव्यायां निर्मातः। व्यतस्य वेदमाव्ये माधवाचार्यं निर्मित-मिनीयन्यायमानास्यव्यः स्त्रीयः प्रमायतयोक्तित्वितः। तदुद्धरयवेनावा यायविक्तरकार व्यापः, — इत्वन्योक्तिक्ष्पेण समुक्केषः स्तरां सपूक्ति । या सचित्,—

क्रपालुर्माधवाचार्यो वेदार्थं वक्तुमुद्यतः । त्युक्तम् । तदपि व्येष्ठे भातरि सम्मानप्रदर्शगर्थमेव। खतएव खवंछा-वयभूतसङ्गमभद्वाराणकृतितया वेदभाष्यस्य तज्जैव क्रिक्टक्केस्सो वृद्यते ।

#### सकुमेन प्रकारयते ।

त्यत्र । सक्ततेर न्यक्ततितयो लेखः खन्तन्य सिम्न सम्मानाति प्रयमयमयति । भेति वेदभाष्ये तक्तत् प्रकरणपरिसमाप्ती, "इति सायणाचार्य्यविरिचते । धिवीये वेदार्थप्रकाग्रे" – इत्यादिकं प्रव्यकायां यक्ति खितं तद्येवं भुष्कते । स्विप च धातु इत्तिर्माम स्राप्यः सायणाचार्येण निर्मतः । सेवं । तुरु चित्रका धिवीयेति नाम्ना तेनेव प्रस्थापिता । तथाच धातु दक्ते वपक्रम-

तेन मायग्रप्रश्रेय सायग्रेन मनीविका । खाख्यया माधनीयेयं धातुरुत्तिर्विरचते ॥

भार्षं सायगाचार्येखतिमग्रेतच तत्वतयचतकासधाविधयत्रात् स्पद-। यथाते । तथाच तच सायगाचार्यं प्रति सभासदामुक्तिः । खधीताः सकता वेदाको च दृष्टार्थगीरवाः ।

लव्यवीतेन तङ्गाच्यप्रदीपेन प्रथीयसा ।

व्यं भाधवाषार्यः प्ररावधार-पराधरस्यतिकास्या-काषभाधशपरवाम-

धेय-कालनिर्शयसम्प्रान् विरुच परती जैमिनीयन्योयमाला तहिस्तरं च रचितवान्।

> व्याख्याय माधवाचार्थो धर्मान् पागग्रहानय । तदनुष्ठानकालस्य निर्धयं वन्तुसुद्यतः॥

इत्यनेन कालमाधवगतेन स्रोकेन पराध्यस्यतिचास्यानाननारं कालभाधव याकः प्रयोत इत्यवगस्यते।

> श्रुतिस्युतिसदाचारपालको माधवो बुधः। स्मान्तं बोाखाय सर्वार्धं दिनार्थं श्रौत उद्यतः॥

इति जैमिनीयन्यायमाणाविक्तरगतेन स्रोकेन सर्वेषां सार्त्तधम्माणां या-खानानन्तरं नैमिनीयन्यायमाणाविक्तरोरचित इति चावगम्यते । व्याखा-तस्वायं स्रोकः खयमेव । तदाया । सर्व्ववर्णात्रमानुस्रचाय पुराग्रसार-पराग्ररस्रतिव्याखानादिना सार्त्तोधमाः पूर्वे व्याखातः, इदानी दिजाना विशेषानुस्रचाय श्रीतथमीवाखानाय प्रवक्तः इति ।

अनेदमाप्रस्थित कैसित्। सायग्रमाधवयोभिन्नत, सर्व्वदर्शनसंग्रहे —

श्रीमत् सायग्रमाधवः प्रभुतपन्यास्यत् सतां प्रीतये।

इत्युपन्यासः क्षयं सङ्गमनीयः। स्रश्न य एव सायग्रः स एव माधव इति
सायग्रमाधवयोरेकत्ममवगन्यते। स्रश्नितः त्वाचिनीयम्। पूर्व्वोक्तप्रवन्धेन
सायग्रमाधवी सद्धांदरी माधवस्य स्वर्गमनात् परतोऽपि सायग्रो जीवितस्वासीत् तदानीमेव तेन यस्तत्मस्रधानिधिविर्धात इति स्पष्टभवगन्यते।
तस्मात् सायग्रमाधवी भिद्रामित्यत्र नास्ति सन्देशः। सायग्रमाधवयोदमेदनिर्देशस्त सायग्रमन्दस्य वंश्रनामतामप्यवगमति। तथाच माधवाचार्यस्य सोदरी नाम्ना सायग्र सासीत् सायग्रमाधवी द्वावेव तु सायग्रवंश्रीत्यद्वाविति स्थियते। सायग्रगम्यस्य वंश्रनामता तु सर्व्वदर्शनसंग्रसस्व स्वस्मवगन्यते। स्वं द्वि तत्रोक्तम्।

श्रीमत्सायखंदुम्धात्मकोस्तुभेन मधौत्रसा । क्रियते माधवार्येख सर्व्वदर्शनसंग्रहः॥ चन सायगदुरभाव्यिकौस्त्भेनित विशेषगोपादागात् सायग्यवंश्रोत्पद्मत्यं माधवस्यावगस्यते । तथा सायग्रशचतधातुरुत्ती,-

चक्ति श्रीसङ्गमद्यापः एखौतलपुरन्दरः।

+ + + +

तस्य मन्त्रिप्राखारत्नमस्ति मायणसायणः ।

यः खातिं रत्नगर्भेति यचार्धयति पार्धिवीम् ॥

तेन मायणपुत्रिण सायणेन मनीसिणा। स्वाख्यया माधवीयेयं धातुरुत्तिर्विख्यते॥

धन हि तस्येत्वादि ह्योके मायणस्य सायणतयो हो जो वंश्वनामतां तस्याव-गमयति । तेनेत्वत्तरस्थोके च सायणनामधेयत्वं तस्येति धीमद्भिरवृत्तिन्त-नीयम् । धातुवत्तेः प्रव्यिकायामिष, मायणस्तेन माधवसहोदरेण सायणा-चार्थेण विद्वितायां,— इत्यादि लिखितम् ।

हरन्बह विचारकीयम् । माधवाचार्येक सर्व्वचेव यात्रादी विद्या-तीर्थस्य प्रकामः स्रतः । सर्व्वदर्भनसंग्रहस्थादी तु,—

पारं गतं सक्तजदर्भनसागराकाः
मात्मोचितार्थचरितार्थितसर्वेकोकम्।
श्रीभाष्ट्रपाकितनयं निख्लागमसं
सर्वेचविषागुरुमन्यसमाश्रयेऽसम्।

इत्युक्तम्। विद्यातीर्थस्योक्षेखस्त न इतः। किमन कारणमिति न निची-यते। परन्तु प्रार्श्वपाणितनयस्तस्य दर्शनप्रास्त्रे गुरुरासीदित्येवमि सम्भ-वेत्। इत्यन्तु किं विस्तरेण ?

तदेवं माधवाचार्यसायणाचार्ययोग्रिश्यदर्शमात् यावान् माधवा-चार्यस्य परिचयोऽवगन्यते, तावानेवाचोपणिवद्धो न तु कल्यनया कलुवतां नीत इति श्रिवम् ।

क्तिकाता राजधान्याम्, भ्राकाः १८२०। भादे मासि। सेरपुरनगरवास्तवः, १ स्री चन्द्रकान्त देव**प्रका**।

## पराश्ररमाधवस्याकारादिक्रमेण विषयसची।

···• @ @ ····

### - व्यवहार्काण्डस्य ।

### 羽 1

| विषयः ।                            |           |       | एके ।       | पङ्गी ।    |
|------------------------------------|-----------|-------|-------------|------------|
| च्यमिविधः                          |           |       | र इंट्      | 60         |
| स्वदत्तनिरूपगंतद्भेदास             | •••       |       | 220         | 6 8        |
| चादत्तस्य प्रसाहरगीयत्वम्          |           |       | <b>२२</b> ८ | २०         |
| खदेयदानप्रतिग्रहयोर्व वडः          | • • •     | • • • | र्र्ष 🚶     | <b>∮</b> ₹ |
| **                                 | 5.4       | • •   | = # o \$    | ( <        |
| षदेयम् ,                           |           |       | २२४         | ₹8         |
| अधिक की छतः संस्पम्                |           |       | 285         | ₹ °        |
| त्र्यासेध्याः                      | • • •     |       | .₹€         | 3          |
| अनियुक्तप्रतिनिधयः                 |           |       | 82          | र ह        |
| खनेकस्यकत्तिकक्मिया वेतनाप         | गिप्रकारः | •••   | <b>२३</b> १ | 50         |
| अनं प्रानां प्रवस्यां प्रभागित्वम् |           |       | ₹ € ୭       | Ę          |
| खनंप्रातां भरणम्                   | • • •     |       | ३६६         | १६         |
| अन्तर्गतेभीवलद्यकलिङ्गानि '        |           | •••   | 8 3         | ع ج        |
| चःन्तेवासिनां कर्माक्रणम्          | •••       | •••   | २४०         | <b>२</b> २ |
| अन्तेवासी                          | •••       | *     | २ ४१        | 3          |
| ख्यन्यतराङ्गवैकल्ये भोगस्य न प्रा  | माखम्     |       | १०२         | 5 6        |
| अन्ययावादिनः सभ्यस्य दगडः          | • • •     |       | २७          | ٩          |
| बनाहितलद्याम्                      |           | •••   | ३०१         | 39         |
| व्यपगाधानुसारेग्र दण्डयास्थ।       | • •       |       | ९५€         | 68         |

| विषयः ।                               |            |             | एछे।                                    | पहुरी।     |
|---------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
| बपराधाः                               | •••        | •••         | 78                                      | 8.00       |
| खपुषदायग्रहणज्ञमः                     | •••        | •••         | <b>२५२</b>                              | 80         |
| खपुत्रधने पत्यधिकारविचारः             | ***        | ***         | Z W.W.                                  | 8 =        |
| खप्रकाश्चतस्त्ररायां दखः              | ***        | • • •       | \$08                                    | 20         |
| चप्रकाग्रतस्त्रहाः                    | * * 0      | •••         | 800                                     | 8          |
| चप्रकृतिस्थकतस्य कार्यस्यासिद्धि      |            | 9 6 6       | १६४                                     | 2          |
| खप्रगल्धामियोक्तरि कालदानस्           | ***        | 400         | us                                      | 80         |
| वाभियोक्रादीनामुक्तिक्रमः             | •••        | •••         | 84                                      | =          |
| बाध्येयत्यासुश्रूषा                   | •••        | •••         | २३=                                     | Ł          |
| बमेधादिना तड़ागादिदृषये दच्च          | <b>S</b> : | •••         | 305                                     | 2          |
| वार्थिनः प्रतिनिधिः                   | •••        | •••         | 87                                      | 99         |
| खर्थिप्रवर्षिगोः कस्य क्रियेति वि     | रूपयाम्    | •••         | <b>इं</b>                               | 8.6        |
| चर्षिप्रव्यर्थिनोः सन्धः              | •••        | ***         | 424                                     | ₹€         |
| खबब्बरादिभिखतुं व्यथादि <b>रोधि</b> न | षेधः       | •••         | 205                                     | 2 11       |
| खविभाज्यद्रवाम्                       | •••        | •••         | इ <b>०</b> €                            | e.         |
| खविभाज्यविद्याधन च च गम्              | •••        | •••         | 809                                     | ~          |
| बञ्चीलवाकालचायम्                      | •••        | ***         | ₹€8                                     | 20         |
| श्वरादश्चविवादपदानि                   | •••        | •••         | 22                                      | , a        |
| श्वसाद्धिप्रत्ययाविवादाः              | •••        | •••         | <b>⊂</b> 8                              | १२         |
| चासंवद्भवादणद्वाचम्                   | • • •      | •••         | १६२                                     | 8          |
| चस्तामिविक्रयः                        | ***        | •••         | 288                                     | 98         |
| -                                     |            | -           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 11         |
|                                       | षा।        |             |                                         |            |
| षागमपूर्वकमेव भक्तेः प्रामास्यम्      | •••        | •••         | 802                                     | ~          |
| व्यागमवद्दीर्धकाचलादिकमपि भुत्ते      | े ग्रामार  | ग्रकारग्रम् | १०२                                     | <b>8</b> 9 |
|                                       |            |             |                                         |            |

| विषयः ।                               |               |            |           | एछे।       | पश्ची ।    |
|---------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|
| ष्याग्रमं विवादिप श्रिपुर             | <b>षभोग</b> र | य भागाए    | <b>भ्</b> | १०३        | 8 #        |
| <b>खाचरितजदायम्</b>                   | •••           | •••        | •••       | १८१        | ¥          |
| खाचार्यस्य कर्त्तवम्                  | • • •         | • • •      | •••       | ₹8१        | . €        |
| आद्याप्रदापनपत्रवीर्तन                | झयो           | •••        | • • •     | ۥ          | **         |
| षादित्याः                             | • • •         | • • •      | •••       | १२२        | १ ई        |
| खाधिनाष्ट्रादी खनस्या                 | • • •         | • • •      | •••       | ૧ ૭૫       | 8          |
| चाधिमिरूपणम्                          | • • •         | •••        | ••        | १७६        | 68         |
| च्याधिपचे विशेषः                      | •••           | •••        | • • •     | £¥.        | 8          |
| खाधिपालनप्रकारः                       | •••           |            | •••       | १०४        | •          |
| खाधिभेदाः                             | •••           | ***        | •••       | १०३        | १€         |
| खाधिमोचनम्                            | •••           | •••        | •••       | १८२        | १४         |
| खाधिसिडिप्रकारः                       | •••           | •••        | •••       | ६ ७४       | १६         |
| आधेर्येलायसमातः                       | •••           | •••        | ***       | १०५        | 4.         |
| ध्यावेदमध्यकारः                       | • 0 9         | •••        | •••       | 88         | 9          |
| द्यासेधमेदाः                          | •••           | •••        | •••       | eş         | •          |
| द्यासे धादिविधिः                      | •••           | •••        | •••       | ₹0         | •          |
| खासेधानर्घाः                          | •••           | •••        | •••       | <b>₹</b> 9 | <b>१</b> ₹ |
| कासेधार्कः                            | •••           | •••        | •••       | ą.         | ₹          |
| खासे थासे धक्यो स्तत्का               | लो सङ्        | ने दच्छः   | • • •     | •0         | <b>R</b> • |
| व्याचितवयस्य समिव                     | तिकाव         | r:         | •••       | 309        | र 8        |
| काञ्चावावर्षाः                        | ***           | ***        | •••       | 39         |            |
| श्चाचार्चाः                           | • • •         |            | •••       | ₹€         | ٤          |
|                                       |               |            | -         | •          |            |
|                                       |               | <b>X</b> 1 | •         |            |            |
| ्रद्र <b>क्रि</b> ता <b>रयः</b><br>32 |               | •••        | • • •     | o K        | . %        |
| <del></del>                           |               | -          |           |            |            |

#### उ ।

|                           |        | -     |       |             |              |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------------|--------------|
| विषयः।                    |        |       |       | एके।        | पङ्गी ।      |
| <b>उत्नोचस्ह</b> पम्      | ***    | •••   | •••   | २२६         | 9            |
| उत्तमह्याणि               | •••    | •••   | •••   | <b>₹</b> १८ | 84           |
| उत्तमसाइसद्ग्डः           | •••    | •••   | •••   | 200         | 8            |
| उत्तरपादः                 | •••    | •••   | •••   | પૂર         | e            |
| उत्तरभेदानां खरूपाणि      |        | • • • | • • • | ય€          | २०           |
| उत्तरभेदाः                | •••    | •••   |       | યુદ્        | ~            |
| उत्तरबद्धाम्              | •••    | •••   | •••   | A 8         | ₹            |
| उत्तरादाने प्रत्यर्थिनः प | राजयः  | •••   | • • • | € 8         | E            |
| उत्तराभासानां लच्नणा      | नि     | •••   | •••   | યુ ૭        | 24           |
| उत्तराभावाः               | ***    | •••   | •••   | <i>પૂ ૭</i> | 20           |
| उड्डतलचागम्               | •••    | •••   | •••   | २७२         | ₹8           |
| उपधिलच्चग्रम्             | •••    | •     | •••   | १६१         | 9            |
| उपनिधिलच्चग्रम्           | •••    | •••   | • • • | 208         | ٤            |
| उपविकयसद्याम्             | •••    | •••   | •••   | २१३         | €            |
|                           | -      |       |       |             |              |
|                           |        | कर ।  |       |             |              |
| ऋगग्रहगधर्माः             | •••    | •••   | •••   | 039         | १३           |
| ऋगयहीलभेदेन रहेः          | परिमाग | भेदः  | •••   | १६८         | ٩            |
| ऋखदानविधिः                | •••    | •••   | •••   | १६६         | <b>ર</b> પ્ર |
| ऋगपरिश्रीधनकत्तरिः        | •••    | • • • | •••   | १८५         | ११           |
| ष्ट्र वादानप्रकर्यम्      | •••    | •••   | • • • | १६६         | E            |
| श्रामांदानस्य स्प्रविधान  | म्     | • • • | •••   | १६६         | É            |

### का।

|                            |                    | **         | •       |             |         |
|----------------------------|--------------------|------------|---------|-------------|---------|
| विषयः।                     |                    |            |         | प्रके ।     | पङ्कौ । |
| कतिचिद्देशाचाराः           |                    | •••        | * * *   | 28          | 0       |
| कन्यादृषको दक्कः           | •••                | ***        | •••     | <b>३</b> २० | १६      |
| कन्या इस्सी दण्डः          | •••                | ••• .      | •••     | . ३२०       | १०      |
| कर्म्भकराः                 | • • •              | •••        | • • •   | २३८         | १ ई     |
| कार्यदर्शनप्रकारः          | •••                | ***        | •••     | ३६          | 9       |
| कालदानस्य विषयः            | •••                | •••        | •••     | y.y         | १३      |
| कूटमाद्यियः                | •••                | •••        | •••     | <b>E</b> 8  | c       |
| कूटसाचिषा दग्रः            | •••                | •••        | • • •   | <b>E</b> 8  | १ ४     |
| हतस्त्र च्यापीन ग्रोधनाप   | (को दत्तं          | लेखप्रछे   | ले खनीय | म् १००      | १ 8     |
| किष्चित्वार्थः विशेषेषु स  | त्रीयामस्          | वातन्त्यम् | •••     | १६३         | ११      |
| को ग्रविधः                 | •••                | •••        | •••     | १८८         | 0       |
| क्रियागा बनावनभावः         | •••                | • • •      | • • •   | €₹*         | 8       |
| क्रियापादः                 | ***                | •••        | •       | €0*         | 99      |
| क्रियाभेदाः                | •••                | •••        | •••     | ۥ*          | ₹•      |
| क्रीतपर्यापरी दाकालः       |                    | • • •      | •••     | રપ્∉        | 2       |
| क्रीतानुग्रयः              | • • •              | •••        | •••     | રપૂર્       | 8       |
| क्वचित् पुनर्यवद्वारः      | •••                | ***        | •••     | १६१         | ~       |
| क्वचित्वतन्त्र द्वतस्यापि  | <b>हार्थ्यस्या</b> | सिद्धिः    | •••     | १६५         | €       |
| क्वचिदनद्गीक्ताऽपि वृद्धि  | इर्भवति            | •••        | •••     | १६८         | 9       |
| क्वचिदिशारो दिवास्         | •••                | •••        | •••     | ११३         | 8       |
| कचिदाने भार्यादीनाम        | नुमत्व पे च        | ज्ञा       | •••     | <b>२२</b> ० | Ŗ       |
| क्वचिद्भक्तेः प्राबल्यम्   | •••                | •••        | •••     | १००         | १३      |
| क्तचिद्यवद्याग्निर्णयस्य । | धर्माबाध           | कत्वम्     | •••     | १५८         | 9       |
| चुददयम्                    | ***                | •••        | •••     | २६८         | 88      |
| •                          |                    |            |         |             | 11      |

|                               | ख।           |       |             |         |
|-------------------------------|--------------|-------|-------------|---------|
| विषयः ।                       |              |       | एछे ।       | यक्ती । |
| स्विकोपचार्विधः               | •••          | •••   | २८२         | १२      |
| _                             |              |       |             |         |
|                               | ग ।          |       |             |         |
| गग्रक्तलेखकयोः कर्त्तवता      | •••          | •••   | र ६         | ę       |
| गवादिपाननास्य स्टितपरिमाळम्   | •••          | ***   | २६इ         | €       |
| गोप्रचारभूमिः                 | •••          | • • • | रह् प्र     | १६      |
| यामजीवाद्यनार्गिरूपणम्        | •••          | •••   | २६५         | २०      |
| -                             |              |       |             |         |
|                               | च।           |       |             |         |
| चच्छाच्यादिगमने दच्छः         | •••          | •••   | <b>३</b> २१ | २०      |
| चतुष्पाद्यवद्दारप्रकरणम्      | •••          | •••   | 9ई          | 8 8     |
| चिरमानावा भुक्तोरपवादः        | •••          | • • • | १०६         | 3       |
| धोराणां नवविधत्वम्            |              | •••   | \$00        | १०      |
| चौराणां भक्तावकाद्यादिदाने दख | <b>;</b> :   | •••   | ₽ · W       | 8       |
| चौरादर्भने द्रव्यप्राध्यपायः  | •••          | •••   | Boll        | 6 11    |
| चौरितद्रयदापनासम्भवे राखा स   | ार्यं तद्दात | चम्   | <b>२०</b> ६ | 24      |
| बोरोपेचिवा रखः                | •••          | •••   | \$ o A      | 99      |
|                               | -            | -     |             |         |
|                               | 夏日           |       |             |         |
| क्षांचि                       |              | •••   | 44          | 10      |

|                        |       | ज।    |        |            |            |
|------------------------|-------|-------|--------|------------|------------|
| विषयः।                 |       |       |        | एछे।       | पङ्गी ।    |
| लयपचभेदाः              | •••   | •••   | ***    | 20         | VL.        |
| जयपचे लेखनीयार्थाः     | •••   | •••   | •••    | ષ્ય        | £          |
| जलविधिः                | •••   | •••   | ***    | ७इ७        | E          |
| अवि-नर-निरूपणम्        | • • • | ***   | . ***  | 680        | <b>R</b> 8 |
| ञातिभेदेन दिखखवस्या    | •••   | •••   | ***    | 660        | १∉         |
| वावतः साच्यादाने दौष   | F     | ***   | •••    | 2          | ९२         |
| जावपदपचम्              | ***   | v a a | •••    | ٠.         | 6 9        |
|                        |       |       | -      |            |            |
|                        |       | त।    |        |            |            |
| सच्छुषविधिः            | •••   | •••   | ***    | ₹8€        | ९२         |
| तप्तमाषविधिः           | ***   | •••   | •••    | 683        | 6.         |
| तस्त्रहज्ञानीपायः      | ***   | ***   | ***    | ₹६८        | 60         |
| तखारदेविध्यम्          | •••   | •••   | ***    | २६६        | 48         |
| सीरितानुश्चिष्योभेंदः  | ***   | ***   | ***    | १६१        | 2          |
| तीववाक्यलदायम्         | •••   | ***   | •••    | REB        | १२         |
| चि पुरुषभोग निरूपणम्   |       | ***   | •••    | 6.8        | 8          |
|                        |       | -     | rian . |            |            |
|                        |       | É     | 1      |            |            |
| <b>एक्ड</b> पाक्छभेदाः | •••   | ***   | ***    | 6.66       | 60         |
| इण्डमारुखे विश्वयः     | •••   | •••   | •••    | 5.48       | 8          |
| दंख्डपार्य्यम्         | •••   | •••   | •••    | 506        | 88         |
| रखनिकपर्य तद्भेराख     | •••   | ***   | •••    | <b>११७</b> | 88         |
| दत्तस्थानाच र गीयत्वम् | •••   | •••   | ***    | <b>११८</b> | •          |
| इसाधदानिकम्            | ***   | ***   | •••    | 448        | e          |

| विषयः।                          | •            |          |           | एछे।         | पङ्गी ।             |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|---------------------|
| दायदैविध्यम्                    | •••          | •••      | •••       | <b>३२</b> ६  | ą.                  |
| दायभागः                         | •••          | •••      | •••       | ३२६          | 8                   |
| दायलच्लाम्                      | •••          | •••      | •••       | ३२६          | ų.                  |
| दायानर्हाः                      | ***          | •••      | - •••     | ३६६          | ų                   |
| दास-कर्म्यकरयोर्भदः             | •••          | •••      | •••       | २३८          | 29                  |
| दासत्वमोचनविधिः                 |              | •••      | •••       | ₹88          | ٠<br>و <del>ع</del> |
| दासत्वविधिनिषेधौ                | •••          | •••      | •••       | <b>२</b> 8३  | 80                  |
| दासविमोच्च ग्रेतिकर्त्तव        | <b>ग्</b> ता | •••      | •••       | २८€          | १२                  |
| दासग्रब्दगुत्पत्तिः             | •••          | •••      | •••       | २४३          | ₹                   |
| दासखरूपं तद्भेदास्व             | •••          | •••      | •••       | २३६          | <b>૧</b> ૫          |
| दिखदेशानादरे दिखस्              | प्रामाए      | ग्रहानिः | •••       | १२१          | 23                  |
| दिखदेशाः                        | •••          | •••      | •••       | १२१          | ₹                   |
| दिखप्रकरणम्                     | •••          | •••      | •••       | ११०          | 20                  |
| दिखानां कालविश्रेषाः            | •••          | • • •    | •••       | १२०          | 8                   |
| दिखे <mark>तिक त्त</mark> े खता | •••          | •••      | •••       | १२१          | १८                  |
| दिखोद्देशः                      | •••          | •••      | •••       | १११          | 2                   |
| देयम्                           | •••          | ***      | ***       | रर्पू        | 9.8                 |
| देशदृष्टस्य लच्चग्रम्           |              | •••      | •••       | 38           | 99                  |
| देशदृष्टस्यानुकन्यत्वम्         | •••          | •••      | •••       | 38           | -                   |
| दैवस्तानां पश्नां क             | र्यादिकं     | पालेग    | षयुखामिने |              |                     |
| दर्भगीयम्                       | •••          | •••      | •••       | <b>२</b> ६्प | 3                   |
| यूतसमाह्नयौ                     | •••          | •••      | •••       | 300          | १३                  |
| द्युतस्थानयवस्था                | •••          | •••      | • • •     | 326          | •                   |
| दयोरेकमाधि कुर्वतो              | द गडुः       | • • •    | •••       | १७६          | 28                  |

### ध।

|                                           |                | 71          |     |            |              |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|-----|------------|--------------|
| विषयः।                                    |                |             |     | ए छे।      | पङ्की ।      |
| धटनिकांगप्रकारः                           |                | •••         | ••• | १२६        | 3            |
| भटविधिः                                   | •••            | ***.        | ••• | १२५        | ११           |
| धनतारतम्येन दिव्यव्यवस्                   | या             | • • • • •   | *** | ११,8       | ¥.           |
| धनागमभेदाः                                | •••            | ***         | ••• | <b>२१३</b> | २०           |
| "धनुषस्त्रीवध्यम् …                       | • • •,         | •••         | ••• | १ ३७       | १५           |
| धनुःपरिमाग्यम्                            | •••            | •••         | ••• | १३०        | १८           |
| धर्मनद्याम्                               | •••            | •••         | ••• | १८१        | ₹            |
| धर्म्भ भ्रास्त्रयोर र्थभ्रास्त्रयो        | ख विरो         | धे निर्मायः | ••• | 35         | १६           |
| धर्म्भ <b>प्रास्त्रविरद्धस्यार्थ</b> प्रा | स्त्रस्य व     | ाच्यता .    | ••• | ₹६         | १५           |
| धर्मग्रास्त्राणि                          | •••            | •••         | ••• | ₹€         | €            |
| धर्मादिभिषपायैः ऋणा                       | प्रहणम्        | ** *        | ••• | 980        | ₹•           |
| धर्मा धर्मिविचार विधिः                    | •••            | ***         | ••• | 389        | ٤            |
| धर्माधिकरणलच्यम्                          | •••            | ***         | ••• | १७         | ~            |
| ध्वत्राहृतचत्त्रयम्                       | •••            | •••         | ••• | 305        | £            |
|                                           |                |             |     |            |              |
|                                           |                | न।          |     |            |              |
| निच्तेपनाभ्रे व्यवस्था                    | •••            | •••         | ••• | २०५        | 39           |
| विच्लेयभेदाः                              | •••            | •••         | ••• | २०४        | { <b>5</b> ° |
| निच्चेषभोगादौ दखः                         | •••            | •••         | ••• | २०५        | 69           |
| निचीपरचायापनम्                            | •••            | •••         | ••• | २०५        | 8            |
| निच्चेपविधिः                              | •••            | •••         | ••• | ₹°8        | 3.8          |
| विच्चेषः                                  | •••            | •••         | ••• | २०४        | 8            |
| निवधकाविरोधेन राज                         | <b>लतध</b> र्म | पालनम्      | *** | 285        | *            |
|                                           |                |             |     |            |              |

| विषयः ।                            |               |     | एछे।         | पह्नी ।    |
|------------------------------------|---------------|-----|--------------|------------|
| नियोगस्य वाग्दत्ताविषयत्वम्        | •••           | ••• | を有る          | 80         |
| निर्णयपादः                         | •••           | ••• | १५०          |            |
| विर्योगप्रकारः                     | •••           | ••• | १५०          | 80         |
| निर्णयस्थानानि                     | •••           | ••• | 38           | ₹          |
| निर्यायक्तिवः                      | •••           | ••• | ९२           | 8          |
| विवर्तनीयव्यवद्वाराः               | •••           | ••• | १६१          | १२         |
| नियुरवाकालचाणम्                    | •••           | ••• | 268          | ` <b>E</b> |
| निष्ट्यार्थकृतस्य व्यवचारस्य सि    | ক্রি:         | ••• | <b>१</b> ई 8 | १८         |
| विस्टार्थनद्याम्                   | •••           | ••• | १ ¢ B        | १२         |
| म्यायश्रव्दार्थः                   | •••           | ••• | 9            | 20         |
| ग्यायस्य व्यवश्वारनिर्णायकत्वम्    | •••           | ••• | ₹.           | ष          |
| न्धासलदायम्                        | •••           | *** | ₹ • 8        | 98         |
|                                    | -             | -   |              | **         |
| , i                                | प।            |     |              |            |
| पद्मदोधाः                          | •••           | ••• | 6-3          | e          |
| पचलचागम्                           | •••           | ••• | 80           | 8          |
| पण्यद्रथादावयथायवन्तरतो दग्        | <b>ਫ਼</b> ઃ … | ••• | <b>इ</b> १ र | 99         |
| षण्यदेविध्यम्                      | •••           | ••• | २५८          | १३         |
| पण्यप्रकारभेदाः                    | •••           | ••• | RIE          | 84         |
| पण्यस्त्रीतदुपभोक्तृविषये व्यवस्था | •••           | ••• | ०६०          | €          |
| वितस्य भरणाभावः                    | •••           | ••• | e pg         | 8          |
| पणि पुरीवादिकरके स्वडः             | •••           | *** | 200          | 8          |
| परिवाज्याः स्त्रियः                | •••           | ••• | 448          | Q.         |
| पार्वाधावस्याय प्रतिभूगमम्         | •••           | ••• | 244          | 88         |
| वासदोषः                            | • • •         | ••• | <b>२६</b> ४  | 8          |

| विषयः ।                              |         | एछे।        | पङ्गी । |
|--------------------------------------|---------|-------------|---------|
| पितापुत्रविरोधे साच्यादीनां राष्टः   | •••     | ३१२         | ñ       |
| पितुरू द्वें दु चितरो ऽयं प्रभागिनाः | •••     | \$8 A       | १       |
| पुत्रप्रतिग्रहप्रकारः                | •••     | <b>२</b> २€ | ٥٥      |
| पुनर्चायप्रकरणम्                     | •••     | १६०         | ę       |
| पुरुषतारतम्येन दण्डयवस्था            | •••     | १५६         | १८      |
| पूर्व्वपत्तश्रोधनकातः                | ***     | ¥.e         | र       |
| पूर्विपत्तस्य चतुर्विधलम्            | •••     | KS.         | १६      |
| पूर्व्ववादिनिर्णयः                   | •••     | 81          | ११      |
| पैताम इधनविभागः                      | •••     | <b>३</b> ३० | 8       |
| भौराधभोगकालः                         | •••     | १०४         | २       |
| प्रकाधतस्कराणां दण्डः                | •••     | 300         | 8.8     |
| प्रकाश्चतस्त्रराः                    | •••     | २६६         | es      |
| प्रकीर्णकलच्यमेरी                    | •••     | <b>३८३</b>  | १६      |
| प्रकीर्यकम्                          | •••     | <b>३</b> ८३ | ર પ્ર   |
| प्रकृतयः                             | •••     | <b>ર</b> પૂ | ११      |
| प्रतिग्रहपाप्तभूमौ च्रावियादिएवाणाम  | निधकारः | <b>989</b>  | ११      |
| प्रतिचाषादः                          | •••     | 8€          | 24      |
| प्रतिभूग्रहणप्रकरणम्                 | •••     | 88          | 80      |
| प्रतिभूदानासामर्थे विधिः             | •••     | 811         | 2       |
| प्रतिभूभेदाः                         | ***     | 658         | €       |
| प्रतिभूः                             | •••     | १८५         | 8       |
| प्रव्यर्थिनः कालदानव्यवस्था          | •••     | W.W.        | 8       |
| प्रत्यर्थिनः कालदानम्                | •••     | ¥.0         | 9.9     |
| प्रस्ववस्थान्दगोत्तरम्               | •••     | KE          | 9 %     |
| प्रमागदीषस्थोद्भावियतारः             | •••     | 44          | •       |
| -                                    |         |             |         |

| विषयः।                   |          |         |       | एके ।       | पक्षी ।   |
|--------------------------|----------|---------|-------|-------------|-----------|
| प्रमाखदीषोङ्कावनप्रका    | ₹:       | •••     | •••   | EE          | ٤         |
| प्रमाणदोघोद्भावनानन्त    | रभाविरा  | नकत्यम् | •••   | <b>ह</b> ई  | १ इ       |
| प्रयत्नि रूपण म्         | •••      | •••     | •••   | ~           | ¥.        |
| प्रवच्यावसितब्राह्मगस्य  | निर्वासन | प्रकारः | •••   | ₹84         | •         |
| प्राङ्न्यायोत्तरम्       | •••      | •••     | •••   | AÉ          | 60        |
| <b>प्राड्</b> विवाकगुगाः | ***      | •••     | •••   | २२          | 9         |
| प्राड्विवाकलच्चग्रम्     | •••      | •••     | •••   | 28          | 89        |
| प्राड्विवानस्यानुकस्यः   | ***      | •••     | •••   | <b>२२</b>   | 80        |
| प्रातिभाखे निषद्धाः      | •••      | •••     | •••   | 328         | १७        |
| प्रातिभाये वर्चाः        | •••      | •••     | •••   | 88          | 88        |
|                          |          |         |       |             |           |
|                          |          | पा ।    |       |             |           |
| पालविधिः                 | •••      | •••     | •••   | 389         | 8         |
|                          |          | -       |       |             |           |
|                          |          | व।      |       |             |           |
| वनात्वारनच्यम्           | •••      | •••     | •••   | १६१         | €.        |
| बान्धवाः                 | ***      | •••     | •••   | <b>२५</b> ८ | 2         |
|                          |          |         |       |             |           |
|                          |          | भ।      |       |             |           |
| भागम्हतस्य हैविध्यम्     | •••      | •••     | •••   | 282         | 8=        |
| भाटकेन परभूमौ वासक       | यवस्या   | •••     | •••   | <b>२३</b> ६ | <b>ર</b>  |
| भाटकेन यानादिग्रहण       | यवस्था   | •••     | • • • | रह्य        | 8.        |
| भाषादोषाः                | •••      | •••     | •••   | 38          | 9         |
| भाषां जन्म गर्           | •••      | •••     | •••   | 86          | <b>१(</b> |

| वि                    | धयः ।               |                   |               |                 | एके ।                        | पङ्गी ।    |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------|
| भिन्नजातीनां          | पुत्रागां वि        | भागः              | •••           | •••             | <b>३</b> ८२                  | ११         |
| भिन्नमाहका            | गां सवर्षानां       | विषमसङ्           | ञ्चानां पुत्र | ार्खां विभाग    | ाः <b>३</b> ८२               | ٤          |
| भिन्नमालका            | नां सवर्णानां       | समसङ्ख            | ानां पुचार    | णं विभागः       | ३४२                          | ₹          |
| <b>भुति</b> प्रकर्ण   | <b>म्</b>           | •••               | ***           | •••             | १०१                          | <b>१</b> 8 |
| <b>भुक्ति</b> भेदाः   | •••                 | •••               | •••           | ***             | १०३                          | १२         |
| भ्टतकानां जी          | विध्यम्             | •••               | •••           | •••             | <b>२३८}</b><br>२४ <b>२</b> } | {११<br>{१५ |
| "<br>स्तिं ग्रहीत     | ा कम्मीक            | "<br>रगे विधि     | ;,            | ***             | रहर                          | १३         |
| <b>स्तेर्</b> निस्रये | भागखवस्य            | τ                 | •••           | •••             | २३ ०                         | १८         |
| भ्टतेर्निस्चयेऽ(      | पे क्वचित्।         | वा <b>मी</b> च्चय | । न्यूनाधि    | <b>।</b> कदानम् | २३१                          | १॰         |
| स्यत्मङ्गीक           | त्य कम्मीक          | रखे दाइ           | •••           | •••             | <b>२</b> ३२                  | १६         |
| स्वानां रच            | <b>गौयवस्तृ</b> नि  | •••               | •••           | •••             | २३२                          | €          |
| भोगाङ्गानि            | •••                 | •••               | •••           | •••             | १०२                          | १६         |
| भोगाङ्गेषु विः        | प्रतिपत्ती त्       | त्साधनग           | ₹             | •••             | १०३                          | €          |
|                       |                     |                   |               |                 |                              |            |
|                       |                     |                   | म।            |                 |                              |            |
| मनुष्यबधे प्रव        | ।ादिसन्निधी         | साच्यग्र          | <b>च</b> णम्  | •••             | 30                           | २•         |
| मरुतः                 | •••                 | •••               | •••           | •••             | १२६                          | ٤          |
| मर्थादाभेदने          | द <b>ग्धः</b>       | •••               | •••           | •••             | २०६                          | 28         |
| मातरः                 | •••                 | •••               | •••           | •••             | १२३                          | ¥          |
| मित्थ्योत्तरस्य       | ावान्तर्भे <b>द</b> | T:                | •••           | •••             | પૂ૭                          | •          |
| मिल्छोत्तरम्          | •••                 | • • •             | •••           | •••             | <b>पू</b> ई                  | ११         |
| मुख्यगौगानां          | पुत्रायां ख         | रूपम्             | •••           | •••             | ₹४६                          | १ ७        |
| मौजलच्याम्.           |                     | •••               | •••           | •••             | २७३                          | १२         |
|                       |                     |                   |               |                 |                              | -          |

|                              | य।        |      |             |           |
|------------------------------|-----------|------|-------------|-----------|
| विषयः ।                      | •         |      | एछे।        | पक्षी ।   |
| वयाविधिविचारे राज्ञः पानम    | <b>(</b>  |      | 24}         | 520       |
| **                           | "         | "    | ९६४5        | रेश्य     |
| याचितलच्चग्रम्               | •••       |      | २०९         | 38        |
| युद्धिः                      | •••       | •••  | <b>45</b> * | ₹         |
|                              |           |      |             |           |
|                              | ₹1        |      |             |           |
| राजमार्जे प्रशिवकरने दखः     | •••       | •••  | 305         | 8         |
| राजने स्थितिभागः             | •••       | •••  | <b>CO</b>   | 80        |
| राजनेख्ये नेखनीयार्थाः       | •••       | •••  | 66          | <b>VC</b> |
| राजधासनसद्यस्                | •••       | •••  | æ\$         | 28        |
| रानेष्ट्या भिर्मयदिधिः       | •••       | 0.00 | 46.         | 22        |
| राजा प्रास्त्राचनुसारेखेद का | थ वर्तवम् | •••  | 典址          | •         |
| <b>UFI</b> :                 | •••       | ***  | १२५         | <b>२१</b> |
|                              |           | •    |             |           |
|                              | स ।       |      |             |           |
| विश्वितनिरूपत्रम्            | •••       | •••  | <b>E8</b>   | 28        |
| धेख्यदोषमनुद्रश्तो दखः       | ***       | •••  | 800         | १०        |
| क्ष्युद्रामम् गुर्भदता द्वाः |           |      |             | 1         |
| बेख्यदोषाः                   | •••       | •••  | en          | •         |
| बेख्यदोधाः                   | •••       | •••  | <b>e u</b>  | •         |
| बेख्यदोषाः<br>बेख्यदैविध्यम् | •••       | •••  | Ť           | <b>.</b>  |
| बेख्यदोधाः                   |           | •••  | €8          | •         |

| विषयः।                                                                                                                                                                                                                            |        |       | एखें।                                           | पङ्गा                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| लेखप्रयोजनम्                                                                                                                                                                                                                      | •••    | •••   | <b>૮</b> ર                                      | १२                              |
| केखभेदाः                                                                                                                                                                                                                          | •••    | •••   | ΨŲ                                              | •                               |
| तेख्यनद्याम्                                                                                                                                                                                                                      | ***    | •••   | ÆΨ                                              | 4.                              |
| लेखमुद्धिप्रकारः                                                                                                                                                                                                                  | •••    | ***   | 33                                              | ¥.                              |
| नेख्यस्यावान्तरभेदाः                                                                                                                                                                                                              | •••    | •••   | ÆÑ.                                             | **                              |
| तेख्डानेरपवादः                                                                                                                                                                                                                    | •••    | . ••• | وو                                              | ₹                               |
| लेखानां मिघोविरोधे निर्मयः                                                                                                                                                                                                        | ***    | •••   | १ ० ०                                           | €                               |
| लौकिकलेखभेदाः                                                                                                                                                                                                                     | •••    | •••   | =4 }                                            | रूर                             |
| <b>)) )</b>                                                                                                                                                                                                                       | 37     | 73    | £₹5                                             | <b>€</b> ₹=                     |
| जीकिकलेखभेदानां बच्चणानि                                                                                                                                                                                                          | •••    | •••   | ۄ.                                              | १८                              |
|                                                                                                                                                                                                                                   |        | •     | ·                                               |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | व।     |       |                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                                                 |                                 |
| ्विणगादिसमयेषु समयिभिर्निर्ण                                                                                                                                                                                                      | थः     | • • • | ३२                                              | •                               |
| विधागादिसमयेषु समयिभिर्निर्धः<br>वयोविभोषादिना दिचाविभोषः                                                                                                                                                                         | धः<br> | • • • | ३२<br>११ <b>८</b>                               | ę<br>g                          |
| , <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                        |        | • • • |                                                 | ·                               |
| वयोविशेषादिना दिखविशेषः                                                                                                                                                                                                           |        | •••   | ११८                                             | B                               |
| वयोविशेषादिना दिवाविशेषः<br>वर्ळालच्याम्                                                                                                                                                                                          |        | •••   | ११८<br>२०                                       | ñ<br>R                          |
| वयोविशेषादिना दिव्यविशेषः<br>वर्ण्यंभद्धश्रम्<br>वसवः                                                                                                                                                                             | •••    |       | ११ <b>८</b><br>२०<br>१ <i>२</i> २               | 4 <b>9 9</b>                    |
| वयोविशेषादिना दिख्यविशेषः<br>वर्ण्यश्रद्धश्रम्<br>वसदः<br>वाक्षाक्ष्यभैविध्यम्                                                                                                                                                    | •••    |       | ११८<br>१०<br>११२<br>२ <b>८</b> ४                | 8<br>U<br>2<br>2<br>2           |
| वयोविशेषादिना दिव्यविशेषः<br>वर्ण्यं कद्मश्रम्<br>वसवः<br>वाक्षाक्ष्यचैविध्यम्<br>वाक्षाक्ष्यम्                                                                                                                                   | •••    | ***   | ११८<br>२०<br>१२२<br>२ <b>८</b> ४<br>२ <b>८३</b> | H<br>L<br>2<br>2<br>2<br>4<br>4 |
| वयोविशेषादिना दिवाविशेषः<br>वर्ण्यकद्मश्रम्<br>वस्तवः<br>वाक्षाक्ष्यभैविध्यम्<br>वाक्षाक्ष्यम्<br>वाक्षाक्ष्यम्                                                                                                                   | •••    | ***   | ११८<br>१२२<br>१६४<br>२६४<br>२६५                 | H 4 7 7 7 4 7                   |
| वयोविशेषादिना दिश्यविशेषः वर्ण्यं कद्माश्यम् वसवः वाक्षाश्यश्रिविध्यम् वाक्षाश्यम् वाक्षाश्यम् वाक्षाश्यादिधनविभागः वानप्रस्थादिधनविभागः                                                                                          | •••    | ***   | ११८<br>१२२<br>१८४<br>२८४<br>२६५<br>३६५          | R U                             |
| वयोविशेषादिना दिख्विशेषः वर्ण्यं कद्माश्यम् वस्तः वाक्षाश्य विध्यम् वाक्षाश्यम् वाक्षाश्यम् वाक्षाश्यम् वाक्षाश्यम् विभागः वानप्रस्थादिधनविभागः वानप्रस्थादीनां धनसम्बन्धः विक्रीयासम्प्रदानम्                                    | •••    | ***   | ११८<br>१२२<br>१८४<br>१८५<br>१६५<br>१६५<br>१     | H 4 7 7 8 4 7 0 6               |
| वयोविशेषादिना दिख्विशेषः वर्ण्यं कद्मश्रम् वस्तः वाक्षाक्ष्य पैतिध्यम् वाक्षाक्ष्यम् वाक्षाक्ष्यम् वाक्षाक्ष्यम् वानप्रस्थादिधनविभागः वानप्रस्थादीनां धनसम्बन्धः विकीयासम्प्रदानम् विभक्तानां कर्त्तव्यम्                         | •••    |       | 9 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8         |                                 |
| वयोविशेषादिना दिख्विशेषः वर्ण्यकद्याम् वस्तः वाक्षावध्यविध्यम् वाक्षावध्यविध्यम् वाक्षावध्यम् वाक्ष्याद्यम्विभागः वानप्रस्थादिधनविभागः वानप्रस्थादीनां धनसम्बन्धः विक्रीयासम्पदानम् विभक्तानां कर्त्तव्यम् विभक्तानां कर्त्तव्यम् | •••    |       | 9 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8         |                                 |

| विषयः ।                       |              |           | एखें।        | पक्ती ।     |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| विवादमन्तरेणापि दख्डा इपि     | राधाः        | • • •     | ₹8           | 38          |
| विषमचाणजनितविषवेगाः           | 4 * *        | •••       | 283          | 20          |
| विषयविश्रेषेषु दियविश्रेषाः   |              | •••       | ११३          | 88          |
| विषविधिः                      | •••          | ***       | १ छ १        | ~           |
| रडनचगाम्                      | • • •        | ***       | २७२          | ٥٥          |
| रिडिपरिमागम्                  | •••          | •••       | १६०          | ~           |
| रुद्धिप्रभेदागां जच्चखानि     | ***          | •••       | 640          | 8           |
| बद्धिप्रभेदाः                 | •••          | • • •     | <b>१</b> इ.इ | 9 =         |
| रडीपरमः                       | •••          | •••       | १०२          | •           |
| रह्मपरमापवादः                 | •••          | •••       | १०२          | 60          |
| वेतनदानप्रकारः                | •••          | •••       | २३०          | ११          |
| वेतनस्थानपाकर्म               | •••          | •••       | २३ ॰         | €           |
| वेदकमन्तरेणापि क्षादयौर       | ाचा सर्यं वि | नर्योतयाः | <b>इ</b> २   | 24          |
| व्यवचार्दर्भनकानः             | •••          | •••       | 8 =          | ٤           |
| व्यवचारदर्भनविधिः             | •••          | •••       | १८           | ٧.          |
| व्यवचारदर्भने राचः प्रतिनिधि  | ਬ:           | •••       | 28           | Y.          |
| खबचारदर्भने वर्च्यास्त्रिययः  | •••          | •••       | 60           | 9.9         |
| व्यवचारदर्भनोपन्नमः           | •••          | + 10+     | 88           | 8.          |
| व्यवद्वारदर्शिंगामुत्तमाधमभाव | r            | •••       | ३२           | •           |
| यवद्वार्गिर्वचनम्             | •••          | •••       | 0            | 9.9         |
| व्यवद्वारपादाः                | •••          |           | ११}<br>8(}   | { e = { e u |
| व्यवचारमेदाः                  | •••          | •••       | ٤            | 88          |
| त्रातगबग्रव्दयोरर्थः          | • •          | •••       | रप्.         | 2           |

### श्र ।

|                                | • •     |       |             |            |
|--------------------------------|---------|-------|-------------|------------|
| विषयः ।                        |         |       | एछे ।       | यक्री।     |
| भूपचाः                         | •••     | •••   | 111         | ₹•         |
| प्रस्थचे चे चितकरणम्           | • •••   | •••   | <b>२</b> ६६ | 8          |
| भारीररण्डस प्रकारभेदाः         | •••     | •••   | 244         | ę          |
| भारीरार्थस्ख भेदेन दखडे        | विध्यम् | •••   | १५५         | 88         |
| भ्रासनविरोधे सुक्षोरप्रामाण    | यम्     | •••   | १०५         | ₹•         |
| ग्रिस्पिन्याससरूपम्            | •••     | •••   | <b>29</b> • | ₹          |
| श्चित्रवाचयोर्जन्तयो           | •••     | •••   | १६३         | 4.         |
| शिष्यायां गुरुषश्रूषा          | ***     | •••   | ₹6•         | १६         |
| श्रुभाश्रमकर्माणी              | • •••   | •••   | <b>२१</b> ८ | 2          |
| त्रुव्यूकभेदाः                 | •••     | •••   | रुड्ट       | 22         |
| श्रृहस्य दासीपुत्रविभागः       | •••     | •••   | इप्रर       | •          |
| भ्रौर्यधनसत्त्वम्              | •••     | . ••• | <b>ક</b> ૦૮ | र्ष        |
|                                | स।      | •     |             |            |
| सकारविमित्योत्तरम्             | •••     | •••   | €₹          | •          |
| सञ्जदोत्तरम् 🐪                 | •••     | •••   | ۥ           | १२         |
| सञ्चरोत्तरे कियाकुमः           | •••     | •••   | €₹          | १ इ        |
| सनातिप्रभुकायाः स्त्रियाचर     | त्रयम्  | •••   | 8 •         | ٤          |
| सत्य प्रश्नंता                 | •••     | •••   | 9€          | 3          |
| सत्यसाच्यपवादः                 | •••     | •••   | <u>૭</u> ૯  | <b>२</b> २ |
| सदोनिरूपणम्                    | ***     | •••   | ₹8          | •          |
| सनाभयः                         | •••     | •••   | €=          | ٤          |
| सन्दिग्धक्षेत्वे निर्धयप्रकारः | •••     | •••   | 63          | 8          |

| विषयः।                           |                   |       | एछे।        | पङ्की । |
|----------------------------------|-------------------|-------|-------------|---------|
| सभाक्षानां कर्म्याखि             | •••               | •••   | ₹8          | २०      |
| सभाष्ट्रानि                      | •••               | •••   | ₹8          | १८      |
| सभानिरूपयम्                      | •                 | •••   | १७          | 8       |
| सभाप्रवेशकालः                    | • • •             | •••   | १७          | १२      |
| सभायामुपवेश्चनप्रकारः            | •••               | •••   | २०          | १६      |
| सभायाञ्चातुर्विध्यम्             | •••               | •••   | १८          | १६      |
| सभ्यसङ्ख्या                      | •••               | •••   | २०          | १३      |
| सभ्याः                           | •••               | •••   | २०          | १०      |
| सभ्येषु वर्ज्याः                 | •••               | •••   | २१          | 2       |
| सम्भूयकारियां कर्त्तव्यम्        | •••               | •••   | ₹१€         | E       |
| सम्भूयकारियां क्रियकरायां कर्त्त | <b>ग्यम्</b>      | •••   | <b>२</b> २३ | ₹       |
| सम्भूयकारियां परस्परविवादनिय     | वि <b>प्रकारः</b> |       | २२•         | 8       |
| सभ्यकारिगामित्जां कर्त्तवम्      | •••               | •••   | २२१         | €       |
| सम्भूयकारियाम्हित्वजां दिल्लाकि  | स्भागः            | • • • | <b>२</b> २२ | ۶       |
| सम्भूयकारियां प्रिस्पिनां विभागः | •••               | •••   | <b>२</b> २३ | १२      |
| सम्भूयसमुखानाधिकारियः            | •••               | •••   | २१ ८        | ~       |
| सम्भूयसमुत्यानम्                 | •••               | •••   | <b>२१</b> ८ | 8       |
| सर्वेखदगड़े वर्जनीयानि           | •••               | •••   | ₹८ ५        | ~       |
| साद्यिकः                         | •••               | •••   | €¥          | 2       |
| साच्चियां दादग्र भेदाः           | •••               | •••   | 90          | १३      |
| साचिदीषोद्भावनकालः               | •••               | •••   | <b>⊘</b> g  | १२      |
| साचिदीषोद्भावनम्                 | •••               | •••   | 98          | ₹       |
| साच्चिहें भे निर्धियः            | •••               | •••   | €३          | 8       |
| साचितिरूपणम्                     | •••               | •••   | €8*         | . €     |
| साचिपरीचा                        | • • •             | •••   | <i>૦</i> ૫  | ą       |
|                                  |                   |       |             |         |

|    | विषयः ।                 |         |              |       | एछे।         | पङ्गी। |
|----|-------------------------|---------|--------------|-------|--------------|--------|
|    | साच्चिप्रत्रप्रकारः     | •••     | •••          | •••   | 96           | ~      |
|    | साच्चिभेदेन सङ्ख्याभेदः | •••     | •••          | • • • | <b>०</b> २   | Ŗ      |
|    | साच्चिषच्चम्            | •••     | •••          | •••   | €8 *         | 89     |
|    | साचिग्रन्दार्थः         | • • •   | •••          | •••   | €8 *         | •      |
|    | साद्मिषु प्रतिप्रसवः    | •••     | •••          | •••   | 00           | ٩      |
|    | साचिषु वन्धाः           | •••     | •••          | •••   | <b> </b>     | 9      |
|    | साचिसङ्घा               | •••     | •••          | •••   | EX           | 8 8    |
|    | साच्यदानकाले उपानदुः    | यीवपरित | <b>या</b> गः | •••   | <u>૭</u> ૯   | ११     |
|    | साच्यनुयोजनम्           | •••     | •••          | •••   | of .         | १७     |
|    | साच्यमन्तरेय ज्ञानोपाः  | याः     | • • •        | •••   | €g           | ११     |
|    | साच्यस्य हैयोपादेयता    | •••     | •••          | •••   | . <b>C</b> 0 | ~      |
|    | साच्युक्ती विश्रेषः     | •••     | •••          | •••   | E0           | Ę      |
|    | साच्चे मित्याकथनदीयाः   | ·       | •••          | •••   | 99           | ~      |
|    | साधारणस्त्रीगमने दराङः  | •••     | •••          | • • • | 398          | १२     |
|    | साधानिरूपणम्            | •••     | •••          | •••   | 9            | 39     |
|    | साध्यपानस्य कर्त्तवा    | •••     | •••          | •••   | 28           | 2      |
|    | सामनाबद्याम्            | ***     | •••          | •••   | २०१          | 69     |
|    | साइसभेदाः               | •••     | •••          | •••   | 5.0          | 80     |
|    | साइसखरूपम्              | •••     | •••          | •••   | इ००          | ų.     |
|    | साइसिकज्ञानोपायः        | • • •   | • •          | •••   | 30€          | 2 12   |
|    | साइसे दण्डः             | •••     | •••          | •••   | ₹0€          | - 8    |
|    | साइसम्                  | •••     | •••          | •••   | इ००          | 8      |
|    | सौमाचिहानि              | •••     | • • •        | •••   | 200          | 4      |
|    | सीमानिर्यायप्रकारः      | •••     |              | •••   | २०१          | ~      |
|    | सीमाप्रकारभेदाः         | • • •   |              | •••   | <b>२</b> ६६  | 39     |
| ٩. |                         |         |              |       |              |        |

| विषयः ।                                |       |       | एके ।         | महा । |
|----------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| सौमायाः पञ्चविधत्वम्                   | •••   | •••   | २६६           | 20    |
| सौमाविवादनिर्यायः                      | •••   | •••   | ₹∉€           | 86    |
| सुवर्णादिपरिमाणम्                      | •••   | • • • | १९४           | 9.9   |
| सेतुदैविध्यम्                          |       | •••   | 256           | ¥     |
| सोद्धारभागस्याननुष्ठानम्               | •••   | •••   | <b>केंब</b> द | ٩     |
| सोपधिदानादेनिवर्त्तनीयत्वम्            | •••   | •••   | 395           | 69    |
| सोपाधिदत्तस्य स्त्रोधनत्वाभावः         | :     | •••   | \$00          | •     |
| संविद्यतिक्रमः                         | •••   | •••   | 289           | ٩     |
| संसर्गनिर्णयः                          | •••   | •••   | <b>म् ६</b> १ | 8     |
| संस्विविभागः                           | •••   | •••   | इ६.           | 34    |
| स्तेयम्                                | •••   | •••   | 256           | 8     |
| क्तेयसन्देहे निर्णयः                   | •••   | •••   | <b>३०</b> €   | १७    |
| स्तोभकस्चकयोर्णचार्ये                  | •••   | •••   | BAT           | 2     |
| स्त्रीधनदाने विश्रोषः                  | •••   | •••   | ३६€           | 80    |
| स्त्रीधनमेदाः                          | •••   | •••   | इ∉ ८          | ď.    |
| स्त्रीधनविभागः                         | •••   | •••   | ₹(=           | ¥.    |
| स्तीपंसयोगणच्याम्                      | •••   | •••   | इरर           | १२    |
| स्त्रीरचयम्                            | •••   | •••   | व्रर -        | 8 8   |
| स्त्रीरचणोपायाः                        | •••   | •••   | <b>३२३</b>    | E     |
| स्त्रीसंग्रहणज्ञानोपायः                | •••   | •••   | <b>३</b> १ €  | 24    |
| स्त्रीसंग्रहणभेदाः                     | •••   | •••   | <b>३</b> १५   | 99    |
| स्त्रोसंग्रहणम्                        | • • • | •••   | <b>३१५</b>    | 24    |
| स्त्रीसंग्रहणे दण्डः                   | • •   | •••   | इ१०           | ٤     |
| स्त्रगदिविषये पुनर्खवह्वारप्रवर्त्तनम् | […    | •••   | १६१           | ~     |
| स्थावरप्राप्तिनिमित्तानि               | •••   | • • • | १०२           | 2     |
|                                        |       |       |               |       |

| विषयः ।                                    |      |     | एछे ।      | पहुरी । |
|--------------------------------------------|------|-----|------------|---------|
| ख्यावरविषये देयनिरूपणम्                    | •••  | ••• | २२≰        | 89      |
| ख्यावरादौ कूटलेखकरमे दखः                   | ***  | ••• | १०१        | 2       |
| खावरादौ नेख्यसावस्वकतम्                    | •••  | ••• | હ ષ્       | १२      |
| स्तत्वकारणविचारः                           | ***  | ••• | इष्ट ॰     | १२      |
| खल्ख ग्रास्त्रीयतनौकिकतिवध                 | ारः  | ••• | इरष        | 8       |
| बासिपाचयोः कर्त्तवम्                       | ***  | ••• | २६१        | 2       |
| खामिपानविवादः                              | 900  | ••• | र∢र        | ₹4      |
|                                            |      |     |            |         |
|                                            | £ 1  |     |            |         |
| श्वीनवादिनो दखेन पुनर्वा <mark>दाधि</mark> | कारः | ••• | Йо в       | १७      |
| श्रीनवादी                                  | ***  | ••• | <b>€</b> 8 | ११      |
| क्ष्योपादेयपूर्व्यपची                      | ***  | ••• | 24         | ٤       |

## पराग्रमाधवोच्चि खितश्रुतीनामकारादिक्रमेण

### प्रज्ञापनपचम् ।

( यवदारकाण्डस्य )

श्रा।

श्रृति / १८६। ६॥ ३६०। ३॥ ३८३। १०॥

## पराश्ररमाधवोत्त्रिखितानिर्दिष्टसार्नुनामसृतीनां प्रश्रापनपचम्।

----

### ( व्यवहार्काण्ड्य)

#### स।

स्मृति वा स्मृत्यन्तर वा स्मरण २२। ०॥ ८०। १२॥ ६१। १, ६। १०॥ १०६। १५॥ ११२। ६॥ ११५। ८॥ ११२। ८॥ ११६। ११६। १११। १११। १११। १३२। १११। १३॥ ११६। ११। १११। १३॥ २६०। १३, १०॥ २०१। १॥ २६०। १३, १०॥ २०१। १॥ ३२। ११, १०॥ १८। १३॥ १६। १६। १८। १३॥ १८। १॥ ३२। ११, १०॥ १८। १॥ ३८। १॥ ३८। १॥ ३८। ११। १८॥ ३८। ११। १८॥ १८। १॥ १८॥ १८।

## पराशरमाधवोत्तिखिनगौतावाक्यानां प्रज्ञापनपचम् ।

----

( व्यवदारकाण्डस)

ग ।

गीता ५।९॥

# पराश्ररमाधवोह्मिखितपुराणनामामकारादिक्रमेण

प्रशापनपषम् ।

---080---

( व्यवसारकाण्डस)

म।

मविच्यपुराख २८ । १० ॥

म।

सन्यपुराव २३८।२॥

## पराशरमाधवोद्धिखितानिर्दिष्टनामपुराणवचनाना-मकारादिकमेण प्रजापनपचम् ।

---- 0 @ O---

( व्यवहारकाण्डस्य )

प।

पुराय १८8 । ५२ ॥

### पराश्रमाधवोि स्थितेति हासनासामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनप्यम्।

( व्यवहार्काण्डस)

म।

महाभारत २८। ।।

### पराणरमाधवो सिखितसार्तृनामामकारादिक्रमेण प्रज्ञापनप्रम्।

→>>\*

( व्यवहारकाण्डस्य )

#### श्रा।

खापस्तम्ब इत्हा है॥ ३५१। १६॥

#### उ।

उप्रना ४२। ८॥ २६८ । १०॥ २६८ । १३॥ ३८१ । १०॥ ३८९ । ८॥

### क।

E | CO | 73 | CT | 7 | CE | T | 7 00 | 70 | 70 | 7 | 7 १०३ | इ, १२ | १ • ४ | १४ | १०० | २, १३ | १०८ | ५ | १०६ । ६ ॥ ११२ । १३ ॥ ११३ । ८, १६ ॥ ११८ । १८ । ११८ । म, १२ ॥ १९६ । २, १८ ॥ १२१ । ८ ॥ १३६ । २० ॥ १४९ । B | १८६ | १० | १८० | ३ | १ ५५१ | १३ | १५२ | १ । १५८ | १९, १० ॥ १५०। । ॥ १५८। ८, १२॥ १५८। ३॥ १६९। र ॥ १६२ । २२ ॥ १६४ । ४ ॥ १६८ । १०, २० ॥ १६८ । २, ८, १९॥ १७ । इ.॥ १७२ । इ.॥ ५०६ । २९॥ १७० । ई, ट.॥ १७६ । ७, १० ॥ १८१ । ८ ॥ १८५ । १८ ॥ १८६ । १८८ । ७, १७ ॥ १८६ । ११, १० ॥ १८१ । १३ ॥ १८२ । २२ ॥ १८३ । । १६८। १६ ॥ १६६। ७, ११, १८, २०॥ १६७। ५, १०॥ १६८ | ७ | १६६ | 8, १८ | २०० | ११ | २०२ | २२ | २०€ | २, १७ ॥ २०७ । १ ॥ २०८ । २० ॥ २१० । ४, ८, १३, २१ ॥ स्११ । ७, १ व्या स्१३ । १३ ॥ २१४ । १, १५॥ २१५ । ५, १०, १५, १८ ॥ २१६ । १० ॥ २२० । १८ । २२३ । १६, १८ ॥ सर्ध । ४ ॥ रर्भ । १ भ ॥ रर्द । ७, १०॥ २२८ । २१ ॥ रर्ट। ७, ९८ ॥ २३६ । ९ ॥ २३५ । ७ ॥ २३० । ३ ॥ २४९ । ८ ॥ २४३ ॥ र, ८, ६, १७, २०॥ २८५ । ५॥ २५०। १८॥ २५१ । ३॥ २५८ । १०, १८ ॥ २५६ । ८ ॥ २५८ । २ ॥ २६० । ४ ॥ २६६ । भू । २०१ । १०, १८ ॥ २०२ । २, ६ ॥ २०५ । २॥ २०६ । ३, 0, १०, १६ ॥ २०० । र ॥ २०६ । ६ ॥ २८० । ८, ११ ॥ २८१ । र्दं । २८३ । ६ । २८५ । ० । २८६ । ५, ८ ॥ २८० । १८ । रूट । १८ ॥ २८६ । ६, १३ ॥ २६१ । ६, १६ ॥ २६॥ ० ॥ म॰ भ्रा ० ॥ वर्॰ । ०, रुट ॥ वर्र । रु, ० ॥ वर्भ। भ्रा वर्०। र्मा अवद । र्म । ३८०। र० । ३८८। ६ । इत्हें। र्हे। . ३५०। १ ॥ ३५८। १६ ॥ ३५८। ३ ॥ ३६८। ११. १८ ॥ ३६८।

भ, १०॥ ३००। ०, १२, १८॥ ३०३।१२, १८॥ ३०५।८, १५, २०॥ ३०६।२, ६॥ ३००।८॥ ३०८।०॥ ३०८।१, ५, ६, १५॥ ३८३।१॥ ३८०।१५॥ ३८५।२॥ ३८६।५॥ ५०\*।१०॥ ५८\*।२, ६, १८॥ ६०\*।५, १०॥ ६१\*।८, ०,१०,१३॥ ६२\*०,१८,२१॥ ६३\*।३, ६,८॥

कात्यायनसूत्र २२२ । ११ ॥

#### ग।

गौतम इर । ३ ॥ १५० । ० ॥ १५८ । १५ , २० ॥ १०० । ११ ॥ १०२ ।
१५ ॥ २०१ । १८ ॥ ३०६ । १६ ॥ ३१८ । १८ ॥ ३२० । १ ॥ ३५८ ।
१८ ॥ ३५० । १५ ॥ ३३४ । १४ ॥ ३३० । १ ॥ ३५४ ।
१८ ॥ ३५० । १५ ॥ ३५८ । १ ॥ ३६४ । १ ॥ ३६५ । १ ॥ ३६५ । १ ॥ ३६५ । १ ॥ ३६५ । १ ॥

### द।

दचा २२५ । १ ॥

देवल इरा । २०॥ इरा । रर ॥ इरा । प्रा १४८ । १, ३ ॥ इहा । व

### न।

१ स ॥ पूर्व । ७ ॥ इत् । ११, १८ ॥ इत् । ॥, १६ ॥ ईट । u | | 0 · | 2, 0 | 02 | 0, 2 · , 2 € | 0€ | 2 € | = 2 | = 11 = ह। १२ ॥ = ८१ १९ ॥ ६२ । १२ ॥ ६३ । १४ ॥ ६८ । ह ॥ हमा ४, रर ॥ ६७ । ७ ॥ ६८ । १० ॥ १०१ । १० ॥ १०२ । ४, ११, १४, १८ ॥ १०५ । ४, ८ ॥ १०६ । १२ ॥ १०० । ४, १६ ॥ १९२। = ॥ ११३ । १ ॥ ११७ । ४, १६ ॥ ११ = । ३ ॥ १२० ! १०॥ १२१। ६,१३॥ १२। ६॥१२५।१५॥१२६।६॥ १२०। २, २१ ॥ १२६ । भू, ११ ॥ १३० । १४ ॥ १३१ । ८ ॥ १६ । १७ ॥ १३३ । १८ ॥ १३८। ४, १८॥ १३५। ११ । १३६। र्द्री रेड्न। रहा रेड्टा रंद्री रेड्टा इसर्व । रहा १८१ । १५॥ १८२ । १, ७, ०, १६ ॥ १८३ । २०॥ १८४ । =, ्रहा १८४। १८॥ १८६। मू ॥ १५१। १६॥ १५२। ६॥ १५८। र ॥ १५५। ७, १० ॥ १५६ । १० ॥ १६० । १५ ॥ १६१। ह ॥ १६२ । व, ११ ॥ १६व । १४, १८ ॥ १६५ । व ॥ १६६ । व ॥ 6€= 1 68 11 6€€ 1 68 11 605 1 5 ± 11 60 ± 1 5 1 11 60 1 1 १ मा १ ७६ । २ ॥ १ ७८ । ६ ॥ १८६ । ४, ६, १२ ॥ १८६ । ८ ॥ १८०। ७॥ १८२। १३॥ १८४। ८, १८॥ १८५। ६, १४॥ १६७ । १, १८ ॥ १६८ । २२ ॥ १६६ । १० ॥ २०० । ५, १५ ॥ २०१ । यर ॥ २०२ । १८ ॥ २०३ । ३, १२, १८ ॥ २०४ ! ४, २० ॥ २०६ । ५ ॥ २०० । १२, १५ ॥ २०६ । १८ ॥ २११ । १२ ॥ २१२ | १ ॥ २१३ | १० ॥ २१० | ३ ॥ २१८ | ५ ॥ २१८ | १८ ॥ २२२ । र१ ॥ २२४ । ६, १० ॥ २२५ । ६, १२ ॥ २२० । १३ ॥ च्रु∘ । र, ०, ११, १५ ॥ २३२ । ५, २० ॥ २३३ । १३, १६ ॥ रह्य । १० ॥ रह€ । र, १२ ॥ रहा ६, १४ ॥ रहा थ, ६६, १ 8 ॥ २३६ । १९ ॥ २४० । १५ ॥ २४१ । २, ५. १२, १८ । २८२ | २, १६, २० | २८३ | १३ | २८४ | १८ , २८ |

रथमा ८,१२,२०॥ रह्या म, ८,१२॥ २८०। १॥ २८८। १२ ॥ २५२ । इ.॥ २५५ । ५, ८ ॥ २५६ । १५ ॥ २५० । ७, १० ॥ रयुष्ट । धू, १०, १३ ॥ २४८ । १९, १६ ॥ २६० । १८ ॥ २६१ । ८ ॥ २६९ । २ ॥ २६३ । ३, ६ ॥ २५८ । १३, ६० ॥ २६६ । ⊏ ॥ २६०। १६, १८॥ २६८। २, ७, ॥ २६८। ६, १०, २०॥ २०३। थ । २०४। १२, १६ ॥ २०५। ८ ॥ २०६। १० ॥ २०८। १५ ॥ २८० | २० | २८१ | १, 8 | २८१ | १६ | २८३ | १, १२, १८ | र - 8 । म ॥ २६६ । १६ । १६ ॥ १६ ॥ ३६० । च ॥ १६८ । च ॥ रहरा ह, र१ ॥ २०२। ४, १५, १६ ॥ ३०३ । १८ ॥ ३०५ । १९ ॥ ३०६ । २, २० ॥ ३०० । ४, १५ ॥ ३०८ । १ ॥ १११ । १८ ॥ इर्र । ६, ११ ॥ १९० । २१ ॥ १९८ । २१ ॥ १२० । १८ ॥ च्या १ । वर्षा १ ॥ वर्षा २ ॥ व्या । व्या । व्या । ८ । २८६ । २० ॥ व्यम । ६, १८ ॥ व्यट । ८ ॥ व्दर । १८ ॥ इद्धाल ॥ इद्द्रा हा ३००। ८॥ ३०१। १०॥ १०८। ४, 6013681 \$ 11 368 1 \$ 16 \$ 66 1 \$ 65 1 \$ 6 18 विंदे । १६ ॥ ३६२ । ५, ९४ ॥ वेदव । १० ॥ वेदप् । ६ ॥

्राष्ट्र । ५ । ६६ । १६ ।

#### प।

पार्थित ६७\*। २९॥ पारस्कार ३७२। ५॥

पितासक रहा इ ॥ इर । ट, १९, १५, १८ ॥ इ8 । १६ ॥ इ५ । १९ ॥ अर । १८ ॥ ४६ ॥ ६२ । १८ ॥ १९८ । १९ ॥ ११८ । १९ ॥ १२० । ४२० । ४२० । १२० ॥ १२२ । ४ ॥ १२८ । १२, १६ ॥

१२५ १७, ८, १२, १७॥ १२६ ११, १६, १८॥ १२७ १७, ११॥ १२६ ११॥ १२०॥ १२०॥ १२०॥ १३८। १३८। १३॥ १६८। १३॥ १८०। १, १५॥ १८। १३॥ १८। १३॥ १८। १३॥ १८। १३॥ १८। १३॥ १८। १३॥ १८। १३॥ १८। १८, १८॥ १८। १८, १८॥ १८। १८, १८॥ १८। १८, १८॥ १८। १८, १८॥ १८। १८, १८॥ १८। १८, १८॥ १८। १८, १८॥ १८। १८, १८॥ १८। १८।

€3\* 1 20 1

पेठीन स्वि ३०८। ५॥ ज्ञापति २८। ५०। ०॥ टर । १५॥ ५०। ११॥ १०८। ११॥ २८१। ६०॥ १८॥ १८॥ १८०। १९॥ २८१। १८॥ १८०। १०॥ २८६। १५॥ ३३३। १२॥

### व।

ब्ह्ह्ह्स्प्रित ८८।६॥ च्ह्न्यनु इ५६।२०॥ च्ह्र्ह्ह्ह्मा २८८।११॥

१०३। १६॥ १०४। प्रा १०४। २०॥ १०६।६॥१०८। २६ ॥ ११० । ५, ८, १२, १६ ॥ १११ । २, १० ॥ ११८ । ५ ॥ १३६ । १० ॥ ११० । ११ ॥ १8६ । ८ ॥ १8६ । २ ॥ १५० । १०॥ १५१ रह ॥ १५३ । ८ ॥ १५६ । १३, १८ ॥ १५७ । ९२ ॥ १६०। ५, १६८। २१ । १६५। ११ । १६६। इ, १५, १८। १७२ । १८ ॥ १०३ । १ ॥ १०३ । भू ॥ १०५ । भू ॥ १०६ । १२ ॥ १ 00 | 20, 80, 22 | 80 | 80 | 80 | 3 | 80 | 4 ११, १८ ॥ १८० । ४३ ॥ १६० । २६ ॥ १६१ । १ ॥ १६२ । १६ ॥ १८५ । १०॥ १८६ । १७ ॥ १८० । च, ११ ॥ १८६ । स, १८ ॥ १८८ । १५॥ २०४ । ८, ९० । २०५ । ३, १३, १६, १८ ३ २०६। २०॥ २००। २०॥ २०८ । ४, ११ ॥ २०८ । ३, २१ ॥ चर्र । २५ ॥ २९८ । ५, ९२ ॥ २१६ । ७ ॥ २१८ । ८, ९५. १८ ॥ २१८ । २ ॥ २२० । १, ५, १०, १८ ॥ २२१ । ३ ॥ २२३ : ३. द. ८, १३ ॥ २२३ । १३ ॥ २२६ । २०, २१ ॥ २२७ । ४. ११ ॥ २३१ । ३, ६ ॥ २३२ । ८, १३ ॥ २३६ । १८ ॥ स्८० । १८, २१ ॥ २८२ । ५,१७ ॥ २८७ । ७, १५,१८ ॥ २६८ ।१०, २० ॥ २५० । ११, १७, २२ ॥ २५१ । ६, ६, १० ॥ २५५ । १३ ॥ रहर । रहा रहरा १३॥ रहेट । २॥ २७० । ६६, २१॥ २०१ । ८॥ २०३ । ८, १८ ॥ २०८ । ८॥ २०० । ६, १०। २०= | 3, 0, ११, १= || २०€ १ || २०२ | =, ११ || २०५ || 8 11 २८६ । १३ || २६८ । १८ || २६५ । ६, १६ || २६० । १८. 101256 | 28 | 300 | 8, 8 4 | 308 | 80 | 300 | 5 | इ०६। १५॥ ३१०। १३ ॥ ३१५। १०॥ ३१६। ०॥ ३१८। १६ ॥ वरन । ११ ॥ वरव। १५ ॥ ववव। यर ॥ ववध्। व, १ ॥ इ३० । १० ॥ ३३८ । १० ॥ ३३६ । १२ ॥ ३४२ । ६, ६ ॥ ३४३ । १०॥ ८४ ह। ७ ॥ ३५८ । १०॥ ३६०। ७॥ ३६१ । २, ७॥ स्वतः । १३, २१ । इद्धा १६, १८ ॥ इवर । २ । १०॥ इटर । १० ॥ इव्छ । १२ ॥ इटर । ७, १६, २० ॥ इटर । १० ॥ इटर । १० ॥ इट्छ । १८ ॥ इटर । १८, १८ ॥ इट्छ । इ ॥ इट्छ । ८ ॥ इट्छ । ८ ॥ १, ८ ॥ इट्० । १२ ॥ इट्ट । १२ ॥ इट्ट । ११ ॥ इट्छ । ८, १॥ इट्छ । १॥ इट्छ । ८, १॥ इट्छ । १॥ इट्छ । १॥ इट्छ । १॥ इट्छ । ८, १॥ इट्छ । ८, १॥ इट्छ । १॥ इट्छ । ८, १॥ इट्छ । १॥ इट्छ ।

बीधायन १९०। १६ ॥ १२५ । ७ ॥ १५८ । १ ॥ १०८ । २ ॥

### भ।

भरदाज १०४ । १३ ॥ १६६ । ०॥ स्याः १६ । ७ ॥ १६६ । ०॥

### म।

२०८। २, ८, १५ । २०८। ५, ११ । २१६। २, ई । २१५। य ॥ २१६ । ॥ ॥ २२१ । ६, ८, १८, १७ ॥ वरन । १३, १७ ॥ सर्थ। ६॥ स्र ८। १०॥ सम् । ४, ८॥ सम् । स्र ॥ स्र । १९ ॥ २८८ । इ, ६, ९० ॥ २५३ । ८ ॥ २५७ । १३ ॥ २६२ । १२,१७॥ रहम।१४॥ रह्म।२, ६॥ रहम्।१, ६,१०॥ रहेही। १२, १८॥ २६८। १०॥ २७०। १२॥ २७१। ८॥ २७१। १६ ॥ २०३। १३ ॥ २०॥ । ॥ ॥ १०॥ १९०, २२ ॥ रवह। ।। रटा । १। रटा । ६ १२, २१।। रहा । ३, ८, १६ ।। २६१ । ६, २२ ।। २६५ । ६, १२, १८ ।। २६० । १, ० ! २८८ | र ॥ ३०२ | २, ९८ ॥ ३०३ | २९ ॥ ३०४ । ६, ९८ ॥ म् । १ ।। म्११ । १५ ।। म्१५ । ५ ।। म्१० । ४, १५ ।। म्१ = ; ७, १३ ॥ ११८ । ८ ॥ ३२१ । ३, १४, २० ॥ इरर । ६, १४ ॥ इरहा १२ ॥ इइ॰ । ११ ॥ इरहा प्रा इहटा ७॥ इह० । प्र, १२, १६ ।। एष्ठ । ए, १६ ।। एष्ठ । ६ ।। एष्र । १ ॥ २८०। १३ ॥ इ८८ । १, १० ॥ इ८। ३, १८ ॥ इ५०। ७, १८ ॥ इसर । ४३, १८ ॥ इस्छ । ४३, १८ ॥ इस्स । इस इस्ह १८, १८ ॥ इप्० । ८ ॥ इप्८ । ८, १६ ॥ वर्० । १४ ॥ वर्र । --- १८। व्ह्मा हा व्ह्हा ह, १०। व्ह्ना च, १५। व्०१ ७, १६ ॥ ३०२ । ८, १९ ॥ ३०३ । ८ ॥ ३०४ । ८ ॥ ३०० । र ।। इट० । ह ।। इटर । ट, १८ ।। इटर । ४, १४ ।। इट० । १७ ।। इट्ट । ८, १८ ।। इटर । १० ।। इटर । ४, १४ ।। इटई । 2, 29 11

€8\*10, 28, 28 11

मरीचि 80 । ह ॥ दर । १२ ॥ १० ह । १६ ॥ २१६ । १ ॥ २१०। ६॥

१ बर । १८ ॥ इर । ११ ॥ इर ॥ १२ ॥ १८ ॥ १६ ॥ ८॥ याच्चवत्का ७। २०॥ ११ । १५ ॥ २०। १०॥ २१ । ५ ॥ २०। ०॥ म्। १,१६,२०॥ व्हा ॥॥ ४२। म् ॥ ४॥ १२, ६॥ ४६। एई। प्राटाईपाई। इटार्ड। ८६। ८१। ८०। १२। 2 | 60 | 8 | 200 | 28 | 204 | 6 | 70 = 1 = , 26 | १११ । १६ ॥ ११२ । १६ ॥ ११६ । १८ ॥ ११० । इ. ॥ १२८ । ६॥ १२८ । १३ ॥ १३२ । १७ ॥ १३५ । ४ ॥ १३६ । १७, २०॥ २८२। ई ॥ २५६। २, ८, १२ ॥ २५५। ८ ॥ २५६। ई ॥ १६०। च ॥ १६१ । १३,१६ ॥ १६० । ११,१⊏ ॥ १<del>६८ । ८ ॥ १७० ।</del> १३, १७॥ १७५। १८॥ १७०। १६, २०॥ १७८। १८॥ 806 | 88 | 800 | 80 | 808 | 84, 80 | 80 | 80 | 8, 80, 20 1 208 | C | 200 | 8 | 200 | 7 0 | 200 | 8, 28 | १६० । १, १०, १८ ॥ १६१ । १६ ॥ १६२ । २, ७ ॥ १६८ । ५ ॥ १६५। ३॥ १६०। २०॥ १६६। १२॥२००।२, ८, १८॥ २०६। = ॥ २०७। १= ॥ २०६। १०॥ २१२। ॥, ०, १॥॥ रर्म। १६॥ र१६। ग्रा रर्गा १८॥ र्टा र्टा र्वा र्वः। २०॥ २३१ । ९२, १८॥ २३२ । १६॥ २३४। ६॥ २४१ । १५॥ रथम । र । रथर् । र । रथन । १० । रथन । र । रम् । रम् । यम् । १२ ॥ २५७ । २, ७ ॥ २५६ । २० ॥ २५६ । २ ॥ २६० । १५॥ रर्ष्। ७॥ रर्ष्। १०॥ रर्ष्। २२॥ रर्ष। २०॥ वर्षा १६, २०॥ वर्षा ३॥ वर्षा १३॥ २७२। २९॥ २०३। रर ॥ २०५। १९ ॥ २०८। १८, २०॥ २८०। १५॥ 2 = 2 | 2 0 | 2 = 2 | 2 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 4 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 =

च्टा | 8 | व्टा | 8 | वटा | १ ई | व्टा | १ ई | व्टा | व्टा | 8 | वटा | 8 | वटा | १ ई | व्टा | १ ई | व्टा | वटा | 8 | वटा | १ | वटा | वटा

e

जीगाचि १८१।५।

### व।

विशिष्ठ वा विसिष्ठ ७०। ०, १५॥ ८०। ३॥ ८५। ८॥ ८०। ८॥ ८०। २, १०॥ १०३। १, १०॥ १०३। १, १०॥ १०३। १, १०॥ १०३। १५॥ १०६। १५, १८॥ १००। २२॥ १०८। ३॥ २२५। २१॥ २०८। १६॥ ३४०। १६॥ ३४०। १६॥ ३४८। ६॥ ३४०। ५॥ ३०८। १२॥ ३६४। १२॥ ३६०। ५॥ ३०८। १२॥

रहमनु २२२ | १८ ॥ २३४ | ३॥ २३५ | ३॥ ६०६ | १७॥ ४५१ | १०॥ रहमाज्ञवसमा ३८० | १४॥

श्राम ७०।१०॥

42\* | 22 | 42\* | 24 |

### म् ।

महर् । दम । इस्ट । द ॥ इस्ट । इस ॥ इन्द । द ॥ इस्ह । द ॥

श्रासुचिस्ति ८८। १६॥ १९१। १८॥ २६७। २२॥ २८०। ६॥ ३७१। २१॥

### स।

संवर्त्त १८। १३ । ३८। ४ ॥ १०५ । १६ ॥ १०० । १६ ॥ १६८ । २१ ॥

### E 1

हारीत टार्श इस्। टा हटार्स । स्था स्था स्था स्था स्था र १ सा ट्रेस । १२ ॥ १०० । टा १०२ । टा १० स । १६ ॥ १२८ । १८ ॥ १स । १८ ॥ १६ म । ६ ॥ १६ ॥ १९ ॥ १९ ॥ १८ ॥ १८ ॥ १८ ॥ १२० । १८ ॥ ३८ । १ स ॥ १स ॥ १८ । १२ ॥ ३६० । ३ ॥

# पराश्ररमाधवी सिखितयन्यक नुनाबामकारादिक मेख

### प्रज्ञापनपचम् ।

( यवदारकाण्डस)

च।

चन्द्रिकाकार ३१६। ५॥

ध।

धारेश्वर ३५०।०॥

स ।

भारति ३8६।३॥

म।

मधातिथि ३१६।२॥

41

विज्ञानेसर ३४६।२॥

स ।

संग्रहकार थट। १५॥ ८२। ५॥ १०२। ६॥ १००। टा १९२। १९॥१५१। १॥ ३२६। ८॥ १०२। ६॥ १००। टा १९३।

# पराशरमाधवस्य शुक्तिपचम्।

## (प्रायस्थितकाण्डस)

| षडी ।      | पपूरी।     | बग्रुडम् ।  |         |       | श्रुडम् ।            |
|------------|------------|-------------|---------|-------|----------------------|
| 2          | 8          | सङ्गि       | • • •   | ***   | सङ्ग                 |
| £          | 9          | याज्येन     | •••     | •••   | याधीन (एवं परच)      |
| 99         | ٤          | <b>कु</b> त | ***     | •••   | ন্থার                |
| 8 12       | ~          | गोतम        | •••     | •••   | गौतम (एवं परच)       |
| 24         | १६         | षष्ठी       | •••     | •••   | षष्टी (एवसन्यन)      |
| २३         | <b>१</b> ३ | जायना       | •••     | •••   | याजना                |
| ₹(         | ₹          | भ्रान्त     | •••     | •••   | सान्त (एवं पर्च)     |
| ₹(         | १२         | सप्ते       | •••     | •••   | en                   |
| <b>३</b> € | 8 8        | दारेती      | •••     | •••   | द्यावेती             |
| 80         | ~          | पत्था       | •••     | • • • | पत्थाः               |
| N.B        | १०         | नच्याम्     | •••     | •••   | जन्तवार्थम्          |
| 44         | 8 11       | वाऽऽस       | •••     | •••   | वास                  |
| ME         | ৰ্         | दश्र        | •••     | •••   | दंश                  |
| NE         | ९ छ        | ब्राह्मखा   | সূদাসান | •••   | नाद्यकां मूत्राच्नात |
| . હ્યુ     | W.         | यत्वाङ्गि'  | •••     | •••   | यत्त्विषु            |
| 40         | 24         | स्रवंताां   | •••     | •••   | <b>ख</b> वन्यां      |
| 33         | १८         | द्रयं       | •••     | •••   | द्धयं                |
| 92         | 4.         | खकाल -      |         | •••   | चपाव                 |
| <b>७</b> र | ě.         | मुझं        | * * *   | ***   | मूहं                 |

| इस्री।       | चक्की .    | षध्यम् ।        |       | ध्यम् ।              |
|--------------|------------|-----------------|-------|----------------------|
| <b>60</b>    | 28         | प्रवादिवा       | •••   | <b>प्रासादि</b> ख    |
| <b>~9</b>    | १२         | केम             | •••   | कोग्र                |
| 4            | 2          | षच्य            | • • • | सत्त्व               |
| 33           | 60         | चयम             | • • • | <b>चयम्</b>          |
| 6.06         |            | वास्य           | •••   | वाक्य                |
| १२8          | 28         | यः              | •••   | <b>सु</b> डिः        |
| 389          | •          | वत्तते          | ***   | वर्त्तते             |
| १ 🏻 ए        | स्         | सम्बर्त्त       | •••   | संवर्त्त (एवमन्यच)   |
| 686          | 2          | <b>भोधियया</b>  | •••   | ष्योवयित्वा          |
| १ इ धू       | 60         | श्रुचिः         | •••   | শুचি                 |
| १५इ          | 4          | र्मगौषिमः       | •••   | मेंनी बिभिः          |
| १६२          | ₹•         | सङ्गत           | •••   | सङ्ख्त               |
| १६६          | 80         | मौदूषरा         | •••   | मौरूषरा              |
| 6 8 8        | 8 9        | व्कर्ष          | •••   | त्कर्ष               |
| १०८          | •          | तेस             | •••   | ते                   |
| १८६          | <b>१</b> ६ | दम              | ***   | दय                   |
| १८०          | 80         | उरि             | •••   | उपरि                 |
| 200          | €          | पाद             | •••   | <b>या</b> प          |
| <b>२११</b>   | 4          | क्रेदे          | •••   | च्चे दे              |
| <b>२१</b> म् | €.         | ब्रह्मा         | •••   | बुद्धा               |
| <b>२१</b> ई  | 34         | सञ्जार्थं       | •••   | सङ्गार्थ             |
| २२३          | 8          | समता            | ***   | समना                 |
| २७२          | र्ष        | नास्त्रगं       | • • • | ब्रह्मार्खं          |
| <b>२७</b> ३  | €          | विवाहाङ्गीकारेय | g     | विवाद्यान द्वीका रेख |
| <b>@</b> €•¶ | ९६         | वत्सं           | * * 4 | सं                   |
|              |            |                 |       |                      |

| प्रसी।        | पङ्की।      | षग्रवम् ।    | 1       |     | ग्रस्य ।              |
|---------------|-------------|--------------|---------|-----|-----------------------|
| <b>२</b> ६६   | ११          | डपोष्य       | •••     | ••• | <b>उपी</b> ख          |
| <b>\$</b> • 8 | १७          |              | •••     | ••• | वार्ड                 |
| <b>\$</b> • E | ¥.          | पूर्वया      | •••     | ••• | पूर्वेस               |
| ११२           | १०          | विप्रेद्     | • • •   | ••• |                       |
| <b>१</b> ३१   | 8           | समिश्व       | · · · · | ••• | क्कमिभूँ ला           |
| <b>१</b> ११   | १२          | મર્ચ         | •••     | *** | नायं                  |
| हह्य          | ₹           | वस्रोदने     | •••     | ••• | ब्रच्चौदने (एवं पर्च) |
| <b>१</b> ८५   | Ę           | सकता पूर     | र्त्रेग | *** | सुसतापूर्विय          |
| <b>इ</b> पूर  | ¥.          | सरति         | •••     | ••• | भवति                  |
| हट <b>३</b>   | १२          | सिद्धार्थं   | •••     | ••• | <b>सिद्धार्थ</b>      |
| <b>१८</b> ८   | •           | कमतः         | ***     | ••• | कामतः                 |
| हहद           | 2           | ष्यर         | •••     | ••• | <b>चतर</b>            |
| 6             |             | યરં          | ***     | ••• | भैदां                 |
| 8 • ﴿         | <b>१२</b> · | म्रत्यं      | •••     | *** | सर्वं                 |
| 806           | ₹           | जोक          | ***     | ••• | <b>खो</b> के          |
| 3.8           | 26          | माविष्ठ      | •••     | ••• | मारिङ                 |
| ६२७           | •           | वतीति        |         | ••• | करोति                 |
| 8 <b>२</b> 9  | ₹ B         | युकाद्यस्य   | •••     | ••• | <b>युक्तावस</b>       |
| 856           | ९३          | सक्षभ्यासा   | •••     | *** | सञ्जदभ्यासा           |
| 88•           | 60          | नस्य         | •••     | ••• | कर्चं                 |
| 88%           | <b>१•</b>   | नसना         | •••     | ••• | नासना                 |
| 88€           | <b>₹</b> •  | प्रकप्रम्    | •••     | *** | प्रकप्रदम्            |
| 610           | ₹€          | <b>जच</b> म् | •••     | ••• | जपञ्ज                 |
| 845           | 44          | मुद्यावत्व   | •••     | ••• | श्रुववर्ष             |
| 948           | १८          | चौक्याच्या   | •••     | ••• | <b>षीखा</b> च्य       |

| _            | *        |           |       |                        |
|--------------|----------|-----------|-------|------------------------|
| प्रसी ।      | पञ्जूते। | चग्रदम् । |       | ग्रुडम् ।              |
| 810          | १५       | ग्रयनो    | ***   | भ्यानी                 |
| 846          | 88       | मूमि      | • • • | भूमि                   |
| 800          | 20       | वाहती     | •••   | <b>था</b> इती          |
| 808          | 8        | गोमूचषु   | •••   | गौमूचेषु               |
| 808          | ~        | स्तीतस्य  | ***   | ग्रहीतस्य              |
| 898          | १२       | प्रवासाया | •••   | <u> श्रृत्याञ्चाया</u> |
| 801          | 5 0      | वच्चियः   | •••   | बच् ा वि               |
| 850          | ~        | धर्म      | ***   | कर्म                   |
| 820          | १०       | कत्वात्   | •••   | <b>स्तत्वात्</b>       |
| 828          | 60       | चर्च      | •••   | च्चयं                  |
| 828          | N.       | विधेः     | •••   | वंधेः                  |
| 856          | १इ       | देषेः     | •••   | दों बै:                |
| 850          | •        | विषयाचकः  | 414   | विषयातावाः             |
| 866          | १६       | राजेसे    | •••   | रानसे                  |
| 958          | १ ध      | गुरु      |       | गुर्व                  |
| 238          | ~        | तामिश्रं  | •••   | तामिस्रं               |
| Noc.         | १        | उरःसत्ता  | •••   | उरसमा                  |
| <b>५०€</b>   | ₹ '      | रागो      | • • • | रोगो                   |
| म्र ०        | 9        | क्रिंस    | •••   | किमि (एउं परच)         |
| पूर <b>्</b> | १२       | मदापम्य   | •••   | मदापस्य                |
| પ્રશ્ર       | 8        | चौरवास    | •••   | चीरवासा                |
| <b>५१</b> ६  | २२       | चुधर्ता   | •••   | चुधार् <del>त्त</del>  |
| પૂર્ક        | ٤        | प्रकर्ण   |       | प्रकीर्या              |
| પ્રપ         | 8        | स्रुत्ययः | 0 • • | स्रुतयः                |

वययोः पर्यावर्त्तनं खयमेव अर्गीयम

# पराश्ररमाधवस्थाकारादिक्रमेख विषयस्ची।

## (प्रायस्मित्तकाख्यः)।

#### ष ।

|                                |                 | -, ,          |     |               |                |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----|---------------|----------------|
| विषयः ।                        |                 |               |     | एके।          | पक्षी।         |
| चवामती विष्मूचभीनन             | प्राथिष्        | तम्           | ••• | <b>इ</b> ह्यू | 8              |
| च्यान्यागमंत्रका विपाक         |                 | •••           | ••• | ME            | ११             |
| ष्मान्यागमगप्रायश्वित्तम्      | •••             | •••           |     | <b>२</b> इट   | . 😉            |
| च्यान्यागमने गर्भीत्यशौ        | प्रायि          | इत्तम्        | ••• | 20.           | Ŗ              |
| ध्वमधायां जातिभेदेन म          | र्माधाने        | प्रायस्वित्त  | म्  | २७१           | •              |
| चाम्यायां श्रृदायां गर्भी      | त्पादने         | प्रायस्वित्तर | Į   | 200           | , <b>%</b> ,   |
| चित्रियागप्राय चित्रम्         | •••             | •••           |     | <b>४</b> २५   | १ट             |
| <b>च</b> रोदिधिषपत्यादिप्राया  | <b>चन्त्रम्</b> | •••           | ••• | 88            | <b>R</b> .     |
| <b>च</b> रोदिधिवादेर्णं चयम्   |                 | •••           | ••• | . 82          | •              |
| <b>च</b> घमचे ग्रह्म ज्ञान्यम् | •••             | •••           | 4** | 96.0.         | 4.             |
| चकुमयकुसङ्ग                    | •••             | •••           | ••• | २०€           | ~              |
| चक्रविह्नच्यम्                 | •••             | •••           | ••• | १७७           | ~              |
| <b>ख</b> च्छित्रवाकाप्रश्रंसा  | •••             | •••           | ••• | 69            |                |
| चतिक क्षणचायम्                 | •••             | •••           | ••• | 848}<br>#XE}  | { <del>c</del> |
| "                              |                 | _             |     |               | _              |
| द्यतिदाष्ट्रादिनिमित्तारी      | वधप्राय         | स्त्रिम्      | *** | <b>२१</b> ६   | ९₹             |
| <b>ज</b> तिपातकानि             | •••             | •••           | ••• | १२}           | { <b>?</b> •   |
| 33                             | "               | "             |     | 85=2          | ( -            |

## ( २ )

| विषयः।                                 |                  |            |                | रहे।          | भक्षी       |
|----------------------------------------|------------------|------------|----------------|---------------|-------------|
| खतिरुष्टियोगः                          | • • •            | • • •      | •••            | <b>२</b> २∉   | 8           |
| खत्यन्तापदित्राद्धाणवाकाम              | गचादपि           | मुद्धिः    | • • •          | 23            | E           |
| चत्वत्वरक्रमांगा प्रार <del>व्यक</del> | क्मं को वि       | च्छेदः     |                | y २ o         | ₹€          |
| खयुत्ताटकर्म्मणा विच्छित्र <b>ः</b>    | प्रारब्धकर       | भंग्रोषस्य | देहान्त-       |               |             |
| हेगा भौगः                              |                  | • • •      | • • •          | <b>भू</b> २ ७ | 25          |
| चनची वधसाध्ययाध्य पप्र                 | मार्थसुर         | (पानप्राय  | <b>स्टिचम्</b> | 883           | 'n          |
| खनाश्रमप्रायस्थित <b>म्</b>            | • • •            | • • •      | • • •          | 880           | १२          |
| खनिर्देष्टप्रायस्थितस्य पा             | ाषस्य प्राय      | खित्तम्    | • • •          | इ६ ०          | ~           |
| खनि खितनि मित्तगोव धप                  | <b>ायश्चिच</b> र | <b>₹…</b>  |                | २३२           | 0           |
| अनुक्तप्रायश्चित्त <b>प</b> द्धिवधः    | प्रायश्चित्त     | म्         | • • •          | ÉÉ            | 2           |
| <b>अनु</b> त्रपायश्चित्तपापप्राय       | खित्तम्          |            | • • •          | 860           | 22          |
| चानुगमनप्रकरणम्                        | •••              | •••        | ***            | 84            | ٤           |
| <b>अनुगमन</b> िवचारः                   |                  | # * 9      | •••            | 8 ਵੰ          | ۶           |
| व्यनुगमने साध्वीनामधिः                 | कारः             | •••        | ***            | 8=            | रेह         |
| <b>अनुग्रहकर्ता</b> रः                 | • • •            | •••        |                | 4.6           | ٥,          |
| चनुग्रह योग्यस्थाननुग्रहे              | दोधः             | • • •      | • • •          | 800           | १०          |
| धनुग्रह विषयः                          | • • •            | •••        | ,              | 3.5           | \$          |
| अनुपनीतस्य मद्यपानधा                   | यश्चित्तम्       |            | • • •          | 850           | 28          |
| <b>चनुपातकप्रायश्चित्तम्</b>           |                  |            | ,              | 358           | ą           |
| <b>अनुपातकानि</b>                      |                  | • • •      | ***            | 22}           | <b>5</b> ₹₹ |
| 7)                                     | ,,               | "          | **             | 8 ₹ = }       | 155         |
| <b>अ</b> न्तवदनानु ज्ञाविषयः           | •                | * * *      | •••            | इटर           | 80          |
| <b>ञन्तरि</b> चादिभरगप्राया            | खत्तम्           | 2 4 4      | • • •          | ३८ २          | र्€         |
| चन्यजभागः स्थननादिप                    | ानप्रायस्थि      | त्रम्      | • • •          | <b>≂</b> ∉    | y           |
| चन्यजलच्यम्                            | * * *            |            |                | ८६            | 20          |

| विषयः ।                                              | एछे।         | यङ्गी       |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| अन्यभाग्डस्थिताममांसादीनां निष्कान्तानां श्रुचित्रम् | ८६           | 8 8         |
| अन्यावसायिलचाग्रम्                                   | 62           | 60          |
| ষ্মরশ্বরিঃ                                           | 600          | 8           |
| कायचलद्वाराम्                                        | ३५१          | 8           |
| ख्यपद्धतधनं खामिने दत्त्वा स्तेयप्रायस्थितं करणीयम्  | धर्€         | É           |
| व्ययाङ्केयपङ्कौ भीजनपायश्चित्तम्                     | 884          | १२          |
| ख्यपात्रीकरणपायस्वित्तम्                             | 888          | ९ ₹         |
| ञ्चपाचीकरणम्                                         | 88           | 5 4         |
| 27 29 29 39                                          | 888          | <b>१</b> ११ |
| छिपेयपानाभच्यभचायाकर्म्भविपाकः                       | પૂ ૦ હ       | १६          |
| चपाययोतात्ती मुख्यसानाग्रतस्य गौगसानम्               | ३७२          | 88          |
| खभच्यभच्त ग्रायस्व तप्रकर ग्रम्                      | 288          | 3           |
| स्यभच्यभच्यो चित्रयादीनां प्रायस्यित्तम्             | ३०१          | १२          |
| खभावाङ्कावोत्पत्तिविचारः                             | €            | 82          |
| खभिनवच्चीरादिभच्चखप्रायस्वित्तम्                     | <b>≅</b> १€  | 99          |
| द्यभिग्रप्तप्रायस्थित्तम्                            | 840          | 8           |
| चभोन्याद्रस्य जलादिपानपायस्वित्तम्                   | 355          | 9           |
| खभोज्याद्वाः                                         | ₹०६          | 8           |
| च्ययाच्ययाजनपायस्त्रिक्तम्                           | 358          | 80          |
| खर्डक्रच्चचयम्                                       | <b>४</b> ६ ६ | 24          |
| व्यवकीर्षिपायस्थितम्                                 | 888          | <b>१</b> १० |
| ", " " "                                             | 85€}         | 18          |
| चावकीर्थिषचायम्                                      | 628          | <b>१</b> €  |
| बाविकोयविकायप्रायस्वित्तम्                           | ४३१          | १७          |
| व्यविज्ञात चाहालादिस हितेकार हावस्थानप्रायस्वित्तम्  | ce           | 20          |
| खविद्यातर्गकादिभिरेकग्रह्व।सप्रायिश्वतम्             | 63           | •           |

| विषयः ।                          | पक्री                    |                   |          |               |          |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|---------------|----------|
| खप्रसी बाद्यखदारा व              | ताद्याच                  | <b>र</b> णभ्      | •••      | <b>e3</b>     | 80       |
| खयुचिभोजनप्रायस्वित्तर           | म्                       | •••               | • • •    | 888           | ٩        |
| चसत्रतिग्रहप्रायस्थितः           | म्                       | •••               | •••      | 950           | 8        |
| व्यक्ततादिभोजननिषेध              | • • • •                  |                   | •••      | इन्ह          | ষ        |
|                                  |                          | -                 |          |               |          |
|                                  |                          | आ।                |          |               |          |
| खाचमनप्रतिनिधिः                  | •••                      | •••               | • •      | \$-08         | १२       |
| व्याचमने नियमाः                  | ***                      | •••               | •••      | इ०इ           | <b>.</b> |
| चा कृतपरिमा ग्रम्                | • • •                    | •••               | •••      | 600           | 6.5      |
| षातुरस्य स्नानप्राप्ती वि        | धिः                      | •••               | •••      | १इ०           | ₹.       |
| बात्मवातीयमे प्रायसि             | तम्                      | • •               | •••      | <b>इ</b> ह्यू | १३       |
| <b>ब्या</b> त्रेयीलत्त्वगम्      | ***                      | ***               |          | 95            | ,,       |
| खात्रेयीवधप्रायस्वित्त <b>म्</b> | ***                      | •••               | •••      | 95            | Ŗ        |
| ष्यापत्काले धनमीदिचिन            | ामहत्व                   | <b>ाऽऽत्मर</b> चा | वर्त्तवा | 389           | ~        |
| <b>चायसा</b> दिशुद्धिः           | •••                      | •••               | •••      | १३३           | १८       |
| बार्धिकलद्यसम्                   | •••                      | •••               | • . •    | ६३०           | १३       |
| षालखेन पापोत्पत्तिः              | •••                      | • •               |          | ~             | ų        |
| व्याहिताग्रेः ग्रारीरालाभे       | पर्यानर                  | दाइविधि           |          | .ye           | ą        |
|                                  |                          |                   |          |               |          |
|                                  |                          | उ।                |          |               |          |
| उक्छियसोक्छियदिस्य               | र्षेद्राय <del>द</del> ि | वत्तम्            | ***      | १३१           | १६       |
| उक्लिंग्हानभोजनप्रायस्थि         | त्तप्रकर्                | णम्               | •••      | ₹ <b>२</b> १  | £ .      |
| <b>उद्धतोदक्यद्धः</b>            | •••                      | •                 | •••      | 398           | १इ       |
| <b>उद्वस्थरमर्</b> णिनन्दा       | •••                      | ***               | •••      | \$ 8          | 38       |

| विषयः।                           |           |        | एके।         | पङ्गी ।                    |
|----------------------------------|-----------|--------|--------------|----------------------------|
| उद्बन्धनम्टतस्याश्रीचादिनिषेधः   | • •       | •••    | <b>१</b> ६   | ष्                         |
| उपपातकप्रायस्थित्तम्             | •••       | •••    | <i>૭</i> ૨ } | <b>{ 9</b>                 |
| <b>&gt;</b> >                    | "         | . ,,   | <b>८५</b> ४) | ( 3                        |
| उपपातकर इस्प्रपायि चम्           | •••       | •••    | 8 <i>A</i> = | १७                         |
| उपपातकानि                        | •••       | •••    | १३)          | {                          |
| » » »                            | **        | "      | ८४४          |                            |
| उपेच्या पापोत्पत्तिः             | •••       | •••    | ~            | 2                          |
| ·                                |           | ,      |              |                            |
|                                  | च्छ ।     |        |              |                            |
| ऋतौ दम्पत्योः परस्परानुपसर्पगा   | निन्दा    | •••    | २७           | १६                         |
| ऋतौ पत्तनुपसर्पणप्रायश्चित्तम्   | •••       | •••    | ₹€           | १७                         |
| ऋतौ भार्था आमनप्रायस्वित्तम्     | •••       | •••    | ₹€           | 9                          |
| ऋविचान्द्रायग्रवतम्              | •••       | •••    | <b>₹8</b> ¥  | ११                         |
|                                  |           | •      |              |                            |
|                                  | र ।       |        |              |                            |
| रकपङ्ख्युपविद्यानां वैषम्येख दार | ो प्रायनि | वत्तम् | 88\$         | 20                         |
| रकभक्तादिषु ग्रासपरिमायम्        | •••       | •••    | <b>४</b> ६१  | . 8                        |
| एकभक्तादिषु ग्राससङ्ख्या         | •••       | ***    | 8€.•         | <b>₹</b> ₹                 |
| रक्यापारेगानेकगोवधे प्रायस्थि    | ात्तम्    | •••    | <b>१</b> २८  | <b>\$7</b> \$              |
| •                                |           |        |              | <i>ત</i> ીક                |
|                                  |           | _      |              | वर्गाव                     |
|                                  | क।        |        |              | 2 14 TES                   |
| क्न्यादृषणप्रायश्चित्तम्         | •••       | •••    | 358          | a well to                  |
| कम्बलादी गीली रागस्यादी घता      | •••       | • • •  | 88€          | 21 10 EN 160<br><b>? U</b> |
|                                  |           |        | - •          | 12                         |

| विषयः।                      |                    |           |             | एछे।         | पक्ती। |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|--------|
| कर्माविषाक्यकर्यम्          | •••                | • • •     | •••         | 800          | 0      |
| कर्म्म विपाकसमयादि          | • • •              |           | •••         | 8 = ई        | ع      |
| कर्षणादार्थर ज्ञेदने        | दोबाभावः           | • • •     | •••         | 8इपू         | 88     |
| कलौ स्तियवैश्योच्हेद        | :                  | •••       | •••         | इपु ८        | y.     |
| कस्यचित् श्रुदान्नस्याभ्यः  | <b>बु</b> ज्ञानम्  | • • •     | •••         | <b>考マの</b> ) | ( 41   |
| ,,                          |                    | ,,        | ,,          | ३२६ }        | 398    |
| ,,                          |                    | 99        | "           | इर्०)        | ( २    |
| कामज्ञतगौबधे निमित्त        | विश्रेषात्         | प्रायस्वि | त्तविश्रोषः | २१३          | ९ ८    |
| कामक्रतपापे प्रायस्थित      | सङ्काविच           | गरः       | • • •       | 888          | 5 =    |
| "                           |                    |           | 29          | १५२∫         | દેર૭   |
| कामकतपापे व्यवहार्थत        | विचारः             | •••       | • • •       | 848          | 8      |
| कायिकयभिचारप्रायस्थि        | त्तम्              | • • •     | •••         | १९ ध         | १६     |
| काले कन्यामददतो निन         | दा                 | •••       | • • •       | १२०          | 84     |
| कीटादिसंयुक्तान्नश्रद्धिः   | •••                | •••       | •••         | 808          | ~      |
| कुर्छगोलकयोः सरूपम्         | •••                | •••       | 40 4        | ₹५           | 24     |
| कुभारीयां वपने द्याकुलको    | प्राच्छेदन र       | ₹…        |             | 258          | €      |
| <b>क्र</b> क्रातिक्क्लच्यम् | •••                | •••       | •••         | 80)          | 59E    |
| 99                          | 99                 | 27        | 23          | <b>८६</b> ४} | €8€    |
| क्तत्रायश्चित्तानामपि नै।   | <b>छिका</b> दीन    | ामव्यवद्  | रार्थ्यता   | १५६          | 9      |
| क्रम्यपहतदे इस्य मुद्धिः    |                    | •••       | • • •       | EX           | ع      |
| कौ चादिवधप्राय चित्तम्      | •••                | •••       | •••         | ६२           | ٩      |
| क्षचित् कतप्रायस्वित्तस्याव | यवस्रार्थ्यंत      | П         | •••         | 308          | ९ इ    |
| क्षचित् रात्री दानाभ्यनुच   | τ                  | • • •     | •••         | ₹9¥          | 2      |
| च्चियादीनां सर्वपापेषु प्र  | ाय <b>स्थित्तर</b> | य पादप    | ादचानिः     | 308          | ٩      |
| च्चियाद्यभिवादनप्रायस्य     | त्तम्              | •••       | •••         | 388          | ·      |
| च्चवियात्रभोजनाभ्यनुचा .    | •••                | • • •     | •••         | <b>३</b> २8  | y.     |

| विषयः ।                                          |       |     | एछे।        | पक्षी ।    |
|--------------------------------------------------|-------|-----|-------------|------------|
|                                                  | ख।    |     |             |            |
| खरोष्ट्रयानारोच्च्यादिप्राय <del>श्चित्तम्</del> | • • • | ••• | 882         | <b>₹</b> % |
| -                                                |       |     |             |            |
|                                                  | ग।    |     |             |            |
| गणदन्तादिनानाविधद्रव्यश्रद्धः                    | •••   | ••• | १३८         | 9          |
| गियकाषच्यम्                                      | • • • | ••• | <b>२६</b> ० | 8          |
| गर्युषायुपचतकांस्यमुद्धिः                        | •••   | ••• | १३३         | ~          |
| गर्भपातप्रायश्चित्रम्                            | •••   | ••• | <b>ए</b> ड  | <b>१</b> ६ |
| गर्भेपातादिनिन्दा                                | •••   | ••• | २८          | 9          |
| गवात्रातादिश्रद्धः                               | •••   | ••• | 559         | 2          |
| गुरोरलीकनिर्वन्थस्य प्रायस्वित्तम्               | •••   | ••• | 8र्भ        | 60         |
| ग्रधादिवधपायस्वित्तम्                            | •••   | ••• | €8          | ~          |
| म्रह्खातादी गोमरणे प्रायस्वित्तम्                |       | ••• | १२६         | 24         |
| ग्रहदाहादिना गोवधे प्रायस्वित्तम्                |       | ••• | 286         | 8          |
| म्रच्युद्धः                                      | •••   | ••• | 686         | 8          |
| म्हीतव्रतस्यासमापने दोषः                         | •••   | ••• | 808         | ~          |
| प्रहे रत्त्वायानि                                | •••   | ••• | 828         | १ट         |
| गोगमनप्रायस्वित्तम्                              | •••   | ••• | <b>२०</b> ५ | 2          |
| गोगभंबधपायस्वत्तम्                               | •••   | ••• | २०७         | 88         |
| गोचमालच्यम्                                      | •••   | *** | BEN         | 9          |
| गोपालवद्याम्                                     | •••   | *** | <b>ए</b> क् | 88         |
| गोप्रवासायः                                      | •••   | ••• | <b>ह</b> ∘२ | €          |
| गोमांसभच्यास्यादस्यनादस्योर्वतभे                 | दः    | ••• | B.00        | 8          |
| गोमूच्यम्                                        | •••   | ••• | sor         | ₹          |
| गौरवयनविश्रोषभङ्गे प्रायस्त्रित्तम्              | •••   | ••• | २१०         | ~          |

| विषयः ।                  |                  |                |         | प्रके।      | पङ्गी । |
|--------------------------|------------------|----------------|---------|-------------|---------|
| गोबधनिसित्तानि           | •••              | •••            |         | <b>२१</b> ८ | ~       |
| गोवधप्रायस्थितेतिक त्रंव | वता              | ***            |         | 5 = 8       | ₹       |
| गोबधप्रायस्वित्तम्       | •••              | •••            | • • •   | १५२         | ~       |
| गोवभवतम्                 | •••              |                |         | १८६         | 8       |
| गोबधापवादः               | •••              | •••            |         | १२३         | २       |
| गोग्दक्षोदकसानम्         | •••              | •••            | •••     | पूर         | 80      |
| गौर्यादिदान फलानि        | •••              | •••            | •••     | 650         | 7       |
| गौर्थादिलच्चणानि         | • • •            | •••            | •••     | 650         | 9       |
|                          |                  |                |         |             |         |
| ·                        |                  | घ।             |         |             |         |
| चातमा स्ट्राम            |                  |                |         | <b>૨</b> ૦૫ | ٥٥      |
| घातस्य सरूपम्            | •••              | •••            | •••     |             | ζ.      |
|                          |                  |                |         |             |         |
|                          |                  | च.।            |         |             |         |
| चाहालखातजलपानपा          | यत्तिम्          | •••            | •••     | €g          | ٩       |
| चाहु।लभागुडस्थोदकपा      | नप्रायति         | <b>चत्तम्</b>  |         | eq          | 8       |
| चाडालभाग्डस्प्यकूपस      | प्रजन <b>प</b> ा | नप्रायस्थित्तर | Į       | <b>∠</b> 8  | 63      |
| चग्डालसम्पर्भे स्त्रियाः | <u>प्रायस्</u>   | त्तम्          |         | ₹99         | 9       |
| चाड़ालस्य ग्रहे प्रवेशी  | <b>मुद्धिः</b>   | * * *          | •••     | €.₹         | र इ     |
| चाहालस्य चैविध्यम्       |                  | •••            | •••     | ₹8€         | 3       |
| चरानादिवासे गृहा         | दिशुद्धि         |                |         | २६०         | २ ६     |
| चग्रुलादिसम्बन्धेऽपि स   | <b>इ</b> त्मु    | जलाश्चयेषु     | दोषाभाव | ः ८६        | १८      |
| चरहालादिसमाधगारि         |                  |                |         | <b>E</b> 8  | . ११    |
| चरडालादिस्पर्भाषायनि     |                  | • 1 *          |         | Cą          | 9       |
| वाहासादीनां व्यवधाने     |                  | विभागाम् ।     | •••     | <i>इच्छ</i> | ٤       |

| विषयः ।                                                                                                                            |                                         |                             | एके ।                                         | पङ्गी ।                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| चरहालाद्यमीनामग्राह्मता                                                                                                            | •••                                     | •••                         | १ ४ ई                                         | 38                                    |
| चखाल। त्रभोजनप्रायस्वित्तम्                                                                                                        | •••                                     | •••                         | <b>C</b> 9                                    | 2                                     |
| चाहानावभोजने प्रायस्वित्तान्ते एव                                                                                                  | <b>ब्रह्म</b> नय                        | <b>गम्</b>                  | 56                                            | 80                                    |
| चरहानीगमने च्चियवैश्वयोर्विश्रे                                                                                                    | षः                                      | •••                         | २८€                                           | ٩                                     |
| चखालीगमने सृहस्य विश्रेषः                                                                                                          | •••                                     | •••                         | २8६                                           | ¥.                                    |
| चाहाल्यादिगमनप्रायस्वित्तम्                                                                                                        | •••                                     | •••                         | 785                                           | ₹                                     |
| चातुर्वेदासद्याम्                                                                                                                  | •••                                     | •••                         | १७७                                           | 8                                     |
| चान्द्रायणपालस्य दैविध्यम्                                                                                                         | •••                                     | •••                         | ₹89                                           | 8                                     |
| चान्त्रायग्रम् (यवमध्यम्)                                                                                                          | •••                                     | •••                         | ४३६                                           | ~                                     |
| चान्द्रायग्रम् (पिपौलिकामध्यम्)                                                                                                    | • • •                                   | •••                         | २३६                                           | ९२                                    |
| चान्द्रायगाचन्द्रगम्                                                                                                               | ***                                     | •••                         | २३६                                           | €                                     |
| चान्द्रायगादिप्रत्यास्रायः                                                                                                         | •••                                     | •••                         | Bəñ                                           | ₹•                                    |
|                                                                                                                                    |                                         |                             |                                               |                                       |
|                                                                                                                                    |                                         |                             |                                               |                                       |
|                                                                                                                                    | ज।                                      |                             |                                               |                                       |
| जलमुद्धिः                                                                                                                          | ज।                                      | •••                         | ११६                                           | <b>२</b> १                            |
| जलमुद्धिः<br>जलं विना जले वा सूचपुरीयकर                                                                                            | •••                                     | ···<br>इत्तम्               | <b>११</b> €<br>88⋜                            | <b>२१</b><br>२१                       |
|                                                                                                                                    | •••                                     | <br>वत्तम्                  | • •                                           | i i                                   |
| जलं विना जले वा सूचपुरीयकर                                                                                                         | •••                                     | <br>वत्तम्<br>              | 887<br>89°<br>88)                             | र१<br>२२<br><b>९</b> १                |
| जलं विना जले वा सूचपुरीयकरः<br>जातिसंग्रकरपायस्वित्तस्                                                                             | •••                                     | ···<br>इत्तम्<br>···<br>··· | 887                                           | ₹₹<br>₹₹<br>₹₹°                       |
| जलं विना जले वा सूचपुरीषकर<br>जातिसंग्रकरपायस्वित्तम्<br>जातिसंग्रकराणि                                                            | <br>णप्राय[र<br>                        | •••                         | 887<br>89°<br>88)                             | र१<br>२२<br><b>९</b> १                |
| जलं विना जले वा सूचप्रीषकर<br>जातिअंग्रकरप्रायस्वित्तस्<br>जातिअंग्रकराणि                                                          | <br>णप्राय[र<br>                        | •••                         | 887                                           | ₹₹<br>₹₹<br>₹₹°                       |
| जलं विना जले वा सूचप्रीषकर<br>जातिसंग्रकरपायिक्तम्<br>जातिसंग्रकराणि<br>,, ,, ,,<br>जारदृषितायाः मुद्धिः                           | <br>णप्राय[र<br>                        | ···                         | 887<br>88°<br>88°<br>88°<br>88°               | ₹₹<br>₹₹<br>₹₹°                       |
| जलं विना जले वा सूचप्रीषकर<br>जातिसंग्रकरपायिक्तम्<br>जातिसंग्रकराणि<br>,, ,, ,,<br>जारदृषितायाः मुद्धिः                           | <br>णप्राय[र<br>                        | ···                         | 887<br>88°<br>88°<br>88°<br>88°               | ₹₹<br>₹₹<br>₹₹°                       |
| जलं विना जले वा सूचप्रीषकर<br>जातिसंग्रकरपायिक्तम्<br>जातिसंग्रकराणि<br>,, ,, ,,<br>जारदृषितायाः मुद्धिः                           | <br>णप्राय[र<br><br>,,                  | ···                         | 887<br>88°<br>88°<br>88°<br>88°               | ₹₹<br>₹₹<br>₹₹°                       |
| जलं विना जले वा सूचप्रशेषकर<br>जातिसंग्रकरप्रायस्तिम्<br>जातिसंग्रकराणि<br>,, ,, ,,<br>जारदूषितायाः मुद्धिः<br>जारस्य प्रायस्तिमम् | <br>ग्राप्याय<br><br><br><br><b>त</b> । | ···                         | 887<br>88°<br>88°<br>88°<br>88°<br>88°<br>88° | ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ |

| विषयः <b>।</b>                     |                  |                      |           | एके।         | पङ्गी  |
|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------|--------|
| तर्पगात् प्रवं वस्त्रनिष्ठी        | ोड़न <b>ि</b> ह  | त्रेधः               | •••       | ३०२          | 84     |
| नीर्घयाचासन्तरेग टे                | ग्रान्तरग        | मने प्रायति          | दत्तम्    | 688          | Ę      |
| तुलाप्रमलच्च गःस्                  | • • •            |                      |           | 8€0          | yı.    |
| तृत्विजादियुद्धिः                  | •••              | • • •                |           | 880          | و ه    |
|                                    |                  | -                    |           |              |        |
|                                    |                  | इ।                   |           |              |        |
| दगडकमगडल्यादिनाभ्रा                | प्रायश्चिः       | चम्                  | •••       | 886          | 2      |
| दगद्धस्यम्                         | •••              |                      |           | २०६          | -      |
| दत्तकलद्याम्                       | • • •            | * * *                |           | 8 •          | ą      |
| दार खाराप्रायश्चित्तम्             | 9 6 0            |                      | •••       | ८२७          | ે<br>૨ |
| दामनच्याम्                         | • • •            | • • •                | • • •     | <b>८</b> इ.इ | 3      |
| दुःखप्रनद्याम्                     | • • •            | •••                  | ,         | ३६२          | १३     |
| दुःखप्नादौ स्नानम्                 | • • •            | •••                  | •••       | ३६ २         | Ę      |
| दुःखप्नारि एटर्शनादी प             | ग्रायस्त्रित     | म्                   |           | 688          | 8      |
| द्रजनस्पर्शादी स्नानम्             | • • •            | •••                  | •••       | ३६३          | 24     |
| दुर्शास्त्रगारहे भोजनप्र           | यिश्वत्तः        | म्                   | • • •     | इ.ट.र        | २०     |
| दुर्मतस्याहितामेर्दहने             | प्रायन्त्रिः     | त्तम्                | •••       | પુ દ્        | ~      |
| दुर्म्यतस्याहितायेलेंकि            | कासी ट           | <b>ग्धस्या</b> रञ्जा | पुनर्घधा  | विध-         |        |
| दाद्यः                             |                  | • • •                | ***       | d d          | e      |
| द्रकृतानां नारायगावन्ति            |                  | •••                  | •••       | 39           | ¥      |
| दुर्म्हतानां प्रायस्तिम्           | • • •            |                      | • • •     | 8 0          | 3      |
| दुर्मतानामग्रमप्रेतिकय             | ाका <b>ग</b> ापु | ायद्यि म्            |           | <b>3</b> °   | र ध    |
| दुर्स्टतानां वर्षमध्ये प्राय       | द्दि तका         | क्री क्रालभे         | टंग प्राय | स्त-         |        |
| हैगुखादि                           | •••              | • • •                | •••       | 50           | 2 =    |
| दुर्स्टतानां वर्षां दुर्द्धे प्राय | श्चित्तस्य       | कर्त्तव्यता          | • • •     | १८           | १२     |

| विषयः ।                          |                 |             |       | एछे।        | पक्षी।      |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| दुर्स्तानां वच्चनादी प्राय       | स्चित्तम्       |             | •••   | 39          | 3           |
| देवस्तराम्हणस्याम्               | • • •           | ***         | •••   | ८०१         | ९२          |
| <b>यूतादियसनप्रायस्वित्तम्</b>   |                 | •••         | •••   | 358         | ₹•          |
| इंखजे रजसि मुद्धिः               | •••             | • • •       | • • • | १२८         | 9           |
| <b>इ</b> च्यश्रद्धिपक्रग्रम्     | •••             | •••         | •••   | £0}         | <b>११</b> २ |
| 13                               | "               | "           | "     | 6 0€}       | f 12        |
| <b>मुमादिहिं सा</b> प्रायखित्तम् | [ …             | •••         | • • • | 8 2 8       | 39          |
| <b>द्रोग्यपरिमाग्यम्</b>         | •••             | •••         | •••   | १००         | १३          |
| दिराचसननिसित्तानि                | •••             | •••         | •••   | B08         | १•          |
|                                  |                 |             |       |             |             |
|                                  |                 | ध।          |       |             |             |
| धम्मप।ठक कच्च सम्                | •••             | •••         | •••   | 600         | 9.0         |
|                                  |                 |             |       |             |             |
|                                  |                 | न।          |       |             |             |
| नानानि घडकम्मेपलानि              | •••             | •••         | •••   | કહર્દ્      | १७          |
| नानाविधद्रयभुद्धिः               | • • •           | •••         | • • • | ११३         | 8           |
| नापितलचायाम्                     | •••             | •••         | • • • | <b>८</b> इइ | १०          |
| नामधारक ब्राह्मणाः               | • • •           | •••         | •••   | १४८         | 9           |
| नास्तिकाप्रायस्वित्तम्           | •••             | •••         | ***   | 428         | १६          |
| नास्तिकाभेदाः                    | •••             |             | •••   | 8इ५         | १ छ         |
| निखलचायम्                        | •••             | • • •       | •••   | V.          | 94          |
| निमित्ततारतम्येन प्राया          | <b>चित्ततार</b> | तस्यम्      | • • • | 20          | 8.          |
| निरवकाष्ट्रसृतेः सावक            | ाग्रम्भृतित     | : प्राबल्यर | म् …  | 8€          | ¥.          |
| नीसीरक्तवस्त्रधारखे प्रा         | यश्चित्तम्      | •••         | •••   | 884         | 24          |
| नैमित्तिकस्य रणसोलद              | <b>ग्यम्</b>    |             | • • • | 856         | 88          |
|                                  |                 |             |       |             |             |

| विषयः।                              |                         |             | एस्टे ।             | पङ्की ।      |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------|
|                                     | य                       | 1           |                     | 10           |
| पचिषुभच्याः                         |                         | . •••       | इ२इ                 | 4            |
| पड्तयुच्चिष्टभोजनप्रायस्त्रित्त     | म्                      | •••         | ३१५                 | ₹ ₹          |
| पञ्चगव्यविधिः                       |                         | •••         | 280                 | ર પ્ર        |
| <b>पञ्चमहाय</b> ज्ञाद्यकरग्रपायस्थि | स्त्रम्                 | •••         | 883                 | १२           |
| पञ्चविधस्नानलज्ञावानि               |                         | ***         | 300                 | Y.           |
| पञ्चविधस्तानम्                      | ***                     | •••         | <b>300</b>          | 2            |
| पतितसंसर्गकालविशेषेण प्र            | य <b>स्थित्तवि</b> श्रे | षः          | ₹8                  | Ę            |
| यतितसंसर्गविशेषस्य कालवि            | विशेषिया पारि           | तबहेतुता    | २३                  | 8            |
| पतितौत्पन्नस्य पतितत्वम्            | •••                     | •••         | ₹8                  | ₹            |
| पतितसंसर्गनिन्दा                    | •••                     | •••         | २२                  | <b>૧</b> ૫   |
| पतितसंसर्गपायस्वित्तम्              | •••                     | ***         | 8१ €                | 20           |
| पतितादिसन्निधावध्ययंनप्रायां        | <b>खित्तम</b> ं         | •••         | 885                 | ,<br>8       |
| पतितादीनां सिद्धान्नामान्नभव        | •                       | रभ्यासात्यभ | •                   | _            |
| भेदेन प्रायस्वित्तभेदः              |                         |             | ₹00                 | १०           |
| यरपाकनिटत्तलदाग्रम्                 |                         |             | gy o                | १७           |
| पर्पाकरतलक्ष्यम्                    | •••                     |             | इपूर                |              |
| परस्त्रीगर्भीत्यादनप्रायस्वित्तम्   | •••                     | •••         | ₹€                  | 2            |
| परसद्दरणप्रायस्वित्तम्              | •••                     | •••         | •                   | 60           |
| •                                   | •••                     | •••         | 850                 | ¥            |
| पराक लच्चयम्                        | "                       | ,,          | <b>ર</b> €}<br>8૬૫} | <b>{</b> ₹€  |
| परिविच्यादिपायस्थित्तम्             | •••                     | • • •       | 80                  | 6            |
| परिवेचादिसरूपम्                     | •••                     | •••         | 8 0                 | 8 11         |
| परिवेदनदीषापवादः                    | 1.4                     | ***         | 8.9                 | •            |
| रिषदयोग्यनास्यवाः                   | •••                     |             | १५६                 | Ę            |
|                                     |                         | •••         | 100                 | <i>s</i> ं € |

| विषयः ।                       |               |         |          | प्रके ।        | पङ्गौ । |
|-------------------------------|---------------|---------|----------|----------------|---------|
| परिषदुपसत्तिः                 | •••           | •••     | •••      | १५६            | २५      |
| परिषदः कर्त्ते यस्            | •••           | •••     | •••      | <b>१</b> ६ २   | ₹       |
| परिषद्भेदाः                   | •••           | •••     | •••      | १६५            | ¥.      |
| पर्या क्रक्त चायम्            | •••           | • • •   | •••      | ₹ ५            | १०      |
| पर्याधाने विशेषः              | • • •         | •••     | •••      | 80             | १०      |
| पलपरिभाग्यम्                  | • • •         | ***.    | •••      | २२             | 3       |
| पवित्रारहानभोजनस्य प          | ापना भ्रक     | त्वम्   | • • •    | <b>३</b> ६२    | 8       |
| पश्चात्तापादीनां पापनाप्र     | (कलम्         | • • •   | • • •    | <b>३</b> इई    | ११      |
| पन्धादिगमनप्रायस्थित्तम्      | [ •••         | •••     | •••      | इ०इ            | ¥.      |
| पादक्क्लच्यम्                 | •••           | •••     | •••      | 8 <b>६ ० )</b> | {१३     |
| "                             | "             | >>      | ,,       | ७ <b>६४</b> ∮  | रिर     |
| पादप्रायस्थित्तादौ वपने       | विश्रोषः      | •       | • • •    | २०८            | र       |
| <b>पादोनक्ष</b> च्छलद्यग्रम्  | ***           | •••     | • • •    | 8 ई १          | १५      |
| पापभेदाः                      | •••           | •••     | ***      | १२             | 9       |
| पापसंभायेऽपि तझिस्रय          | पर्छन्तं भ    | जिनं न  | कर्त्यम् | ६५०            | १३      |
| पापविश्रेषे चाचियादीन         | । प्रायश्चि   | त्ततारत | म्यम्    | g o g          | 39      |
| पापविशेषेण योनिविशे           | घः            | • • •   |          | 328            | ų       |
| पापीयस्था चपि भर्चनुर         | ामनम्         | • • •   | •••      | 80             | ~       |
| पापोत्पत्तिकाश्याम्           | •••           | •••     | ***      | €              | ~       |
| पित्रव्यस्मुतादि विवाहः       | प्रायस्थित्तर | म्      |          | <i>२७</i> २    | १८      |
| पिचनुमलाऽप्यान्याधान          | निषेधः        |         | •••      | 88             | २       |
| <b>पौ</b> ताव भे वितपानी यपान | प्रायश्चित्त  | ाम्     | ***      | ₹८६            | १ ई     |
| पुत्रभेदानां लक्त्यानि        | •••           | •••     | ***      | ३८             | ٩       |
| पुचभेदाः                      | ***           | •••     | • • •    | इ०             | १ई      |
| पुनःसंखारनिमित्तानि           |               |         | •••      | ₹१             | ٤       |
| पुनःसंस्कारे वपनादीनां        | निहित्तः      | •••     | ***      | इ€ं8           | ₹ 8     |

| विषयः ।                                      |        |         | प्रके ।     | पङ्गी ।      |
|----------------------------------------------|--------|---------|-------------|--------------|
| पुरुषं प्रत्युत्तस्य प्रायश्चित्तस्याद्वं वि | स्रयाः | •••     | 35          | 20           |
| प्रकीर्यकम्                                  | • • •  | •••     | १ ८         | १२           |
| प्रवच्चावसितस्य प्रायश्चित्तम्               | • • •  | •••     | इद्गू       | १ ८          |
| प्रव्रज्यावसितापत्यनिन्दा                    | •••    |         | इंदट        | 8            |
| प्रतिनिधिना प्रायस्थिताचर्राम्               | •••    | • • •   | 8 ∘ ₹       | १६           |
| प्रतिपादोत्तर इस्यप्राय स्थितानि             | ***    | •••     | 844         | 9=           |
| प्रस्तियावकव्रतलद्मणम्                       | •••    | •••     | <i>९०</i> २ | ₹            |
| पात्रापत्यवतलच्चणम्                          | • • •  | •••     | 24)         | SE           |
| "                                            | "      | "       | 8€. ₹       | <b>}</b>     |
| प्राजापत्यवतस्य चतुर्विधत्वम्                | •••    | • • •   | 8 = 4       | १३           |
| ः,<br>प्रजापत्यव्रतस्य प्रत्यासायाः          | •••    | •••     | २६ }        |              |
| 57                                           |        |         | 808         | र १३         |
| प्राणिच्याप्रायिचत्तम्                       | •••    | •••     | 42          | 0            |
| पायस्वित्तमध्ये मरगेऽपि पापच्यय              | :      | •••     | 208         | 38           |
| प्रायस्वित्तप्रब्दस्यार्घद्वयम्              | •••    | •••     | 2           | 69           |
| प्रायस्वित्तस्य काम्यत्वमतखख्नवित्त          | गरः    | ***     | E           | ¥.           |
| प्रायश्चित्तस्य काम्यलमतखाडनम्               | • > •  | ***     | 8           | <b>ર</b> ધ્ર |
| प्रायस्वित्तस्य काम्यत्वमतम्                 | •••    | •••     | ą           | 24           |
| प्रायिसत्तस्य भावादितारतम्यानुस              | ारेग क | त्पनीय- |             |              |
| लोपदेशः                                      | •••    | ***     | 8 . 1       | 2            |
| प्रायस्वित्तस्य नित्यत्यमतस्य छनम्           | •••    | •••     | Y.          | 9            |
| प्रायस्वित्तस्य नित्यत्वमतम्                 | •••    | •••     | ₹           | 38           |
| प्रायिक्तस्य नित्यत्वादिविचारः               | •••    | •••     | 3           | १९           |
| प्रायिखत्तस्य नैमित्तिकत्वमतम्               | •••    | •••     | ₹           | १७           |
| प्रायिस्तस्य नैमित्तिकत्वयवस्यापन            | तम्    | •••     | 8           | 48           |

| विषयः ।                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                      |                     | एछे ।                                                              | पङ्गी                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| प्रायस्थिताङ्गवपनाकर्गे                                                                                                                                                         | विश्रेषः                                            | •••                                                  | •••                 | <b>२३</b> ३                                                        | ₹                                       |
| प्रायस्वित्तानन्तरंपरिवेत्                                                                                                                                                      | ः कर्त्तव्य                                         | म्                                                   | •••                 | 88                                                                 | १३                                      |
| प्रायस्थित्तेऽपराश्रमियां                                                                                                                                                       |                                                     | •••                                                  | •••                 | g o ==                                                             | १७                                      |
| प्रार्थ्यसंज्ञककर्मसु प्रा                                                                                                                                                      | यस्वित्तस                                           | द्भावासद्भाव                                         | -<br>विचारः         | પૂરપૂ                                                              | ११                                      |
| <b>प्रेतत्वकार्</b> यानि                                                                                                                                                        | •••                                                 | •••                                                  | •••                 | g च्ह                                                              | e                                       |
| <b>प्रौ</b> ढ़तड़ाागादिष्वमैध्यस                                                                                                                                                | म्यर्के ऽपि                                         | दोषाभाव                                              | [: ···              | ११८                                                                | ११                                      |
|                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                      |                     |                                                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                      |                     |                                                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                 |                                                     | क ।                                                  |                     |                                                                    |                                         |
| <b>यलक</b> च्छादिलदायानि                                                                                                                                                        |                                                     |                                                      |                     | <b>७</b> €€                                                        | ٩                                       |
| 41213211411411111                                                                                                                                                               | •••                                                 | •••                                                  | •••                 | 014                                                                | ,                                       |
|                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                      |                     |                                                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                      |                     |                                                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                      |                     |                                                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                 |                                                     | ब ।                                                  |                     |                                                                    |                                         |
| वन्धकीलस्त् <b>यम्</b>                                                                                                                                                          |                                                     | ब।<br>                                               |                     | <b>२६</b> ६                                                        | <b>२</b> १                              |
|                                                                                                                                                                                 |                                                     | ब।<br>                                               | •••                 | ₹ <b>€</b><br>₹•8                                                  | <b>2</b> १                              |
|                                                                                                                                                                                 |                                                     | •••                                                  | •••                 |                                                                    | _                                       |
| बन्धनस्ररूपम्                                                                                                                                                                   | खत्तम्                                              | •••                                                  | <br><br>ग्रीयम्     | ₹•8                                                                | स्                                      |
| बन्धनसङ्गम्<br>बङ्धभिरेकगोनधे प्राय                                                                                                                                             | <b>खत्तम्</b><br>तत्यित्रा                          | •••                                                  | •••<br>•••<br>गीयम् | ₹₹°                                                                | <b>2</b>                                |
| बन्धनस्ररूपम्<br>बद्धभिरेकगोनधे प्रायि<br>बालातुरयोः प्रायस्वित्तं                                                                                                              | <b>खत्तम्</b><br>तत्यित्रा                          | •••                                                  | <br><br>ग्रीयम्<br> | ₹ .<br>₹ .                                                         | <b>2 2 3 4 4 4</b>                      |
| बन्धनस्वरूपम्<br>बद्धभिरेकगोनधे प्रायि<br>बालातुरयोः प्रायस्वर्त्तं<br>बालाद्यस्क्रिटाद्ममृद्धिः                                                                                | खत्तम्<br>तत्प्रिजा<br>                             | <br><br>(दिना कर<br>                                 | •••                 | 566<br>540<br>540<br>508                                           | 5 th |
| बन्धनस्वस्पम्<br>बद्धभिरेकगोवधे प्रायि<br>बालातुरयोः प्रायस्वित्तं<br>बालाद्यस्क्रिटान्नसृद्धिः<br>ब्रह्मकूर्चमहिमा<br>ब्रह्मतस्निर्मितस्वट्टाद्या                              | खत्तम्<br>तत्यात्रा<br><br>रोह्यो प्र               | <br><br>(दिना कर<br>                                 | •••                 | #8#<br>###<br>##<br># 08                                           | \$ 12 S                                 |
| बन्धनस्वरूपम्<br>बद्धभिरेकगोवधे प्रायि<br>बालात्रयोः प्रायस्वित्तं<br>बालाद्यस्क्रिष्टाद्वसुद्धिः<br>ब्रह्मकूर्चमहिमा<br>ब्रह्मतक्विर्मितखट्टाद्या                              | खत्तम्<br>तत्यित्रा<br><br>रोष्ट्यो प्र             | <br><br>ग्रिटिना कर<br><br><br>ग्रिटिसम्             | •••                 | 889<br>887<br>886<br>889<br>899                                    | 5 4 5 M 5 4 4 5 M 5 M 5 M 5 M 5 M 5 M 5 |
| बन्धनस्वस्पम्<br>बद्धभिरेकगोवधे प्राया<br>बालातुरयोः प्रायस्वतं<br>बालाद्यस्क्रिटाद्ममुद्धिः<br>ब्रह्मकूर्चमहिमा<br>ब्रह्मतक्रिमितखट्टाद्याः<br>ब्रह्मवध्यप्रायस्वित्तम्        | खत्तम्<br>तत्य्वा<br><br>रोह्यो प्र<br>             | <br>तिना कर<br><br><br>गयस्थित्तम्<br>               | •••                 | で<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                    |
| वन्धनस्हमम् वज्जिभेदेकगोवधे प्रायाः वालातुरयोः प्रायस्वितं वालाद्यन्त्रिष्टाद्ममुद्धिः बन्धानुर्वमहिमा बन्धानस्वितिस्वद्वाद्याः बन्धानस्विधप्रायस्वित्तम् बन्धानस्वादिना मूचपुर | खत्तम्<br>तत्य्वा<br><br>रोह्यो प्र<br><br>विषादिका | <br>गिंदिना कार<br><br>गिंदिक्सम्<br><br>रखे प्रायनि | <br><br>खत्तम्      | 表 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                            | 2 3 2 2 0 6 0 6                         |

| <b>विषयः</b> ।                           |             |           | प्रथे।      | पङ्गौ । |
|------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| व्राष्ट्रायत्वविधायकानि                  | ***         | •••       | १५६         | 8       |
| त्रास्य <b>ान्द</b> कस्थान्नभद्धायात्र   | भ्          |           | ३५२         | 39      |
| ब्राह्मणवृवलच्याम्                       | •••         | •••       | १५६         | १२      |
| त्राह्म <u>णाचन्तरागमनप्राय</u> स्वत्तम् | •••         | •••       | 88ई         | २०      |
| ब्राह्मणावगोरगादिप्रायस्थितम्            | • • •       | •••       | <b>३५०</b>  | ~       |
| बाच्याः प्रातिनोन्येन गमनप्राय           | खित्तम्     | •:•       | 25          | 8       |
| बाह्यसाननद्यम्                           | • • •       | ***       | 300         | 99      |
|                                          |             |           |             |         |
|                                          | भ।          |           |             |         |
| भगिनीसपत्नीनां भगिनीत्वम्                | •••         | ***       | <b>२६</b> ५ | €       |
| भरिगन्यादिगमनप्रायस्थित्तम्              | •••         | •••       | १५२         | १२      |
| भर्त्तरि जीवति उपवासनतादिनि              | न्दा        | •••       | २८          | Ę       |
| भर्ततक्रमप्रायस्वितम्                    | •••         | •••       | ₹०          | १७      |
| भर्ववज्ञानिन्दा                          | •••         | • • •     | २८          | ٩       |
| भसासानदैविधाम्                           | •••         | • • •     | ₹७०         | ٤       |
| भार्थ्यादिविष्टीनानां स्रतानां प्राय     | खित्तविधि   | ¥:        | १७          | १८      |
| भार्यायः चरम्यत्यप्रतिज्ञाप्रायस्व       | त्तम्       | •••       | 300         | १५      |
| भार्थाया चाम्यत्यप्रतिद्वायां वर्षारे    | रेदेन प्राय | खित्तभेदः | 0.35        | 8       |
| भूमिश्रद्धिः                             | •••         | •••       | 680         | 8       |
| स्तकाध्ययनाध्यापनप्रायस्त्रित्तम्        | •••         | * : *     | 8 🕏 8       | १६      |
| भोजनलालीननियमाः                          | •••         | ,***      | ४०५         | ٤       |
| भोजनकाले अश्रुचित्वोत्यत्ती प्राया       | स्रतम्      | •••       | 288         | ११      |
| मोजनकाले मौनविधानम्                      | •••         | •••       | \$66        | १६      |

| विषयः ।                                 |               |       |       | एछे।         | मङ्गी  |
|-----------------------------------------|---------------|-------|-------|--------------|--------|
|                                         |               | स ।   |       |              |        |
| मख्दादिसंसभद्धापा                       | विश्वत्तभ्    | •••   | •••   | \$40         | 8 9    |
| मत्येषु भच्याः                          |               |       | •••   | <b>३</b> २५. | २      |
| सदापानप्राय स्थितम्                     | •••           | ***   | ***   | 308          | १६     |
| <b>मदाभा</b> ग्हस्थितोदकपानप्र          | ।यश्चित्तम्   | [     |       | 38€          | ર્ પ્ર |
| अद्यभेदाः                               |               | ***   | •••   | g • €.       | ₹°     |
| मलावद्यानि                              | •••           | • • • | •••   | 28           | ల      |
| मिलनीकश्याप्रायस्वित्तम्                | •••           | •••   | •••   | €€}          | 3 6    |
| 29                                      |               | ,,    | >>    | 1988         | रेरट   |
| सिलनीकरणम्                              | ***           | •••   | ***   | 886          | र्ह    |
| मद्यापातं कर्द्यस्यप्रायस्य             | <b>बत्तम्</b> | •••   | ***   | 884          | २०     |
| मद्दाधातकानि                            | • • •         | ***   | •••   | १२           | २१     |
| माढगमनप्रायस्वित्तम्                    | •••           | •••   | •••   | र्ध्र        | c      |
| मानसव्यक्तिचार्पायश्चित                 | तम्           | • • • |       | ११६          | 80     |
| सिष्याऽभिष्यं <mark>सनप्रायस्</mark> वि |               | •••   | ***   | 288          | 0      |
| क्षिथाग्रवधप्रायस्त्रिसम्               | •••           | • • • | 1 * * | 950          | ₹      |
| मुख्येयुनपायश्चित्तम्                   | ***           | •••   | ***   | २०१          | ર પ્ર  |
| मुख्यामुख्यत्राद्वाराः                  | ***           | ***   | ***   | 6,3 €        | ११     |
| मेधानेधानिक्पवास्                       | ***           | •••   | •••   | 839          | १२     |
| मै णुगस्याय विधलम्                      | ***           | •••   |       | २५३          | 8      |
|                                         |               |       |       |              |        |
|                                         |               |       |       |              | •      |
|                                         |               | स्।   |       |              |        |
| यज्ञसञ्ज्ञास्                           | ***           | ***   | •••   | g-90         | 60     |
| यतिचान्त्रायणलस्त्रणम्                  | ***           | • • • | •••   | 284          | 2 16   |

| विषयः ।                              |            |            | एखे ।       | पङ्गी। |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|
| यतेः पुनर्गाईस्याखीकारे प्रायस्थि    | <b>नम्</b> | **1        | 258         | 2      |
| यावत्रक्षक्षणचाग्रम्                 | •••        |            | 800         | 29     |
| युगप्रहत्तधमा चरगाभ्यनु ज्ञानस्      |            | • • •      | <b>£</b> 48 | 90     |
| योत्रास्ट्यम्                        | • • •      | • • •      | ≥ ∘ 8       | ર €    |
| यौगिकसानम्                           | • • •      | • • •      | 108         | १८     |
|                                      |            |            |             | `      |
|                                      | ₹!         |            |             |        |
| रजसलयोरन्योन्यस्पर्गे प्रायस्वित्त   | म्         | •••        | १२२         | १ ध    |
| रजखलयो हिच्छियोरचो चस्पर्ये          | प्रायस्वित | तस्        | १२५         | ¥      |
| र गखलागमन प्राय चित्रम्              | ***        | ***        | 708         | १८     |
| रजखलामरणे विशेषः                     | ***        | • • •      | १३१         | १२     |
| रजखनाया उच्चिष्टि दिजसपर्धे प्राय    | रिखत्तम्   | • • •      | १२५         | •      |
| रजस्तलाया नियमाः                     | •••        | • • •      | १२६         | v      |
| रजसनाया बन्धुमरणश्रवणादी प्रा        | यश्चित्तम् |            | १२ई         | ¥      |
| रजखलाया भोजनकाले चग्हालदप्र          |            | -          | १२५         | 28     |
| र जब्बलाया भी जनकाले रजखलाऽन         | तरदर्भने   | प्रायस्यिह | म् १२५      | 88     |
| ्रजस्त्रजाया स्तादिसार्प्रपूर्वकभोज  |            | बत्तम्     | १२५         | 20     |
| रजञ्जलायाः ग्रवादिस्पर्ग्रपायस्वित्त | •          | •••        | १२५         | 69     |
| रजखनायास्य छानादिस्पर्भे प्रायि      | •          | •••        | १२४         | E      |
| रजखलायाः श्वादिदंश्वनप्रायस्त्रित्तर | <b>म्</b>  | •••        | १२६         | \$     |
| रत्रखलोदाञ्चनिन्दा                   | •••        | • • •      | १२१         | १८     |
| र जखलोदा इप्रायस्थित्तम्             | •••        | • • •      | १२२         | 8      |
| र जोनिसित्तायुद्धिः                  | • • •      | • • •      | १२इ         | १३     |
| र जोनिसिक्तायुद्धी विश्वेषः          | • • •      | •••        | ७७६         | 8      |
|                                      |            |            |             |        |

| विषयः।                         |                       |       |       | एछे।        | पङ्गी            |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------------|------------------|
| र्ण्याकर्मादिस्पर्धे श्र       | द्धः                  |       | •••   | 685         | 3                |
| रसमुद्धिः                      |                       | •••   |       | 680         | १६               |
| र इस्यप्राय सित्तम्            | •••                   | • • • | • • • | 84.         | 66               |
| रागनादिभेदेन रजसर              | बतुर्वि <b>धत्व</b> र | म् …  | • • • | १२७         | ~                |
| राग्रजादिर्जसां जन्मग          | ानि                   | •••   | •••   | १२७         | 6.               |
| रागने रनसि युद्धिः             | • • •                 | • • • | •••   | १२८         | 8                |
| राचावपि काम्यनैसिनि            | तकसानम्               |       | •••   | इ०६         | E                |
| रात्री चाडालादिसार्री          | শুব্রি:               | •••   | ***   | ९२२         | ď                |
| राचौ दीपं विना भोज             | ननिषेधः               | •••   | •••   | इच्ड        | ₹                |
| रात्री स्नाननिषधः              | • • •                 |       |       | 508         | 80               |
| रेतः स्खलनप्राय <b>स्थितम्</b> | ***                   | ***   | • • • | 835         | ₹                |
| रोधस्टपम्                      |                       | •••   | •••   | २०३         | ٤                |
| <b>रोधादिनिमित्तगोवध</b>       | ।।यस्वित्तम्          |       | •••   | २०१         | 86               |
|                                |                       |       | •     |             |                  |
|                                |                       |       |       |             |                  |
|                                |                       | व।    |       |             |                  |
| वधनिमित्तसन्देहे निर्ण         | यः                    | •••   | • • • | २३१         | 6 0              |
| वधोद्यमे प्रायस्वित्तम्        | •••                   | • • • | •••   | 808         | €                |
| वर्षभेदेन परिषत्मक्षा          | •••                   | ***   | •••   | 209         | 60               |
| वाचिकयभिचारप्रायि              | वत्तम्                | •••   | •••   | <b>११</b> ६ | 8.               |
| वाबवज्ञच्चच्चम्                |                       | ,,,   |       | 80° }       | <b>११</b> २<br>७ |
| "<br>वार्धुषिक वन्त्र ग्रम्    | •••                   | ***   | ***   | 8 0 &       | Y.               |
| विकस्पिलदायम्                  | •••                   | •••   | •••   | 662         | <                |

| विषयः।                                  |       |     | एके।         | पङ्गी |
|-----------------------------------------|-------|-----|--------------|-------|
| विग्यूचोपस्तजलपानप्रायस्त्रित्तम् .     | ••    | ••  | <b>३</b> ६५  | δe    |
| विधवागमनप्रायस्वित्तम्                  | • • • | :   | २७१          | ६ःश   |
| विधवात्रद्मचर्थम्                       | ,,    |     | 84           | R     |
| विद्रोपदिष्ठमेव द्रायस्थितं कर्त्वम्    |       |     | १,०३         | 4.    |
| विवाद्यादौ स्वादिस्पृष्टात्रस्यावर्तनीय | तर .  | ••  | १११          | १८    |
| विश्रेषेण कर्म्मविषाकः                  |       |     | पूर्         | 9     |
| व्यक्ताकादिवधप्रायस्थितम् .             |       |     | €₹           | E     |
| विकष्ठनोर्भेदः                          |       | • • | प्रर         | 8,4   |
| वयापाकलच्लाम्                           | ••    |     | <b>२</b> ५२  | શ્ ક  |
| टयापाकस्याद्मभोजनप्रायश्चित्तम् .       | ··    | ••  | ₹पूर         | १६    |
| व्यननदागम्                              | .,    | ••  | <i>३०</i> ८  | Ę     |
| रुषलीनां पञ्चविधत्वम्                   |       |     | રક્ષ.ફ       | १२    |
| टमनीनच्यम्                              | ••    |     | १२१          | १८    |
| वेदविकयिलच्याम्                         |       | ••  | ₹४३          | ٤     |
| वेदविश्वासरहितस्य प्रायस्वित्तम् .      |       | ••  | ₹५           | ě.    |
| वेश्यागमनप्रायस्थित्तम्                 |       | :   | २०४          | ۶     |
| वेष्यागर्भीत्यादनप्रायस्वित्तम् .       |       | :   | २०३          | Ę     |
| यभिचारप्रायसित्तम्                      |       | 8   | (શ્રુપ્      | १२    |
| व्यभिचारिकौपरित्यामिवचारः .             | ••    | ;   | <b>€</b>     | 9     |
| व्यभिचारिगौप्रायस्वित्तम् .             |       | • • | ₹∘           | १८    |
| यभिचारियौलद्ययम्                        | •• .  |     | 980          | g     |
| व्रतग्रहणप्रकारः                        | ••    | • • | <b>₹</b> ⊘8  | Ę     |
| व्रतनद्वागि                             | •••   |     | 8 पूट        | 0     |
| व्रतादेशानम्                            | • •   | 5   | 30 8         | ų     |
| व्रतान्तरकोथे प्रायस्त्रितम्            | ••    | ••  | 3 <i>च</i> ⊂ | १३    |
|                                         |       |     |              |       |

| विषय:।                             |               |            |         | एके ।        | पक्षी ।    |
|------------------------------------|---------------|------------|---------|--------------|------------|
| व्रते वर्जनीयानि                   | •••           | •••        |         | 808          | ٤          |
| <b>त्रात्यप्रायस्थित्तम्</b>       | •••           | •••        |         | 833          | <b>९</b> 8 |
|                                    |               |            | _       |              |            |
|                                    |               |            | -       |              |            |
|                                    |               | क्रा ।     | 1       |              |            |
| श्रक्तितारतस्थेन प्रायस्थि         | स्तार         | तम्यम्     | •••     | ₹•           | •          |
| ग्रक्षितयभिचारायां क               | र्त्तेचिनिर्व | यः         | •••     | रच्ड्        | ¥.         |
| भ्ररकागतत्यांगे प्रायस्थि          | त्तम्         | •••        | •••     | 888          | <b>२२</b>  |
| शिश्वसः च्रेलचा गम्                | •••           | •••        | •••     | 8ۥ           | ~          |
| प्रियुचान्त्राययाच्याम्            | ***           | •••        | 4**     | <b>₹8</b> ¥  | 44         |
| धीत क्षक्रवच्च गम्                 | •••           | •••        | •••     | <b>२१</b>    | १०         |
| श्रुद्रायकात् खेकपाचित             | गदिकां ३      | एडीला न    | दीतींरं |              |            |
| गता तच                             | तद्भाग        | ने दोवाभा  | वः      | <b>३</b> २8  | १७         |
| श्रूदसेवाप्रायश्वित्तम्            | ••• ,         | •••        | •••     | 88.          | १५         |
| श्रृहस्य प्रायस्त्रिते जपद्य       | <b>े</b> माचम | ावः        | •••     | 8 € 8        | 8          |
| श्रुद्रस्य श्रुव्दाद्वादिभोज       | गाभ्यशुद्ध    | π          | •••     | <b>स्र</b> प | 2.8        |
| अवस्थापि मद्यपाने दो               | वः            | •••        | •••     | <b>ग्र</b> ० | ११         |
| ऋदाज्ञभो अननिषेधः                  | •••           | ***        | •••     | <b>२</b> ७८  | ર પ્ર      |
| श्रुद्राझस्य गर्दितता              | •••           | • • •      | •••     | <b>३०</b> २  | १₹         |
| श्रुद्रार्थे होमनिषेधः             | • • •         |            | •••     | <b>इ</b> ट्ट | <b>१</b> • |
| श्रदेष भीन्याताः                   | •••           | •••        | •••     | <b>8 3 9</b> | ¥.         |
| <b>अ</b> द्धिभो ननप्रायस्त्रित्तम् | •••           | •••        | . •••   | . इहर        | ₹.         |
| माञ्जे निमन्त्रितस्य कार           |               | प्रायस्विस |         | 288          | <b>₹</b>   |
| -                                  |               | •••        |         | 844          | 28.        |

| विषयः ।                                    |            |       | एके ।       | पक्ती।       |
|--------------------------------------------|------------|-------|-------------|--------------|
| स्रीतसार्भकर्मादिकोपे प्रायस्ति            | म्         | •••   | 888         | ~            |
| श्वादिदंग्रनप्रायस्वित्तम्                 | •••        | * * * | ų •         | 80           |
| श्वादिमरणोपश्चलकूपादिजलपानप्रा             | यश्चित्तम् | • • • | 684         | 2            |
| श्वेतलमुनादिभद्धायप्रायस्वत्तम्            |            | •••   | <b>३</b> १६ | १२           |
|                                            |            |       |             |              |
|                                            | स।         |       |             |              |
| सङ्गरीकरणप्रायस्वित्तम्                    |            | •••   | €0}         | 52           |
| ,, ,,                                      | 79         | ,,    | 885 ₹       | 35           |
| सङ्गरीकरणानि                               | •••        | •••   | 88}         | { x          |
| ,, ,,                                      | "          | ))    | 885}        | & Y          |
| सचेतनगर्भवधप्रायस्थित्तम्                  | ••         |       | 3,6         | 3            |
| राश्चितकर्मसु प्रवदस्य कर्म्मणः पना        | रम्भवता.   | ••    | <b>पूर्</b> | 4            |
| सधवानां वपने हाजुलकेश्रक्टेदनम्            |            | ••    | <b>२</b> इ४ | ų            |
| सन्धादिकार्यकोपे प्रायस्वित्तम् .          |            | ••    | <b>3</b> 88 | ₫            |
| समुद्रयानप्रायस्वित्तम्                    | ••         | ••    | 880         | <b>૧</b> પ્ર |
| सर्पादान्तरागमने प्रायस्वित्तम्            |            | 1     | 382         | 2            |
| सर्वेषतसाधारणाष्ट्रानि                     |            | ••    | 8 4 6       | 6            |
| सहमोजने जातिभेदेन प्रायखित्तभेव            | ξ: .       | ••    | <b>३</b> १८ | V.           |
| संस्ताराष्ट्रश्राद्धभोगनप्रायस्त्रित्तम् . |            | ••    | 858         | <b>9</b> 8   |
| साधारणरचस्यप्रायस्वितानि .                 |            | :     | BKS         | ११           |
| साधारणस्त्रयां गुरुतस्पदीयाभावः            |            | **    | र∉३         | ११           |
| सान्तपनभेदानां सञ्चायानि                   |            | ••    | २५          | १८           |
| सान्तपनलचायम्                              |            | :     | <b>१८</b> ३ | १२           |
| सान्तपनस्य चतुर्विधत्यम्                   | ••         | ••    | રપૂ         | १२           |
|                                            |            |       |             |              |

| विषयः ।                               |            |       | एस्डे ।             | पङ्की ।     |
|---------------------------------------|------------|-------|---------------------|-------------|
| सान्तपनादिप्रत्याद्वायाः              | •••        | •••   | 800                 | ٩           |
| सारस्रतस्रागम्                        | ***        | •••   | इ०६                 | १५          |
| सीमन्तोन्नयनादी श्राद्धभोजनप्रा       | यश्चित्तम् | •••   | \$ \$ V             | 8           |
| सुतादिविकंयप्रायस्वित्तम्             | •••        | •••   | 398                 | ₹           |
| सुरादिलिप्तकांस्यश्रद्धिः             | ***        | •••   | १२२                 | १इ          |
| सुरापस्य मुखगन्धात्राणप्रायस्वि       | तम्        | •••   | ₹8€                 | १०          |
| सुरापानप्रायस्थित्तम्                 | 4 + 6 *    | •••   | 998                 | 8           |
| सुवर्णस्त्रेयप्रायस्वित्तम्           | ***        | • • • | 8 98                | e           |
| सुव्यप्तच्चाम्                        | •••        | •••   | <b>इ</b> हर         | 6           |
| स्रतकाञ्चभोजनप्रायस्वित्तम्           | •••        | •••   | इ२८                 | 8           |
| द्धतिकामर्गो विश्रेषः                 | •••        | •••   | १३१                 | 4           |
| स्व्यां श्वदितस्र्यं निर्मु सयो नैचा  | म्         | •••   | 688                 | 90          |
| स्र्योदयादिकाले प्रयने प्रायस्थि      | त्तम्      | •••   | 880                 | E           |
| सोन्यचान्त्रायग्रलच्चग्रम्            | •••        | •••   | ₹8€                 | 4           |
| सौम्यक्षक्रवच्यम्                     | •••        | •••   | 8 <b>६ ६</b>        | १६          |
| न्तेयकर्मविषाकः                       | ***        | •••   | 428                 | 98          |
| स्त्रीयां पत्यनुज्ञया वताचरयम्        | •••        | •••   | <b>B</b> 8          | 84          |
| स्त्रीणां पुनरदाष्ट्रस्य युगान्तर्राव | षयत्वम्    | ***   | 88                  | १६          |
| स्त्रीयां पुनरहात्तः                  |            | •••   | 89                  | १२          |
| स्त्रीयां प्रायस्त्रितत्रते विश्रेषः  | ***        | •••   | <b>२३</b> ८         | •           |
| स्त्रीयभिचारे पत्यः प्रायस्वित्तम्    | ***        | •••   | इ ७                 | <b>१</b> स् |
| <b>ब्लायुक्टियानप्रायश्चित्रम्</b>    | •••        | •••   | 389                 | ·           |
| स्नानकाले केश्रध्नन।दिनिषेधः          | ***        |       |                     | १३          |
| खागनिमित्तानि                         | ***        |       | ह <i>े</i><br>इंट्र | €           |
|                                       | •••        | •••   | ∌०€                 | 68          |

| विषयः ।                     |     |     | एष्ठे ।     | पङ्गी। |
|-----------------------------|-----|-----|-------------|--------|
| सर्वं सेयप्रायश्चित्तम्     | ••• | ••• | <b>४१</b> ५ | ~      |
| खग्रहितरीच्चग्रपायस्वित्तम् | ••• | ••• | 886         | ٤      |
|                             |     |     |             |        |
|                             | 81  |     |             |        |
| चनुभेदेन प्रायखित्तभेदः     | ••• | ••• | 26          | 8      |
| क्रिंसाविषोद्यात योनिविषोधः |     |     | y o R       | ~      |

## पराग्ररमाधवोस्तिखितप्रवक्तृणामकारादिकमेख मजायनपत्रम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस)

\*\*\*

आ।

खाचर्विणिक १६६।३॥

व।

बमुच ३६२। १८॥

स।

सामग्र वा व्हन्दोग १०८। १॥ ३२५। ०॥ १६२। ८॥

### पराश्रमाधवोत्तिखितस्मर्तृणामकारादिकमेण प्रजापनपत्रम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस्य)

かくりその人か

#### श्व।

चित्र १९८॥ ३१। ३॥ १२५ । ३,१३,१८॥ १३०। ५॥ १३९। २०॥१८५। २०॥ ४५८। ५॥

### त्रा।

### उ।

खपमन्य २६२।२°॥

उपाना २०।९८॥ ८८॥ ८०।८॥ ध्र ।०॥ ६०।१८॥ ०॥ । २॥ १२०।१०॥ १३५।६॥ १८०।५॥ १८८।६, १८॥ २५८।१२॥ २००।२॥ २०१।१५॥ २०८।१२॥ ए८८।२॥ ११२।१८॥ २२०।१०॥ २२८।१९॥ ३६१।८॥ ८८८।१९॥

#### 42 I

महस्राप्रमु २६६ | १, ८ ॥

#### क।

कराव २३। २॥ २६१ । १०, १८॥ २६० । १२॥ २०४ । ०॥ ३६४ । १९ ॥ ४३० । १२ ॥ ४०० । १०॥

कल्पस्त्रकार ४०।०॥

का स्वय वा का स्थिम ६८। १२॥६८। ६८॥०१।८॥०२।३॥१२३। ७॥१३६।१३॥१३६।१८॥२८८।१२॥३८८।१८॥ ४०४।१४॥५००।१६॥५२१।१०॥

कात्यायन इर। ६॥ १८८। १४॥ ३६६। १४॥

#### ग।

मार्ग इह । १ । इट१ । ८॥

मौतम दे । ५॥ १५ । = ॥ ८१ । २ ॥ ७२ । १३ ॥ ७८ । = ॥ १०५ । ५१ ॥

१२० । १० ॥ १६५ । ६॥ २८० । ०॥ २५० । १९ ॥ २०२ । १९ ॥

२०८ । १२ ॥ २०५ | १० ॥ ३२० । १५ ॥ ३५० । १० ॥ ३५६ । १८ ॥ ४१० ।

१५ ॥ ८३ । २० ॥ ८० । १० ॥ ८१ । ३ ॥ ८१ ५८ ॥ ४१० ।

१५ ॥ ८३ । २० ॥ ८८ । १० ॥ ८१ । ३ ॥ ८१ ५ । १ ६१ ५१ ॥ ११० ।

० ॥ ५१ = | १५ ॥

### च।

खावन २९ । १३ ॥ ६२ । ९ ॥ ६६ । १२ ॥ १८८ । १ ॥

### छ।

क्रामलेय १५३ । १५ ॥ ३०८ । २ ॥ ४०४ । = ॥

#### 3 1

बातुकार्य २३। टा ४६। २ ॥ १८६। ८॥ २६१। १५॥ ३१६। १२॥ ८९०। २२॥ ८२६। १८॥ ६२०। १०॥

### द।

रच इद्दा १० ॥ ८०४ । २०॥ रीर्घतमा २६३ । ३॥

ध।

धीम्य ३३५।१।

म।

नारद रहम्। २,८ १ वर्ट । दर् ॥ ४३२ । २०॥

#### 41

पुलब्स प्रमार्ग अवर : र्था चेंडीनिस ४६। जा प्रमार्था ईटाटा र्था ग्रा १ १०। जा रथम्। २०॥ १८६ : रूप र्वट : ४॥ व्यट : रूगा व्या ११०। जा रथम्। २०॥ १२८ : पूर्वा ४२८ : रूपा ४३८ : टूपा ४४०। जा १४म्। २०॥

848 1 = 1

प्रचेताः उट | १२ ॥ ११५ । १६ ॥ १८५ | १०॥ १८० | १८ ॥ १८० | १८० ॥ १६० | १८० ॥ १६० | १८० ॥ १६० | १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८

### व।

रहित्संवर्त २००। २५॥ रहित्यम २८८। २५॥ २१४। २३॥ २१८। १८॥ ३३४। १, ६॥ रहिद्याच्चक्का ४१०। १५॥

सहिष्या २२३।१८ । ४६०।१२॥ ४५६।१४॥ सहसम्बर्ग २५०।१२॥

अध्यासम ११।१५॥ २३। ८॥ ४०८।१३॥ ११३।१३, २२॥ ५३।१७॥ ०५। १॥ ४०८।१३॥ ११३।१३॥ ११३॥ ११३॥

१२८ । १६, १८ ॥ १३३ । १४ ॥ १३५ । १५ ॥ १३६ । १० ॥ १४० । ६ ॥ १४३ । ५ ॥ १४६ । १ ॥ १४८ । १० ॥ १५३ । १९ ॥ १८१ । १ ॥ २५६ । २ ॥ २०३ । १ ॥ ३३६ । १६ ॥ ३५६ । १६ ॥ ३५० । १ ॥ ३०२ । २ ॥ ३८२ । १० ॥ ४३८ । २२ ॥ ४४० । १५ ॥ ४५३ । १८ ॥ ३०२ । २ ॥ ३८२ । १० ॥ ४३८ । २२ ॥ ४४० । १५ ॥ ४५३ । १८ ॥

वस्तार्भ ७८।१५॥

#### स ।

सरदाज इर्थ। १ ॥ रहेम् । म ॥ रूप्०। म ॥ ४२६ । ७ ॥ स्या २८ । १० ॥ ४६६ । १२ ॥ ४६३ । १६ ॥

### म।

मध्यमाङ्गिरा ४०४। ८॥४०६। १८॥

१३॥ १८२ । १२ ॥ ५०२ । ८ ॥ ५२० । १८ ॥ ५२० । १३ ॥ भाक्षित्व इर । १५ ॥ १२५ । ० ॥ ३२८ । ८ ॥ ४८ ॥ ५२ ॥ ५६६ । १॥

### य।

यमदिम वा जसदिम १०६।१६॥ ४८०।३॥

याज्ञ वल्का । र ॥ ६ । ६ ॥ १६ ॥ १५ ॥ २२ ॥ १, १० ॥ २५ ॥ १८ ॥ २०। । । इहारी १८। १, १३ । इर्। ६ । १०। १ । इर। र्। Bo । रिक्ष में 8 । त्रा मेर्। र 8 ॥ दंद । र 8 ॥ दंव । इस स्ट्रा र म ॥ . ६८।१८॥०८।६॥०६।२,१०॥००।०॥८०।१८॥८०। ह ॥ दम् १ ९५ ॥ १९८ । १९, १५ ॥ ४१५ । ६ ॥ १३० । १८ ॥ १३६ । ० ॥ ४८६ । ४ ॥ ४८८ । ४९ ॥ १८० । च ॥ ४८६ । ४ ॥ ४५० । ४**६** ॥ १ म ८ । ६ ॥ म ८८ । ६६ ॥ २२० । ० ॥ २५१ । १० ॥ २५५ । १२ ॥ २५०।२ ॥ २५६। इ॥ २६०। १०॥ २६४। १६ ॥ २८२ । १०॥ रूट्या ह, र ा रूट्रा ा रूटा । स इ०६ । द ॥ ३०० । यू ॥ चर्च। १६ ॥ चर्ट। १६ ॥ चरर। ६ ॥ चर्प । १८ ॥ चर्द । ११, ८६ ॥ उरुष । १६ ॥ स्पर् । १२ ॥ स्पर । ७ ॥ स्पर । १२ ॥ स्र्०। १५ । इर्ट । २० ॥ इट१ । ११ ॥ इट8 । ५ ॥ इट= । १४ ॥ इटट । म । ८०म । ६० ॥ ८०६ । ८ ॥ ८०८ । ६ ॥ ८०६ । ६ ॥ ८०४ । १८ ॥ ८१ व । १३ ॥ ८१ ८ । १७ ॥ ८२१ । १, ८॥ ८२२ । ८ ॥ ८२३ । ४३ ॥ ६२४ । ८ ॥ ६३० । ८ ॥ ६३४ । २ ॥ ६३६ । ४ ॥ ६३८ । ४०॥ ८८२ । १५ ॥ ७६८ । ७ ॥ ७५० । १, १६ ॥ ४५५ । १८ ॥ ७५६ । २०॥ ४५=। ३, ८, २१॥ ४५६। ८॥ ४६०। १२॥ ४६४। १३, ४९ ॥ अद्मार∘॥ अद्द्।४६॥ अद्ञ।७॥ अट्द्।०॥ अट्ञ। 8 11 8 द इ । र ० 11 मर्ट । र ८ 11

### स्।

जिखित ३०५ । ६॥ जौगाच्चिवाजोकाच्चि ६०। १५, २१॥ ११०। २१॥ २६१ । ३॥

### व।

 2
 6
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 0
 1
 0
 0
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

विश्वासित्र १०२ । १ । १६६ । २ ॥ १६० । १२ ॥ १०६ । १ ॥ १८६ । २ ॥ १६० । १२ ॥ १८० । १॥ ६६ । १० ॥ १८ ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९० ॥ १९०

रहमराभ्यर २८६ । १८॥ ३८१ । १९॥ ३६३ । १८॥ ३६८ । १॥ ४३८ । भू ॥ ४३६ । ४॥

रहापेताः १८८।८॥
रहापेताः १८८।८॥
रहापेताः १८८।८॥
रहापेताः १८८।८॥
रहापेताः १८८।१॥
रहापेताः १८८।१॥
रहापेताः

रह्मातातम ३१५।२॥ ४४४।४॥ ४४८ । १९॥ रहस्रोत ४३०।१५॥

बाद्यपाद ४६।१८॥

यास 89 | १५ ॥ ७१ | १८ ॥ ७० | २१ | १०५ | १८ ॥ १२६ | २, ५ ॥ १८ । २॥ १५८ । ६॥ १८५ । १३॥ २२० । ७॥ २२४ । १६॥ २५८ । ८०॥ २०१ । १०, १८॥ ३५८ । २॥ ५०८ | १०॥ २०१ । १०,

### श्रा।

प्रश्वास्ति इर । भ, १३ ॥ ८१ । ०॥ ८५ । १८ ॥ ६६ । १८ ॥ २०२ । ११ ॥ १८६ । ११ ॥ २५६ । २ ॥ ३०८ । ११ ॥ ३२० । २ ॥ ३२१ । ११ ॥ १५६ । १ ॥ ३६० । १८ ॥ ३०८ । १५ ॥ ३२० । २ ॥ ३२१ । ११ १ ६१ । १ ॥ ३६० । १८ ॥ ४८ । १५ ॥ ४५६ । १ ॥ ५०० । १ ॥

श्वातातम १२।३॥१६।१०॥०१।१८॥७४।१८॥७३।१८॥८३।१,१४॥ १०२।०॥११०।४॥१११।८,२०॥१२५।१६॥१३३।४॥ १३४।२०॥१४४।२॥१४६।१॥१५५।३॥२००।२१॥ २०२।५,१०॥२८६।११॥३१५।४॥३१८।११॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥३६४।१॥

प्राविद्वस्य ४३०। ६, २०॥

ग्रीनक प्रा १९॥

### स।

समन्त ४४। ६॥ ७१। १ ॥ ८२। १०॥ १४५। ३॥ १८०। १२॥ २८६। १ ॥ २०२। १५॥ २०३। ११ ॥ ३०४। १२ ॥ ३०४। १२ ॥ ३०२। १२ , १०॥ ४०३। १०३। ३००। १२ ,१०॥ ४२। १२ ॥ ४०२। १२ ,१०॥ ४२। १०॥ ४२। १॥ ४२। १॥ ४२। १॥

#### ह।

अप् । १ व ॥ १६ ० । १ ॥ अप् । १६ ॥ प्र । ११ ॥ १०८ । २० ॥ १८० । १३ ॥ १८० । १ ॥ १०८ । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १ ॥ १८० । १

### पराशरमाधवो खिखितपौराणिकानामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपनम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डख)

ことりそのよう

प।

मौराधिक ४३५।१३।

### पराशरमाधवो स्त्रिखितदार्शनिकानामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्।

### (प्रायश्चित्तकाण्डस)

|                         | 1772#6K4       |
|-------------------------|----------------|
|                         | ई।             |
| <b>इश्वरा</b> दी ८।१०॥  |                |
|                         | <br>त।         |
| 2 - 2 - 2               | 41.1           |
| तार्किक ७। ८॥           | 1              |
|                         | न।             |
| न्यायविदः ४८१।१३॥       | garbelependige |
|                         | प ।            |
| पतञ्जलि ४८०।१२॥         |                |
| प्राभाकर ७।१०॥          |                |
|                         | manus assiste  |
|                         | भ।             |
| भाट्ट ७।८॥              |                |
|                         | म।             |
| 3                       | • •            |
| भीभासक ७।८॥             |                |
|                         | व ।            |
| बादरायम ३६३।१०॥ ५२६। ८॥ |                |

# पराश्ररमाधवो चिखितस्मृतिनिवन्धकर्त्वृणामका-रादिकमेख प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायस्वित्तकाण्डस्य)



TI I

व्यवरार्क १८। ३॥

### पराशरमाधनो स्त्रिखितवैयाकरणानामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस)

なりその人

व

वररुचि ३५२।१०॥

### पराशरमाधवो सिखितप्रवचनानामका-रादिक्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस)

事の美国企

श्रा।

खायर्केण ८८।१६॥

त।

तैत्तिरीयब्राह्मण १७१।२०॥३५०।१८॥३८८।१,५॥ तैत्तिरीयकप्राखा ५३१।५॥

प।

पवमानस्ता १७३। १८॥

म।

मना १०३। ।।

व।

वाजसनेयिब्राह्मण ३८८। ५॥

स।

सामविधान १०४। २॥

# पराशरमाधवो स्त्रिस्तितानामनुक्तप्रवचनानां श्रुतीनामकारादिकमेख प्रशापनपचम्।

(प्रायस्थित्तकाण्डस)

すりそのか

#### श्रा।

स्ति १०। ०॥ इष। १८॥ ४६। २, ५ ॥ ८८। १६॥ १०३। १, १२, १६॥ १०६। १३॥ १५८। ११॥ २८२। ०॥ इ५२। २॥ ३५०। १४॥ ४९८। ०॥

### पराशरमाधवोच्चिखितस्मृतिश्रन्थानामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्।

(प्रायश्चित्तकात्त्रस्थ)

\*\*\*

12 I

ऋग्विधान पूर्ट। २॥

#### च।

भ।

भरदानारहा ४२६ । १०॥

व।

विष्णुस्रति ९५६।१६॥

**4** 1

घट्चिंग्रकात १८१। ८॥ २०८। १३॥ २८१। ८॥ ६१॥ ८॥ ६३०। १२॥ ८३०। १२॥ ८३०। ११॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८३०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०। १॥ ८४०।

षड्विंग्रनमत २६६।१५॥

# पराशरमाधवोश्चिखितानामनिर्दिष्टसार्नृकानां स्मृतीनां प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायस्वित्तकाण्डस)

\*\*\*

### पराश्ररमाधवोद्धिखितानां पुराणानामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस्य)

अ।

खिमपुराय ४८०। २१॥

आ।

चादिपुराय ४४।१०॥१३६।१८॥

का।

क्रिक्सियुराया च्ट । १० ॥ ३१८ । १३ ॥ ३६४ । ८ ॥ ३६६ । ६, १० ॥ ३०० ॥ १०, १८ ॥ ३०२ । १० ॥ १५४ । ११ ॥ १५४ ॥ १२ ॥

ग।

गर्षप्राम १६४।६॥१६८।१६॥

न।

मन्दिपुराया ५०२।१५॥ मारदीयपुराया, नारदीय वा नारदपुराया २८।१६॥ ३०।१८॥ ४८। ५॥ ४८५।१५॥ ५२०।१२॥

प।

पद्मपुराया ४८६।१३॥५०१।१२॥५२१।५॥ प्रभाससम्बद्ध ४६०।१५॥

व।

अस्तिराया वा ज्ञास्त १६ । ५, १८ ॥ १६ । २२ ॥ १८६ । २२ ॥ २६० । ५ ॥ ३६१ । १६ ॥ ४६। १ ॥ ४८३ । ८॥ ४८६ । १॥ ४८३ । ८॥ ४८६ । १॥ ४८। १॥ ४८। १॥ ४८। १॥ ४८। १॥

ब्रह्माखप्राया ३०।३॥१३६।१६॥

भ।

भविष्यत्पुराय १०८। ८॥ भविष्योत्तर ४८४। ३॥

म।

भार्त्वा १६०। १॥ ५०२। २॥ ५०६। २॥ ५१०। ३॥ ५१०। ३॥ ५१०। १॥ ५१०। १॥ ५१०। १॥

ल।

विष्युराया ३००। १२॥

#### व।

वशस्युराम ५२०। १८॥ वामनपुराम ४०८। १॥ ५२६। ८॥ वायुप्राम ५०८। ५॥ ५२६। ८॥ विष्णुपुराम १०। १०॥ ४८३। १२॥

### स।

स्तान्दचमत्तारखाः ४८०।४॥ स्तान्दचमत्तारखाः ४८०।४॥ स्तान्दनागरखाः ४८०।४॥ स्तान्दरेवाखाः ४८२।१॥४८८।६॥५१९:०॥५१८.४.१२.

### पराश्ररमाधवोस्त्रिखितानामनिर्दिष्टपुराणनामां पुराणवाक्यानां प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायश्वित्तकाण्डस)



प।

प्राय इरार्॥ प्रप्रार्॥

### पराणरमाधवोस्तिखितानां स्मृतिपुराणातिरिक्तानां धर्माग्रन्थानामकारादिकमेण प्रजापनपदम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस)

<del>+>+></del>\*<del><+</del>

था।

ष्यात्रमेधिक ४४५। ८॥

उ।

उपप्राया ५२०। १॥ उमामाक्षेश्वरसंवाद ४८९। १९॥ ४८५। ८॥ ४८६। १०॥ ५०९। ५॥ ५०८। २०॥ ५१६। १८॥

म।

मकाभारत । ८॥ हर। ६॥ इ६। रह॥ ८८। ०॥ ५०३। ९०॥ ५८८। २८॥

व।

श्रा

भिवधमोत्तर ८८२ । १३ ॥ ८८८ । १८ ॥ ५०४ । १ ॥ ५०४ । ८ ॥ ५०६ । १७ ॥ ५११ । ६॥

### पराशरमाधवोश्चिखितानां दर्शनयन्यानामका-रादिक्रमेण प्रज्ञापनपनम्।

( प्रायश्चित्तकाण्डख )

31

नैमिनिस्च ३५२। ८॥

व।

वैयासिकन्यायसूच वा वैयासिकसूच वा व्याससूच १५६ । ३ ॥ १२५ । १॥ १४ । ८॥

## पराश्ररमाधवोश्चिखितानां स्मृतिनिबन्धानामका-रादिक्रमेख प्रजापनपचम्।

( प्रायस्थित्तकाण्डस )

स।

स्रुत्वर्धसार १९०। ।।

### पराश्ररमाधवोक्किखितानां व्याकरणग्रन्यानामका-रादिक्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

( प्रांयश्चित्तकाण्डस्य )

व।

वार्त्तिका ३५२। १०॥

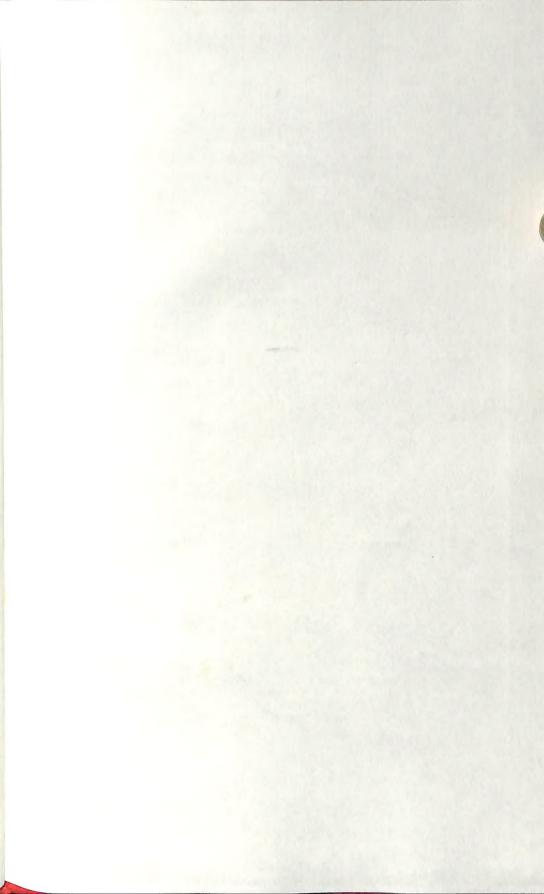





### **ORIENTAL BOOK CENTRE**

5824,Near Shiv Mandir, New Chandrawal, Jawahar Nagar, Delhi-110007 Phone: 91-11-23851294, 55195809

E-mail: newbbc@indiatimes.com



Rs. 3000.00 (Set in 3 Vols)